#### आ३म्

# वैशेषिकदश्वाम्

विद्याभास्कर वेदरत्, न्याय-वैशेषिक, सांख्य-योग तीर्थ, वेदान्ताचार्य, शास्त्रशेवधि आचार्य उद्यवीर शास्त्री



## उदयवीर शास्त्री ग्रन्थावली

2

## वैशेषिकदर्शनम्

(अभिनवरीतिपरिष्कृत-विद्योदयभाष्यसहितम्)

विद्याभास्कर, वेदरत्न **उदयवीर शास्त्री** 

न्याय-वैशेषिक, सांख्य-योगतीर्थ, वेदान्ताचार्य, विद्यावाचस्पति, शास्त्रशेवधि



विजयकुमार ञोविन्दराम हासानन्द

#### हमारे यहाँ से प्रकाशित लेखक द्वारा प्रणीत ग्रंथ

- १. न्यायदर्शन भाष्य
- २. वैशेषिकदर्शन भाष्य
- ३. सांख्यदर्शन भाष्य
- ४. योगदर्शन भाष्य
- ५. मीमांसादर्शन भाष्य (प्रथम खंड)
- ६. ब्रह्मसूत्र (वेदान्तदर्शन भाष्य)
- ७. सांख्यदर्शन का इतिहास
- सांख्य सिद्धान्त
- प्राचीन सांख्य संदर्भ
- १०. वेदान्तदर्शन का इतिहास
- ११. वीर तरंगिणी (विभिन्न विषयों पर लेख)

#### सर्वाधिकार सुरक्षित

#### ·© गोविन्दराम हासानन्द

प्रकाशक: विजयकुमार गोविन्दराम हासानन्द

4408, नई सड़क, दिल्ली-110 006

दूरभाष : 23977216, 65360255 e-mail : ajayarya@vsnl.com

Website: www.vedicbooks.com

वैदिक-ज्ञान-प्रकाश का गरिमापूर्ण 85वाँ वर्ष (1925-2010)

संस्करण: 2010

मूल्य: 190.00 रुपये

मुद्रक: अजय प्रिंटर्स, दिल्ली-110 032

VAISHESHIK DARSHANAM by Acharya UdayVeer Shastri

#### प्रस्तावना

महर्षि दयानन्द ने आर्य मन्तव्यों के निर्धारण में जिन आर्ष ग्रन्थों को प्रामाणिक और पठनीय माना, उनमें वेदांगों और उपांगों को विशेष स्थान दिया है। वेदांग हमारे वे ग्रन्थ हैं जो वेदार्थ समझने में हमारी मौलिक सहायता करते हैं, जैसे-शिक्षा, व्याकरण, छन्द, कल्प, ज्योतिष और निरुक्त । ये ६ वेदांग किसी विशेष ग्रन्थ के नाम नहीं हैं। हमारे वाङ्मय के इतिहास में आचार्यों ने इन सब पर समय-समय पर मूल्यवान् ग्रन्थ लिखे हैं, जिनमें पाणिनि की शिक्षा और अष्टा-ध्यायी, पिंगल का छन्दशास्त्र, लगध का वेदांग ज्योतिष, यास्क का निरुक्त और कल्प-सम्बन्धी श्रौतसूत्र, गृह्यसूत्र आदि हैं (मेरे निजी विचार में रसायन, शिल्प, आदि शास्त्र भी एक प्रकार से कल्प हैं — यज्ञेन कल्पन्ताम्) । वेदांगों के अनन्तर उपांगों की महत्ता है जिन्हें हम अपने दर्शनशास्त्र कह सकते हैं। भारतीय परम्परा में तीन वर्गों में विभक्त ६ उपांग निम्न हैं —(१) वैशेषिक और न्याय, (२) सांख्य और योग, (३) उत्तर मीमांसा अर्थात् शारीरक सूत्र (वेदान्त) और पूर्व मीमांसा। इन ६ दर्शनों के आचार्य क्रमशः कणाद मुनि, गोतम मुनि, कपिल मुनि, पतञ्जलि, वादरायण व्यास और जैमिनि हैं। इन सभी दर्शनों पर अनेक आचार्यों की वृत्तियाँ और भाष्य हैं जिनके माध्यम से विचारधाराओं का विस्तार सूक्ष्मता से किया गया है। ऋषि दयानन्द ने स्पष्ट अन्ध-गज न्याय का संकेत करके यह स्पष्ट कहा है कि इन उपांग या दर्शनग्रन्थों में कोई विरोध नहीं है, और ये सभी वेद के तत्त्वज्ञान को अपने-अपने क्षेत्रों में व्यक्त करते हैं। इन दर्शन-ग्रन्थों पर हमारे आचार्यों ने भी तर्कसम्मत भाष्य किये हैं। ऋषि दयानन्द के लेख के अनुसार, "पूर्व-मीमांसा पर व्यासमुनिकृत व्याख्या, वैशेषिक पर गोतममुनिकृत, न्यायसूत्र पर वात्स्यायनमुनिकृत भाष्य, पतञ्जलिकृत सूत्र पर व्यासमुनिकृत भाष्य, कपिल मुनिकृत सांख्यसूत्र पर भागुरिमुनिभाष्य, व्यासमुनिकृत वेदान्तसूत्र पर वात्स्यायन-मुनिकृत भाष्य, अथवा बौधायनमुनिकृत भाष्य वृत्ति-सहित पढ़ें-पढ़ावें।"

ऋषि दयानन्द ने जिन भाष्यों का उल्लेख किया है, वे सब इस समय उपलब्ध नहीं हैं। आर्य जनता स्वामी दर्शनानन्दजी के सांख्य और वैशेषिक-भाष्यों से परिचित है। स्वामी दयानन्द को अपने जीवन में दर्शनों के भाष्य करने का अवसर न मिला; किन्तु उन्होंने विशेष बात यह घोषित की कि सांख्यदर्शन नास्तिकता का प्रति- पादक नहीं है । कपिलजी की ईंण्वर और वेद के सम्बन्ध में वैसी ही आस्था है, जैसी अन्य दर्णनों के आचार्यों की !

वर्तमान युग में भौतिक विज्ञान और रसायनणास्त्रों ने प्रकृति और द्रव्य के नवीनतम रहस्यों का जो उद्घाटन किया है, वह अपने वैचिच्य के लिए प्रसिद्ध है। उन्नीसवीं णती के अन्त में ऊर्जा, द्रव्य, गित, आवेग, चर (momentum) आदि के सम्बन्ध में जो कल्पनाएँ थीं, वे वीसवीं णती के वर्तमान दणकों में पूर्णतया वदल गई हैं— डाल्टन, न्यूटन, जे० जे० टामसन, जी० पी० टामसन, क्यूरी, रदरफोई, ऐस्टन, फर्मी, चैडविक, डिराक, मैक्सप्लांक, श्रीडिजर, हाइजनवर्ग (Dalton, Newton, J. J. Thomson, Curie, Rutherford, Aston, Fermi, Dirac, Chadwick, Max Planck, Schrodinger, Heisenberg) आदि अनक भौतिकी और रसायनणास्त्र, एवं सांख्यिकी के आधुनिक अनुणीलकों ने द्रव्य, ऊर्जा और उनके रूपान्तरों एवं पारस्परिक सम्बन्धों के क्षेत्रों में प्रायोगिक एवं मैद्धान्तिक कल्पनाएँ प्रस्तुत की हैं।

दर्शनशास्त्रों पर आचार्य उदयवीर जी ने गहन अध्ययन किया है। सांख्यदर्शन के इतिहास पर तो उनका अद्वितीय अध्ययन रहा है, वे इस दर्शन के निविवाद मुर्धन्य विद्वान हैं। उनके वैशेषिक और सांख्यदर्शनों के विद्योदय-भाष्यों में यह प्रयाम किया गया है कि कपिल और कणाद मुनियों के तत्त्व-विज्ञानों का आज के वैज्ञानिक विचारों के साथ समन्वय किया जाए । यह कार्य कोई सरल नहीं है । रसायनणास्त्र में पंचमहाभूत अथवा वैशिष्य के नवद्रव्यों के स्थान पर तत्त्वों की संख्या १०६ या ११० के निकट तक पहुँच गई है, जिनमें मे यूरेनियम (६२वाँ तत्त्व) मे आगे के समस्त तत्त्व, जिन्हें हम ट्रांस-यूरेनियम तत्त्व कहते हैं, वे सभी कृत्रिम तत्त्व हैं जिनको वर्तमान विज्ञानवेत्ताओं ने प्रयोगशाला में स्थयं निर्मित किया है। इनकी जीवन-अवधि भी बहुत थोड़ी ही है। नेप्ट्यूनियम और प्लुटिनियम को छोड़कर ये तत्त्व प्रकृति में स्वतः नहीं पाए जाते हैं । वैशेषिक विचारधारा के ही परमाचार्य प्रशस्त-पाद ने एकाणुक, द्वैणक, त्रश्वैणक आदि की कल्पना प्रस्तुत की, जिसके आधार पर संसार महर्षि कणाद को अणुसिद्धान्त का जन्मदाता स्वीकार करता है। किन्तु बॉयल और डॉल्टन के बाद परमाणु और अणु के भेद समझने का प्रयास रसायनजों ने किया। एक अणु में केवल एक परमाणु भी हो सकता है, जैसे कि हिलियम, आर्गन आदि । इसी प्रकार किसी तत्त्व के अणु में दो भी परमाणु हो सकते हैं और इससे अधिक भी। बाद को मोसली (Mosely) आदि रासायनिक वैज्ञानिकों ने परमाण-संख्या की कल्पना प्रस्तुत की जिससे स्पष्ट हुआ कि हाइड्रोजन से लेकर यूरेनियम तत्त्व तक तत्त्वों की संख्या केवल ६२ है।

वैज्ञानिक विचारों की प्रामाणिकता, उपादेयता आदि का मूल्यांकन करने के लिए ऐतिहासिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। न कपिल या कणाद पूर्णज्ञ थे

और न आज के वैज्ञानिक पूर्णज्ञ हैं। कणाद और किपल का अपने युगों में वही विशिष्ट स्थान था जो आज के युग में वैज्ञानिकों का है। पूर्व-समय में यिद वे न होते तो हम विज्ञान की वर्तमान स्थिति तक भी न पहुँच सकते। हमें प्रसन्नता है कि आचार्य उदयवीर जी ने अपने सांख्य और वैशेषिक भाष्यों में प्राचीनतम से लेकर नूतनतम विचारधाराओं से हमें परिचित कराया है। निश्चय है कि इन उपांग दर्शनों के आचार्यों में उदयवीर जी का श्रेष्ठ स्थान है और हमें गर्व है कि वे अपनी वर्तमान दीर्घ आयु में अभी तक हमारे बीच में विद्यमान हैं। ६५ वर्ष से अधिक के इस आचार्य के प्रति हमारी अनेकानेक वन्दना है।

प्रसन्नता की बात है आर्य-संसार के प्रसिद्ध प्रकाशक श्री गोविन्दराम हासानन्द (दिल्ली) आचार्य श्री उदयवीर जी के दर्शनों के प्रकाशन की व्यवस्था कर रहे हैं।

स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती

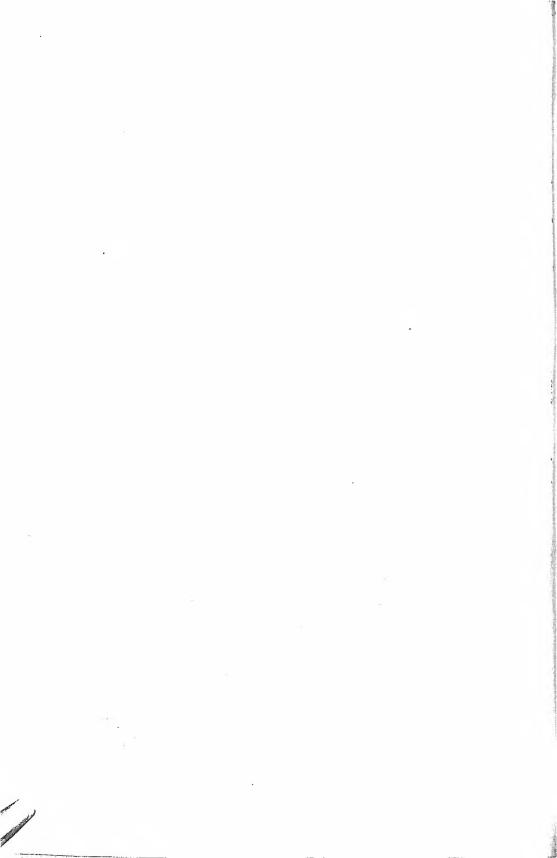

#### प्रकाशकीय

वैशेषिक दर्शनकार महिष कणाद की प्रतिज्ञा है "श्रथातो धर्म व्याख्या-स्यामः \*" (वै॰ द० १।१।१)। इस सूत्र में आये 'धर्म' शब्द से महिष मनु द्वारा (मनुस्मृति ६।६२ में) लक्षित 'घृति, क्षमा, दम, ग्रस्तेय, शौच, इन्द्रियनिग्रह, घी, विद्या, सत्य ग्रौर ग्रकोध" ये दश गुण ग्रभिप्रेत नहीं। 'घर्म' शब्द से तो यहां ग्रभिप्रेत है छह पदार्थों (द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष ग्रौर समवाय) की विशेषतायें। मात्र यही ग्रर्थ कणाद सूत्रों में प्रतिपादित विषय वस्तु के ग्राधार पर 'धर्म' शब्द का इस प्रसंग में किया जाना चाहिये। श्री पं० उदयवीर जी शास्त्री ने भी ग्रपने इस भाष्य में इसी ग्रर्थ को ग्रपनाया है, हालांकि वैशेषिक दर्शन के सभी भाष्यकार इसके विपरोत 'धर्म' शब्द का ग्रर्थ 'सदाचार' ग्रथवा 'श्रेष्ठाचार' ग्रादि ही करते ग्राये हैं। सच पूछो तो वैशेषिक दर्शन में प्रतिपादित वस्तु विवरण को ध्यान में रखते हुए 'धर्म शब्द का सदाचारपरक ग्रर्थ किया जाना यहां सर्वथा महत्त्वहीन दिखाई पड़ता है।

वैदिक ऊहापोह में नैयायिक विचार पद्धित और वैशेषिक मनन प्रिक्तिया दोनों ही समान घारायें हैं। न्याय दर्शन ग्रीर वैशेषिक दर्शन को इसी कारण एक दूसरे का समान शास्त्र कहा जाता है, मानों ये दोनों किसी समान ग्रर्थ का उपपादन करने में एक दूसरे के सहायक (ग्रनुपूरक) हों। वह 'समान ग्रर्थ' है "जगत पहेली" जिसे देख मानव चिकत हो उठता है ग्रीर थककर न चाहता हुग्रा भी बार बार सोचने पर मजबूर हो जाता है कि यह गोरख घन्धा है क्या? कैसे बना है ? किसने बनाया है ? मेरा यहां क्या स्थान है ? क्या कर्त्तं व्य हैं ? ग्रीर क्या अकर्त्तं व्य ? इस सारे सोच विचार का मुख्य ग्राधार है वह ग्रनुभव जो मानव को इन्द्रियों (स्व-इन्द्रियों) के ग्रथों (जगत-पदार्थों) के सन्निकर्ष से प्राप्त होता है। इसी इन्द्रियार्थसन्निकर्षजन्य अनुभूति की विश्लेषण प्रिक्रिया न्याय-दर्शन का विषय है ग्रीर उस विश्लेषण से प्राप्त जगत्-पदार्थों से संबन्धित ज्ञान वैशेषिक दर्शन का विषय है । वैशेषिकदर्शन पदार्थ ग्रीर उनके धर्मों का उल्लेख,

<sup>\*</sup> इस प्रतिज्ञा सूत्र का ग्रर्थ है कि "इस कारण ग्रब हम धर्म की व्याख्या करेंगे।"

संगठन तथा स्वरूप विवेचन करता है। न्यायदर्शन उन पदार्थों तथा तद्गत घर्मों को जानने की प्रक्रिया का विस्तृत निरूपण करता है। न्यायदर्शन 'प्रमाण' का प्रपञ्च है तो वैशेषिक पदार्थ तथा तद्गुणों का विश्वदीकरण मात्र। इसप्रकार संक्षेपतः महिष कणाद की प्रतिज्ञा हुई जगत्-पदार्थों के घर्मों का विवेचन कर उनके स्वरूप का निश्चयी-करण। ग्रीर यह किया जाता है इसिलये ताकि पदार्थों के सत्यस्वरूप को जान संसार यज्ञ के उत्थानार्थ उनका ठीक तौर पर संगतिकरण कर, मानव के ग्रम्यु-दय (ऐहिक-उन्नित) संगतिकर्ता के निःश्रेयस (पारलौकिक सुख) का मार्ग भी विस्तृत हो।

वैशेषिकदर्शन के इस विद्योदय भाष्य की विशेषता ही यह है कि विद्वान् भाष्यकार ने मूलग्रन्थ को प्रारम्भिक पदार्थ विद्या का विवरणात्मक ग्रन्थ मान, परम्परागत भाष्य सरणी का सहारा न लेते हुए, मूलसूत्रों में ग्राये पदों को उनके संदर्भ संगत अर्थों में जचा कर, दर्शनकार के वास्तविक ग्रिभप्राय को विज्ञपाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करने का श्लाध्य प्रयास किया है। इस भाष्य में घर्म की छटा तो है परन्तु यह केवल मात्र धामक प्रेरणा से प्रेरित हो लिखा गया ग्रन्थ हो, ऐसा नहीं। इसका उद्देश्य लोक में पदार्थों के मूलभूत धर्मों को प्रचारित कर उनके वास्तविक स्वरूप को हृदयंगम कराना है। इसी उद्देश्य को पाठक सारे भाष्य में—ग्रारम्भ से लेकर ग्रन्त तक—शनैः शनैः ग्रग्नसर होता हुग्रा पार्येगे।

महर्षि दयानन्द ने श्रायंसमाज के पहले नियम में लिखा है कि "सब सत्य विद्या श्रोर जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का श्रादि मूल परमेदवर है।" इसी प्रकार उन्होंने आर्यसमाज के तीसरे नियम में लिखा कि "वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक हैं "" ठीक यही विचार वैशेषिक दर्शन में "तद्वचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्" (१।१।३) यह सूत्र लिखकर महर्षि कणाद ने भी उद्घोषित किया है। इस सूत्र का ग्रर्थ है "उसधर्म (जगद्रूप में विस्तृत द्रव्यादि के धर्म) के कथन से आम्नाय (वेद) का प्रामाण्य है।" यूं कहिये कि "जगद्रूप द्रव्यादि परमेश्वर की ही रचना है। इस रचना के अनुरूप ही वेदों में इसका वर्णन भी हैं। इसी ग्राधार पर वेद भी परमेश्वर की रचना माने जाने चाहियें। परमेश्वर के बिना कौन ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो परमेश्वर की रचना संसार का इस प्रकार याथातध्येन विश्वद वर्णन कर सके जैसा वर्णन कि श्राम्नाय (वेद) में किया गया है। इससे यह सहजतया ध्वनित होता है कि संसार की भांति वेदों को भी परमेश्वर ने ही रचा है। इसी ग्राधार पर वेदों को स्वतः प्रमाण माना जाना चाहिये।"

मन्त में (वै॰ द॰ १०।२।६ में) पुनः इतिपरक इस सूत्र "तद्वचनादा-

म्नायस्य प्रामाण्यमिति" की पुनरावृत्ति कर मानों स्राचार्य कणाद घोषणा कर रहे हों, कि "जगद्रूप में विस्तृत पदार्थादि के धर्मों का विवरण हमने यहां विस्तार के साथ एक दार्शनिक प्रक्रिया के रूप में स्नाम्नाय (वेद) के स्नाघार पर दे दिया है। क्योंकि यह वर्णन विश्ववस्तुतत्वरूप है, स्रर्थात् सांसारिक वस्तुस्थिति के साथ पूरा पूरा मिलता है स्रतः इस संसार स्रौर स्नाम्नाय (वेद) का कर्ता कोई समान (व्यक्ति) ही होना चाहिये। वह समान कर्ता प्रसिद्ध सिच्चितान्द परब्रह्म के स्रतिरिक्त स्रौर कोई नहीं। इसप्रकार वेदों के स्वतः प्रामाण्य की पुष्टि हो जाती है।"

हमें पूर्णरूपेण संतोष है कि श्री पं॰ उदयवीर जी शास्त्री ने ग्रपनी इस कृति में महर्षि दयानन्द जी की उक्त भावना को पूरी तरह निभाया है। भाष्य करते समय स्थान स्थान पर उन्होंने ऐसे वैदिक संदर्भों की ग्रोर निर्देश किया है जिनसे सूत्र निहित ग्रर्थ स्वतः ध्वनित होते हैं।

#### भाष्यकार का निवेदन

भारतीय दर्शनों में ग्रध्यात्म ग्रीर ग्रधिभूत को लक्ष्य कर वस्तुतत्त्व का विवेचन प्रस्तुत कियागया है। यद्यपि प्रत्येक दर्शन में तत्त्व की दोनों विधाग्रों का उल्लेख हुग्रा है, परन्तु मुख्यरूप से किसी दर्शन का उपपाद्य विषय ग्रध्यात्म ग्रीर किसीका ग्रधिभूत है। रांसार की गाड़ी ज्ञान के क्षेज्ञ में इन दोनों पहियों के ग्राधार पर ही चलपाती है। केवल ग्रध्यात्म ग्रीर केवल ग्रधिभूत के ग्राधार पर जगत् की व्याख्या ग्रधूरी रहजाती है। इसीकारण प्रत्येक भारतीय दर्शन में ग्रध्यात्म-ग्रधिभूत दोनों का उपपादन हुग्रा है। उपपत्ति की विविध शाखा होने के कारण विभिन्न दर्शन मुख्यरूप से किसी एक का उपयुक्त विवेचन प्रस्तुत करने की भावना से प्रवृत्त होता है। इस दृष्टि से किस भारतीय दर्शन में किस विषय का उपपादन हुग्रा है, इसको ग्रतिसंक्षेप में निम्न प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है।

न्यायदर्शन में वस्तु-तत्त्व को जानने समभने की प्रक्रियाओं का विस्तृत वर्णन व उपपादन है। वह वस्तु-तत्त्व चाहे प्रधिभूत है, अथवा प्रध्यात्म। वह प्रक्रिया है—प्रमाण। न्याय में विस्तार के साथ 'प्रमाण' का सर्वाञ्जपूर्ण उपपादन हुमा है, अन्य जो कुछ है, वह प्रसंगोपयोगी है।

वैशेषिकदर्शन उन पदार्थों का विवेचन करता है, जिनके मध्य जीवन पनपता फूलता-फलता है। उस समस्त धर्य-तत्त्व को वैशेषिक छह वर्गों में विभाजित कर उन्हींका मुख्यरूप से उपपादन करता है। इस विवेचन के मुख्य विषय अधि-भूत तत्त्व है, जिनको मानव अपने चारों श्रोर फैला हुआ पाता है। श्रंशतः श्रध्यात्म भी इसमें आगया है।

सांख्यदर्शन प्रधिभूत के ग्रन्तिम स्तर तक विवेचन प्रस्तुत करता है, ग्रीर साथ ही ग्रन्थात्म-ग्रिधभूत के सम्बन्ध को स्पष्ट कर उनके यथार्थ भेद को साक्षात् करने की ग्रीर जिज्ञासु को प्रेरित करता है।

योगदर्शन मुख्यरूप से उन प्रित्रयाम्रों का उपपादन करता है, जिनके भ्रनु-ष्ठान से म्रिधिभूत ग्रीर मध्यात्म के भेद का साक्षात्कार होता है।

मीमांसादर्शन समाज के संगठन श्रीर उसके कर्त्तंव्य-ग्रकर्त्तव्य का बोध कराता

है, जो ऐहिक पारलौकिक ग्रम्युदय के लिये ग्रावश्यक है।

वेवान्तवशंन इस समस्त विश्व के विधाता परब्रह्म का स्वरूप उपपादित करता है, एवं उसके ज्ञान-साधनों की ग्रोर प्रेरणा देता है।

ये भारत के वैदिक दर्शन कहे जाते हैं। इनके ग्रितिरक्त तीन ग्रवै-विक दर्शन हैं — जैन, बौद्ध, लोकायत। ये दर्शन भी श्रद्यात्म-ग्रिथिभूत विवेचन की सीमा से बाहर नहीं हैं। विवेचन की पद्धति भले ही कुछ हो; पर जो विवे-चित हुग्रा है, वह सब उक्त दो विघाग्रों में सीमित है!

#### 'वैशेषिक' नामकरण

प्रस्तुत दर्शन के 'वैशेषिक' नाम का भाधार क्या है ? इसपर पर्याप्त प्राचीन काल से व्याख्याकार ग्राचार्य ग्रपने सुफाव देते रहे हैं। उन सभी सुफावोंका सार निम्न प्रकारों में सीमित हो जाता है—

क—प्रस्तुत शास्त्र के प्रणेता कणाद के विशिष्ट उपदेष्टा होने के कारण अथवा अन्य न्याय, सांख्य आदि दर्शनों की तुलना में द्रव्यादि पदार्थों के उपपादन में उत्कर्ष एवं विशेष होने के कारण इस शास्त्र का वैशेषिक नाम है।

ख—शास्त्र द्वारा विवेचित पदार्थों में पञ्चम पदार्थ 'विशेष' की स्रतिरिक्त करुपना के स्राधार पर ही इसका उक्त नामकरण हसा है।

ग—वैशेषिक नाम के मूलभूत 'विशेष' पद का ग्रथं है —तत्त्विनश्चयपूर्वक व्यवहार करना । इस शास्त्र में ऐसा किया गया है, इसी कारण वैशेषिक नाम पाया ।

घ—तत्त्व का निष्चय पदार्थं के साधम्यं-वैद्यम्यं के ग्राघार पर जाना-जाता है। इसलिये वस्तुतः ये व्यवच्छेदक व विशेष कहे जासकते हैं। इनके उप-पादन के लिये जो शास्त्र समर्थ है; अथवा इनके द्वारा व्यवहार करता है, वह शास्त्र 'वैशेषिक' कहा जाना उपयुक्त हैं।

गम्भीरतापूर्वक विचार करने पर ज्ञात होता है, 'वैशेषिक' नामकरण के ये सभी ग्राघार कोरी कल्पना हैं। इनमें शास्त्रीय सिद्धान्तों को ध्यान में रखकर वास्तविक परिस्थिति की ग्रोर दृष्टिपात नहीं किया गया। इन बातों में न कोई तत्त्व है, न तथ्य है, कि कणाद विशिष्ट उपदेष्टा थे, ग्रथवा ग्रन्य दर्शनों से यहां पदार्थ-विवेचन विशेष हुमा है। सभी दर्शन ग्रपने क्षेत्र में विशिष्ट ग्रथों का उप-

१—यहां ये विचार साधारण रूप से विचारियता के नाम-निर्वेश बिना दे दिये गये हैं। इनका विस्तृत उल्लेख व विचेचन 'त्याय-वैशेषिक का इतिहास' जिले जाने के ग्रवसर पर किया जा सकेगा। यह केवल संकेतमात्र है।

पादन करते हैं, तथा किस दर्शनकार को विशिष्ट उपदेष्टा न माना जाय ? 'विशेष' नामक अतिरिक्त पंदार्थ की कल्पना, तथा उस विशेषता को पदार्थों के साधम्यं-वैधम्यं के आधार पर जानना-पहचानना आदि यह सब अर्थ-तत्त्व के उपपादन की पद्धतिमात्र है। किसी अंश तक इसका आश्रय लेने के कारण शास्त्र का उक्त नाम होना साधार कहा जासकता है; परन्तु इस सबका वास्त-विक मूल अन्यत्र है, जहां उक्त नामकरण का बीज निहित्त है। आइये, उसे खोजने का यत्न करें।

'वैशेषिक' नाम का ग्राधार--कणाव ने जगत् के मूल उपादानकारण पृथिवी, जल, तेज, वायु के परमाणु माने हैं। इनका अन्य नाम 'सूक्ष्म भूत' है। इन्हींसे श्रागे पृथिवी ग्रादि स्थूल भूतों की उत्पत्ति होती है। कणाद-गौतम ने पृथिव्यादि परमाणुग्रों को नित्य कहा है। यह स्थूल जगत् जिस रूप में हमें दीखता है, इन भाचार्यों ने उसीके अनुसार इसकी व्याख्या करने का प्रयास किया है। जिज्ञास् की प्राह्म-क्षमता के अनुरूप शास्त्रीय अर्थ का प्रतिपादन उपयोगी होता है, इस भावना से प्रेरित होकर कणाद-गौतम ने अपने शास्त्रों का प्रवचन किया। अपने प्रतिपाद्य जगदूरपत्ति विषय के क्षेत्र को व्यक्त जगत् के एक विशिष्ट ग्रंश तक सीमित रक्खा। इसीलिये गौतम ने व्यक्त जगत् की उत्पत्ति व्यक्त कारण से स्वी-कार की है । वात्स्यायन मुनि का इस विषय में कहना है- भूत कहे जाने वाले व्यक्त, परमसूक्ष्म पृथिवी ग्रादि [पृथिवी ग्रादि तत्त्वों के परमाणुरूप ग्राद्य कणों ] से मन्य व्यक्त द्रव्य उत्पन्न होते हैं । जो इन्द्रियों से जानाजाता है, वह व्यक्त है, उसके समान होने से उसका कारण भी व्यक्त है। दोनों में समानता क्या है ? रूप ग्रादि गुणों का योग। रूप ग्रादि गुणों से युक्त नित्य पृथिवी [पृथिवी तत्त्व के परमाणुरूप ग्राधकण] ग्रादि से रुपादि गुण युक्त ग्रन्य पदार्थ शरीर ग्रादि उत्पन्न होते हैं।

इसमें सन्देह नहीं, कि इस स्थूल दृश्यमान पृथिन्यादि के पीछे छोटे-से-छोटा पृथिन्यादि का कण विद्यमान है । इस कण की रचना कैसे हुई है, इस विषय को

१--व्यक्ताव् व्यक्तानां प्रत्यक्षप्रामाण्यात् न्या० सू० ४ । १ । ११ ॥

२ - व्यक्ताव् भूतसमाख्यातात् पृथिव्यावितः परमसूक्ष्मान्नित्याव् व्यक्तं शरी-रेन्द्रियविषयोयकरणाधारं प्रज्ञातं द्रव्यमुत्पद्यते । व्यक्तञ्च खिन्द्रिय-प्राह्मम् । तत्सामान्यात् कारणमिष व्यक्तम् । कि सामान्यम् ? रूपाविगुण-योगः । रूपाविगुणयुक्तेभ्यः पृथिव्याविम्यो नित्येभ्यो रूपाविगुणयुक्तं शरीराज्ञुत्पद्यते । न्या० सू० [४। १। ११] पर वातस्यायनभाव्य ।

कणाद ने ग्रपने शास्त्र की सीमा में नहीं लिया। इसलिये दृश्यमान चारों भूत-तत्त्वों के परमसूक्ष्म कणों को जगत् का मूल एवं नित्य मान लिया गया है। यदि इनकी रचना पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया जाता, तो यह ग्रपने शास्त्र की सीमा से बाहर की बात होती।

कणाद-गौतम ने जिन परमसूक्ष्म पृथिव्यादि भूततत्त्वों को अगत् का मूल उपादान माना है; उनका नाम भारतीय दर्शन-शास्त्र में 'विशेष' है। इसी आधार पर इस शास्त्र का 'वैशेषिक' नाम है। 'विशेष' नामक पदार्थ को मूल मानकर प्रवृत्त हुए शास्त्र का 'वैशेषिक' नाम सर्वथा उपयुक्त है। इन परमसूक्ष्म कणों की 'विशेष' संज्ञा सांख्य-थोग में परिभाषित है। वहां इनकी रचना-प्रक्रिया का वर्णन उपलब्ध होता है'।

वैशेषिक सूत्रकार-कणाद — वैशेषिक शास्त्र के रचियता का नाम महिष कणाद बताया जाता है। यह संभावना की जाती है, कि सूत्रकार का सांस्कादिक नाम यह नहीं रहा होगा। सांस्कादिक [नामकरण संस्कार के समय माता-पिता द्वारा निर्धारित] नाम क्या था, यह ग्राज निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। कणाद नाम का ग्राधार बताया जाता है, कि कृषक जब ग्रपनी खेत की खड़ी फसल काट ले जाता था, तब उससे भड़े हुए ग्रन्न कण [दाने] जो खेत में पड़े रह जाते थे, उनको बीनकर यह ऋषि इकट्ठा कर लेता, श्रीर उसीसे ध्रपना जीवन-निर्वाह करता था। ऐसी भावना शास्त्र के व्याख्याकारों ने ग्रिभव्यक्त की है, तथा पठन-पाठन के ग्रवसर पर गुरु-शिष्य परम्परा में चली शारही हैं।

एक विदेशी विद्वान् ने कहा है, कणाद नाम का आधार परमाणुवाद का स्वीकार है। परमाणु एक कण है, उसको भ्रदन कर भ्रात्मसात् कर, उसीको आधार मान शास्त्र को प्रवृत्त करने वाले भ्राचार्य का नाम 'कणाद' उपयुक्त है। परन्तु ऐसा विचार युक्तियुक्त नहीं कहा जासकता। लोकायत, बौद्ध, न्याय भ्रादि

१—द्रव्टब्य, पातञ्जल योगसूत्र, २। १६॥ यथा योगसूत्र, ३। १, का व्यासभाष्य।

परमाणु-रचना के लिये द्रष्टव्य, योगसूत्र [१।४४] के व्यासभाष्य पर् वाचस्पति की टीका तत्त्ववैद्यारवी। परमाणु-विषयक विस्तृत विवरण के लिये द्रष्टव्य-प्रस्तुत ग्रन्थ के परिशिष्ट २ में 'वैद्योषिक का परम-म्रणु' जीर्षक भाग, पृ० ३९७ —४०८।। तथा हमारी भ्रन्य रचना ,सांख्यसिद्धान्त' पृ० १७१—७६; एवं १०१ —०२।।

२--व्योमशिव ग्रौर श्रीधर ग्रादि ने ऐसा श्रीभव्यक्त किया है।

३--- डा० उई, वैशेषिक फ़िलॉसफ़ी' पु० ६। चौलम्बा प्रकाशन :

दर्शनों में भी परमाणु को उपादान मानकर जगदुत्पत्ति की व्याख्या कीगई है।

व्योमशिवाचार्य ने प्रशस्तपादभाष्य की व्योमवती व्याख्या में 'कणाद' नाम के ग्राधाररूप से किन्हीं व्यक्तियों के भन्य सुभावों का भी उल्लेख किया है, परन्तु वे सुभाव सर्वथा निराधार व निर्धंक हैं, उनकी उपेक्षा करना ही ठीक होगा।

कणाद नाम के इस विवरण से स्पष्ट है, कि ये सब व्याख्या व्यक्ति के श्राचार व सिद्धान्त पर ग्राश्रित हैं, सूत्रकार का श्रपना यह सांस्कारिक या व्यक्तिगत नाम रहा हो; ऐसी बात नहीं है।

इसके प्रतिरिक्त सूत्रकार के श्रन्य दो नामों का उल्लेख मिलता है, एक-काश्यप; दूसरा-उलूक । पहले नाम का उल्लेख प्रशस्तपादभाष्य तथा उसकी उदयनाचार्यकृत व्याख्या किरणावली में पायाजाता है । दूसरे नाम के ग्राघार पर इस शास्त्र का 'ग्रीलूक्यदर्शन' नाम व्यवहृत होता है, माधव के 'सर्व-दर्शनसंग्रह' में वैशेषिकदर्शन का इसी नाम के साथ विवरण प्रस्तुत कियागया है । व्योमशिव ने प्रशस्तपादभाष्य की टीका व्योमवती में सूत्रकार के लिए 'उलूक' नाम का निर्देश किया है । यह नाम देते हुए सूत्रकार का उपालम्भ के साथ उपहास किया प्रतीत होता है ।

निश्चित ही पहला 'काश्यप' नाम गोत्रनाम है, श्रथवा किरणावली के श्रनु-सार कणाद के पिता का नाम कश्यप रहा हो, यह संभव है। परन्तु उलूक नाम का आधार क्या रहा होगा? नहीं कहाजासकता। श्रायंदेव के शतशास्त्र के व्याख्या-कार चीनी विद्वान् 'चित्सान' के श्राधार पर डॉ० उई ने 'उलूक' नाम पड़ने का कारण बताया है, कि सूत्रकार दिन में ग्रन्थरचना आदि कार्य करते, श्रीर उलूक के समान रात्रि में जीविकासाधन जुटाने का प्रयत्न करते थे।

१ - व्योमवती, पु० २० (छ), पंक्ति २४। चौलम्बा प्रकाशन।

२—प्रशस्तपादभाष्य के बृद्धि गुण प्रसंगान्तगंत ग्रनुमान प्रकरण के प्रारम्भ में विषद्धासिद्धसन्दिग्धमिलङ्गं काश्यपोऽब्रवीत्' सन्दर्भ का 'काश्यप' पद कणाह के लिये प्रयुक्त हुग्रा है।

३—'कश्यपात्मज्ञः कणादी ऽब्रवीत्'। किरणावली, पृ० २६१। ब्रजदास कम्पनी, बनारस-संस्करण।

४—'ग्रन्ये तु घर्में सह घींमणः उद्देशः कृत इति । केनेति ? विना पक्षिणा— उल्केन । सामान्यशब्दश्च विशेषे वर्त्तते प्रकरणादिति बुवता।' ग्रन्तिम कथन के लिए देखें, सूत्र— ११२।३।।

५--- उई की, 'वैशैषिक फिलासफी' पृ० ३, [चौलम्बा संस्करण],

उक्त नाम के ग्राधार की यह कल्पना नितान्त उपहासास्पद है। रात्रि के ग्रन्थकार में मानव के लिये उलूक के समान जीविकोपार्जन का कार्य किया-जाना संभव प्रतीत नहीं होता। ऐसा कार्य मानव द्वारा चोरी, तस्करी ग्रादि कियाजाना ही कहाजासकता है। सूत्रकार के जीवन में जीविकोपार्जन के लिये जैसे प्रयत्न की कणाद नाम के ग्राधार पर कल्पना की जाती है, वह सब रात्रि में होना संभव नहीं। उलूक की नैसर्गिक दृष्टि ऐसी होती है, जो घने ग्रन्थकार में देखसकता है।

इससे अधिक उपयुक्त कल्पना तो यह संगव है, कि अपने बाल्यकाल में पाणिनि के समान ये अधिक जड़मित रहे हों, उसी आधार पर इनका यह नाम पड़ गया। कहाजाता है, कि शङ्कर भगवान् की घोर तपस्या के अनन्तर कणाद ने प्रसन्न हुए शंकर से इस शास्त्र के रहस्य को प्राप्त किया था। भगवान् शङ्कर ने उलूक के आत्मीय जन बनकर प्रस्तुत शास्त्र का उपदेश दिया। जो हो, उलूक नाम की यथार्थ उपपत्ति का पता नहीं लगता, यही कहना उपयुक्त होगा।

'उल्क' नाम के एक ऋषि का महाभारत में उल्लेख उपलब्ध होता है। भीष्म के मृत्यु प्रवसर पर वहां इनके ग्राने का उल्लेख है। प्रम्य एक स्थल पर विश्वामित्र के पुत्र ग्रथवा वंशाओं में उल्क का नाम लियागया है। वत्स देश में उल्क ऋषि का ग्राश्रम था, जहां काशिराज कन्या ग्रम्बा ने—भीष्म द्वारा ग्रप्-हत एवं उपेक्षित कियेजाने पर कुछ काल के लिये—ग्राश्रय प्राप्त् किया था। इन उल्लेखों का ऐतिहासिक महत्त्व कितना है, विचारणीय है। महाभारत के इन सभी प्रसंगों में विणत उल्क ऋषि का वैशेषिकरचनासम्बन्धी कोई संकेत उपलब्ध नहीं है।

जहां तक नाम का प्रश्न है, ग्रन्य भी एक व्यक्ति 'उलूक' नाम का महा-भारत में विणित है। यह शकुनि का पुत्र था। एक वार दुर्योधन का दूत बनकर युद्ध प्रारम्भ होने से पहले पाण्डव-शिविर में गया था। फलतः सूत्रकार ग्रा-चार्य के कणाद, काश्यप, उलूक ग्रादि नामों का ग्रनन्तरवर्त्ती ग्राचार्यों ने उल्लेख किया है। इन्ही नामों के ग्राधार पर इस शास्त्र ग्रथवा सम्प्रदाय को काणाद,

१. शान्तिपर्व, ४७।११॥

२. अनुजासनपर्व, ४। ५१॥

३. उद्योग पर्व, १८६। २६॥

४. यह प्रसंग महाभारत में उद्योग पर्व के ग्रन्तर्गत ग्रध्याय १६० से १६४ तक वर्णित है।

स्रोल्क्य स्रादि नामों से व्यवहृत कियाजाता है। परमाणुवाद को मानने के कारण परमाणु के पर्याय पद 'पीलु' के स्राधार पर इस सम्प्रदाय को 'पैलव' भी कहा गया है। पर शास्त्र का मुख्य एवं प्रचारप्राप्त नाम सर्वत्र 'वैशेषिकदर्शन' ही मान्य है।

सूत्ररचना काल — महिं कणाद के काल का पता लगने पर सूत्ररचना-काल स्वतः निर्धारित होजाता है। इन सूत्रों के विषय में आज तक किसी ने यह सन्देह ग्रिभिव्यक्त नहीं किया, कि इन सूत्रों की रचना कणाद के नाम पर ग्रन्य किसी व्यक्ति ने करदी हो; जैसा सांख्य सूत्रों के विषय में कितपय ग्राघु-निक लेखकों का ऐसा विचार रहा है। यदि यह कथन सन्देहरहित है, कि इन सूत्रों का रचयिता 'कणाद' नाम से प्रसिद्ध महिंष है; ग्रीर साथ ही यह मान लियाजाता है, कि ब्रह्मसूत्र (वेदान्तदर्शन) के रचियता बादरायण महाभारत कालिक कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास है, तो वैशेषिक सूत्रकार कणाद का काल उससे कुछ पूर्व ही मानना ग्रावश्यक होगा।

इसके श्रतिरिक्त श्रन्य कोई ऐसे बाधक प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं, जिनके श्राधार पर कणाद तथा सूत्ररचना के काल को महाभारत काल के श्रनन्तर माना जाय। इसके लिये कोई स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं है, कि कणाद महाभारत श्रथवा कृष्णद्वं पायन वेदव्यास से कितने पूर्व हुए।

वैशेषिक सूत्रपाठ श्रीर संख्या—पर्याप्त समय से वैशेषिक सूत्रों के श्रघ्ययन के लिए व्याख्याख्य में शङ्करिमश्र के उपस्कार नामक व्याख्याग्रन्थ का सहयोग प्राप्त होता रहा है। उसीके श्रनुसार सूत्रपाठ की मान्यता रही है। वर्त्तमान व्याख्याकारों ने सूत्रों के उन्हीं पाठों को श्रपने व्याख्याग्रन्थों में स्वीकार किया है। श्रभी पिछले वर्षों में वैशेषिक सूत्रों के दो प्राचीन व्याख्याग्रन्थ प्रकाश में

१—इस विषय का विस्तृत विवेचन हमारी रचना 'सांख्यवर्शन का इतिहास' में किया गया है।

२— इस विषय का विस्तृत विवेचन हमारी रचना 'वेदान्तदर्शन का इतिहास' में देखा जासकता है।

३—इन व्याख्याकारों में वैशेषिक सूत्रों पर 'वैदिकवृत्ति' के लेखक एक हैं— स्वामी हरिप्रसाद उदासीन । दूसरे हैं, ब्रह्ममुनिभाष्य के रचिता स्वामी ब्रह्ममुनि । इनके ग्रतिरिक्त कुछ पूर्वकाल के दो व्याख्याकार ग्रौर हैं— चन्द्रकान्त भट्टाचार्य, तथा जयनारायण तर्कपञ्चानन । सूत्रों के पाठ में कहीं-कहीं चन्द्रकान्त ने ग्रपना भिन्न विचार ग्रभिन्यक्त किया है।

ग्राये हैं।

१-ग्रज्ञातकर्त्तृक प्राचीन व्याव्या समेत वैशेषिकदर्शन का संस्करण 'मिथिला विद्यापीठ, दरभङ्गा' से सं० २०१३ विकसी, (१६५७ ईसवी) में प्रकाशित हुग्रा है। इसका सम्पादन मिथिला विद्यापीठ के प्राध्यापक ग्रनन्तलालदेव वर्मा ठाकुर ने किया है। यह व्याख्या नवमाध्याय के प्रथम ग्राह्मिक तक उपलब्ध है। प्रतीत होता है, ग्रगला ग्रंश खण्डित होगया है।

उपस्कार ग्रीर इस व्याख्या के मूत्रपाठों में ग्रनेक स्थलों पर भेद है। सूत्र के पाठों में ग्रन्तर के ग्रितिरक्त सूत्रों की न्युनाधिकता भी है। उपस्कार में स्वीकृत कितपय सूत्र इस व्याख्या में नहीं हैं, तथा यहां स्वीकृत ग्रनेक सूत्र उपस्कार व्याख्या में उपलब्ध नहीं होते। विद्वान् सम्पादक ने मूत्रों की परस्पर तुलना की भावना से ग्रन्थ के ग्रन्त में एक परिशिष्ट जोड़दिया है।

२—वैशेषिक सूत्रों पर दूसरा प्राचीन व्याख्याग्रन्थ ग्रोरियण्टल इन्स्टिट्यूट, बड़ौदा से सन् १६६१ में प्रकाशित हुआ है। इसका सम्पादन मुनि श्री जम्बू-विजयजी ने किया है। यह संस्करण प्रत्येक दृष्टि से उत्तम है। विद्वान् सम्पादक ने ग्रन्थ के ग्रन्तिम भाग में तीन परिशिष्टों द्वारा सब प्रकार के सूत्रपाठों का निर्देश कर सूत्रपाठ-परिशुद्धि के लिये ग्रभी तक उपलब्ध पूर्ण सामग्री का संकलन करदिया है। वैशेषिक सूत्रों की इस प्राचीन वृत्ति के रचियता हैं—चन्द्रानन्द।

प्रस्तुत 'विद्योदयभाष्य' में सूत्रों के सब प्रकार के पाठ-शेदों तथा न्यूनाधिक्य को टिप्पणी में उसी स्थल पर निर्दिष्ट करदिया है। व्याख्या के लिये उपस्कार-अभिमत सूत्रपाठ को ही श्रादृत किया है।

इन विभिन्न व्याख्याओं में सूत्रों की संख्या इसप्रकार है-

|          |           |            |                   | *          |
|----------|-----------|------------|-------------------|------------|
| ग्रध्याय | श्राह्मिक | उपस्कार    | चन्द्रानन्दवृत्ति | मिथिलापीठ  |
| १        | 8         | ₹ १        | २६                | ₹ १        |
| 8        | २         | १७         | १८                | <b>१</b> ७ |
| २        | १         | ₹ १        | २८                | ₹ १        |
| २        | २         | ₹ <b>७</b> | ४३                | <i>३७</i>  |
| ३        | १         | 3 \$       | १४                | १५         |
| ą        | २         | २१         | १७                | १५         |
| 8        | 8         | १३         | १४                | १२         |
| X        | २         | ११         | 3                 | ₹0         |
| ų        | 8         | १६         | १८                | १६         |

| ग्रघ्य | ाय ग्राह्निक | उपस्कार      | चन्द्रानन्दवृत्ति | मिथिलापीठ  |
|--------|--------------|--------------|-------------------|------------|
| ų      | ₹            | २६           | २=                | २६         |
| Ę      | <b>?</b>     | १६           | १८                | १५         |
| Ę      |              | १६           | ११                | १८         |
| 9      | ?            | २४           | <b>₹</b> ₹        | ३३         |
| b      | ٠<br>٦       | २८.          | ₹ १               | ३२         |
| 5      | 8            | 188          | १७ (१)            | <b>१</b> ३ |
| 5      | ÷            | ۶ ک          |                   | X          |
| 3      | 8            | १४ 🕽         |                   | ७ (२)      |
| 3      | २            | <b>४</b> ३ ∑ | २=                |            |
| १०     | १            | <u>ه</u> ک   | 2.0               |            |
| १०     | २            | (3           | <u> २१</u>        |            |
|        | सर्वयोग-     | ३७०          | इंद४              | न ३ २      |

स्रभाव-पदार्थ - 'अभाव' नामक पदार्थ को सूत्रकार कणाद ने स्वीकार किया है, या नहीं किया ? इस विषय की चर्चा वर्त्तमान दर्शन-संप्रदाय में पर्याप्त समय से होती ग्राई है। वैशेषिक पर लिखने वाले प्रायः सभी ग्राचार्यों ने इस विषय में ग्रपने मत ग्रभिव्यक्त किये हैं। उनका उल्लेख करना यहां ग्रपेक्षित नहीं, ग्रधिक उपयोगी भी नहीं; पर सारभूत कथन इतना ही है, कि सूत्रकार को 'ग्रभाव' पदार्थ स्वीकृत न हो, यह नहीं कहाजासकता।

'धर्मविशेषप्रस्ताद' [१।१।४] इत्यादि पदार्थनिर्देशसूत्र में द्रव्यादि छह पदार्थों के नाम-निर्देशपूर्वक कथन करने ग्रीर 'ग्रभाव' का इसीप्रकार कथन न करने के कारण सूत्रकार को 'ग्रभाव' पदार्थ मान्य नहीं था, ऐसा विचारना प्रामा-णिक न होगा। सूत्रकार ने यहां 'ग्रभाव' पदार्थ का नाम्ना निर्देश क्यों नहीं किया? इसके समाधान के लिये व्याख्याकारों ने कई बात कही हैं, पर इतना स्पष्ट है, कि सूत्रकार यहां केवल भाव-पदार्थों का मुख्य रूप से निर्देश करना चाहता है। ग्रभाव पदार्थ सदा भावनिरूपित रहता है। ग्रभाव के भावनिरूपणा-धीन होने से भाव की श्रेणी में ग्रभाव का निर्देश उचित न समभकर ही सूत्रकार ने अभाव पदार्थ का यहां नाम्ना निर्देश न किया हो, ऐसा संभवं है।

सूत्रकार द्वारा ग्रभाव पदार्थ की मान्यता में किसीप्रकार का सन्देह नहीं

चन्द्रानन्दवृत्ति के श्रन्तिम तीन श्रध्यायों में श्राह्मिक विभाग का निर्देश नहीं है।

२. मिथिलापीठ का ग्रन्थ इसके ध्रागे खण्डित है।

किया जासकता। ग्रभाव का साक्षात् निर्देश स्वयं सूत्रकार ने ग्रनेक सूत्रों में किया है। द्रव्यादि पदार्थ-निर्देश सूत्र में भी 'वैधर्म्य' पद से 'ग्रभाव' ग्रर्थ का स्वीकार अभिलक्षित होता है। ग्रभाव की ग्रमान्यता में वैधर्म्य की कल्पना संभव नहीं। इसके ग्रतिरिक्त सूत्रों में 'कारणाभाव' कार्याभाव, एकत्वाभाव, एक-पृथक्तवाभाव, क्रियागुणव्यपदेशाभाव, संयोगाभाव, ग्रादि पदों का ग्रनेकशः प्रयोग हुग्रा है। यदि सूत्रकार को ग्रभाव पदार्थ ग्रमान्य होता, तो यह सब प्रयोग-व्यवहार कैसे संभव था?

इस सबके ग्रतिरिक्त स्वयं सूत्रकार ने नवम ग्रध्याय के प्रारम्भिक सूत्रों में विभिन्न ग्रभाव पदार्थों का स्वयं उपपादन किया है; तथा ग्रभाव के प्रत्यक्ष के लिये सन्तिकर्ष का निरूपण उसीप्रकार किया है, जिसप्रकार भाव पदार्थों के प्रत्यक्ष के लिए उपयुक्त सन्तिकर्ष का। फलतः सूत्रकार को अभाव पदार्थ मान्य न था; ग्रनन्तरकाल में शिवादित्य मिश्र ग्रादि के 'सप्त-पदार्थों' आदि रचनाग्रों के द्वारा वैशेषिक सम्प्रदाय में सातवें पदार्थ ग्रभाव की गणना होने लगी; इत्यादि कथन सारहीन हैं। ऐसे प्रिक्रया ग्रन्थों में कणाद द्वारा स्वीकृत पदार्थों का ही विवेचन हुग्रा है।

ईश्वर-सद्भाव—वैशेषिक दर्शन में सृष्टिकर्त्ता ईश्वर की सत्ता को मानागया है, या नहीं ? यह भी एक पुराना चर्चा का विषय है। मध्यकालिक ग्राचार्यों का यह विचार रहा है, कि वैशेषिक दर्शन में ईश्वर-सद्भाव को स्वीकार नहीं कियाग्या। यद्यपि कितप्य सूत्रों के ग्राधार पर व्याख्याकारों ने यह स्पष्ट किया है, कि कणाद ने ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया है; परन्तु मध्यकाल से ही कितप्य ग्राचार्यों का ऐसा विचार रहा है, कि वैशेषिक में ईश्वर की मान्यता पाशुपतसम्प्रदाय के प्रभाव से ग्राई है, मूलतः वैशेषिकदर्शन इसे स्वीकार नहीं करता।

पाशुपत प्रभाव से वैशेषिक में ईश्वर की मान्यता कब ग्राई, यह कहना कठिन है। परन्तु युक्तिदीपिकाकार के समय भी वैशेषिक के उन सूत्रों [२।१।१८, १९] का वहीं अर्थ किया व समभाजाता था, जो ग्राज कियाजाता है। उन

१—संज्ञाकमं त्वस्मद्विधिष्टानां लिङ्गम् । प्रत्यक्षप्रवृत्तत्वात् संज्ञाकर्नणः ॥ २ । १ । १८, १६ ॥ तद्वचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम् ॥ १ । १ । ३ ॥ १० । २ । ६ ॥ सामयिकः शब्दादर्थसम्प्रत्ययः ॥ ७ । २ । २० ॥

२—सांख्यकारिका पर युक्तिदीपिका व्याख्या, पृ० ६६, पं० ५ में पाठ है—'एवं काणादानामीश्वरोऽस्तीति पाशुपतोपज्ञमेतदिति' कारिका, १५। कलकत्ताः संस्करण,

सूत्रों तथा ग्रन्य भी कितपय सूत्रों में ईश्वर की मान्यता का संकेत स्पष्ट है। युक्तिदीपिकाकार ने वैशेषिक पर पाशुपतप्रभाव का स्पष्ट उल्लेख किया है। प्रशस्तपादभाष्य के सृष्टिसंहार-प्रक्रिया प्रसंग में स्पष्टरूप से सृष्टि-संहारकर्ता ईश्वर को स्वीकार किया गया है। इस स्थित को देखते हुए न केवल वैशेषिक के व्याख्याग्रन्थों में, ग्रपितु सूत्रों में भी पाशुपत-प्रभाव को मानना होगा; ऐसा कहाजासकता है। परन्तु यह कथन कहां तक सत्य है, चिन्तनीय है।

हरिभद्र सूरि ने अपनी रचना 'षड्दर्शनसमुच्चय' में छह आस्तिकवादी दर्शनों का विवरण दिया है। वे दर्शन हैं — न्याय, वैशेषिक, सांख्य, जैन, बौद्ध, मीमांसा'। आगे सूरि लिखता है, कि कुछ आचायों ने न्याय-वैशेषिक को एक ही दर्शन माना है, वे इनमें भेद नहीं करते, तब विवृत दर्शनों की संख्या पांच ही रहजाती है। उनके मत में छठे दर्शन की मंख्यापूर्ति के लिये लोकायत दर्शन को यहां मम्मिलित कियागया है'। विचार करने पर स्पष्ट होजाता है, कि सूरि की दृष्टि में वे दर्शन आस्तिकवादी हैं, जो ईश्वर-सद्भाव की मान्यता को स्वीकार नहीं करते।

बौद्धदर्शन-प्रभाव के अवसर पर ऐसा समय ग्राया, जब इन दर्शनों [न्याय, वैशेषिक, सांख्य, मीमांसा] की व्याख्या उक्त रूप में कियेजाने का प्रयास चलता रहा। वैदिक दर्शनों में अवैदिक दर्शनों की समानता दिखलाकर उनकी विशेषता को विद्वत्समाज से अन्तिहित कर देने का प्रयत्न कियागया। उसमें पर्याप्त सीमा तक सफलता प्राप्त कीगई। इसप्रकार ग्रास्तिकता की कसौटी ईश्वर-सद्भाव की ग्रमान्यता को मानागया।

इस दिशा में वैशेषिक पर पाशुपत सम्प्रदाय के प्रभाव का कथन भी चिन्त-नीय है। युक्तिदीपिकाकार ने जो कुछ कहा है, उसके प्रसंग को भी विचारना-समभना ग्रावश्यक है। उसके लिये यह ग्रवसर ग्रधिक उपयुक्त नहीं है ।

१ — जैमिनीयमतस्यापि संञ्जेपोऽयं निवेदितः। एवमास्तिकवादानां कृतं संक्षेपः कीतंनम् ॥ ७७ ॥

२—नैयायिकमतादन्ये भेवं वैशेषिकैः सह । न मन्यन्ते मते तेषां पञ्चैवास्तिक-वादिनः ॥७८॥ षष्ठदर्शनसंख्या तु पूर्यते तन्मते किल । लोकायतमतक्षेपात् कथ्यते तेन तन्मतम् ॥७६॥

३---इस विषय का विस्तृत विवेचन श्रवसर श्राने पर 'न्याय-वैशेषिक दर्शन का इतिहास' में किया जासकेगा। जिसे यथावसर लिखने का संकल्प है।

## सूत्रों के व्याख्याग्रन्थ

ग्राजकल सूत्रों के ग्राधार पर वैशेषिक के पठन-पाठन में मुख्यरूप से शंकर-मिश्र के 'उपस्कार' नामक व्याख्याग्रन्थ का ग्रिधिक उपयोग होता है। सूत्र ग्रीर उपस्कार व्याख्या की रचना का ग्रन्तराल काल बहुत लम्बा है। सूत्रों की रचना के ग्रनन्तर उपस्कार के रचनाकाल तक सूत्रों पर कोई व्याख्याग्रन्थ न लिखेगये हों, ऐसा संभव प्रतीत नहीं होता। ग्रभी पिछले वर्षों में दो व्याख्या-ग्रन्थ मिथिला-विद्यापीठ तथा बड़ौदा से प्रकाशित हुए हैं, जो निश्चित ही उपस्कार से प्राचीन हैं। इनका विवरण ग्रगली पंक्तियों में दियागया है।

वैशेषिक पर एक अन्य प्राचीन ग्रन्थ प्रशस्त देव ग्रथवा प्रशस्तपाद की रचना है, जो ग्रन्थकार के नाम पर 'प्रशस्तपादभाष्य' के नाम से प्रसिद्ध है। ग्रन्थकार ने इसे 'पदार्थधर्मसंग्रह' कहा। पर यह ग्रंसदिग्धरूप में कहना कठिन है, कि सूत्रकार ने यह ग्रन्थ के नामकरण की भावना से लिखा, ग्रथवा केवल, विषय-निर्देश की भावना से। फिर भी नाम के रूप में इसका प्रयोग ग्रथवा व्यवहार कोई ग्रापत्तिजनक नहीं है।

इस ग्रन्थ में वैशेषिक के प्रतिपाद्य पदार्थों का जिस कम एवं वर्गीकृत रूप से विवरण प्रस्तुत किया गया है, उसको विद्वत्समाज ने ग्रत्यधिक ग्रादर दिया। वैशेषिक के समस्त प्रतिपाद्य विषय को मस्तिष्कगत कर ग्रन्थकार ने स्वतन्त्र रचना के रूप में उन सब विषयों को ऐसी पद्धित से प्रस्तुत किया, जो ग्रध्ययनार्थी के लिये ग्रत्यन्त सुख-सुविधाजनक रही। उसके आधार पर वैशेषिक के ग्रध्ययन का कम ही बदल गया। सूत्र कम से पठन-पाठन धीरे-धीरे शिथिल होता गया। पदार्थधमंसंग्रह, की पद्धित को सुविधाजनक होने से ग्रनायास ग्रपना लिया गया। इसी रीति पर ग्रनेक छोटे-छोटे प्रक्रिया ग्रन्थों की रचना होती रही। पदार्थधमं-संग्रह ग्रन्थ पर भी ग्रनेक व्याख्या ग्रन्थ लिखे गये, जिनमें दार्शनिक- रीति पर गहन ऊहापोह ग्रस्तुत हुमा है।

उपलब्ध एवं प्रसिद्ध कतिपय व्याख्या इसप्रकार हैं—

 व्याख्या
 व्याख्याकार
 काल

 व्योमवती
 व्योमशिवाचार्य
 प्रष्टम शती विक्रम

 किरणावली
 उदयनाचार्य
 १०४१ वि० संवत्

 न्यायकन्दली
 श्रीधराचार्य
 १०४८ वि० संवत्

कतिपय संभावित एवं उपलब्प-अनुपलब्ध व्याख्या-

नाम ग्रज्ञात शालिकनाथ पदार्थप्रवेशनिर्णय ग्रभिनवगुप्त कणादरहस्य शंकरिमश्र
 भाष्यिनकष मिश्र
 सेतु पद्यनाम मिश्र
 सूक्ति जगदीश तर्कालंकार

न्यायलीलावती श्रीवत्स (ग्रथवा श्रीवल्लभ)

पदार्थवर्मसंग्रह के प्रसिद्ध उक्त व्याख्याग्रन्थों में से ग्रनेकों पर टीका-उपटीका भी रची जाती रही हैं। जैसे किरणावली पर वर्धमान की टीका। इनका विस्तृत विवरण इतिहास-लेखन के ग्रवसर पर संभव है।

## सूत्रों पर उपलब्ध प्राचीन व्याख्या

लगभग पन्द्रह वर्ष पूर्व [वि० २०१३, एवं १६५७ ई०] मिथिला विद्यापीठ, दरभङ्गा से वैशेषिक सूत्रों पर एक प्राचीन व्याख्या का प्रकाशन हुआ। इसके रचियता का नाम अज्ञात है। न ग्रन्थकार ने ग्रपने ग्रन्थ में कहीं ग्रपने नाम व ग्रन्य गुरु ग्रादि का उल्लेख किया, और न उपलब्ध हस्तलिखित प्रतियों में कहीं नाम का निर्देश है। यह व्याख्या नवम ग्रध्याय के प्रथम ग्राह्विक के सातवें सूत्र तक मुद्रित है। ग्रगला भाग उपलब्ध न होसका, किसी प्रकार खण्डित हो गया, यही संभव है। इसका सम्पादन श्री ग्रनन्तलाल देवशर्मा ठाकुर ने किया है। विद्वान् सम्पादक ने इसके साथ इंग्लिश तथा संस्कृत में उपयुक्त भूमिका दी है।

इस प्रकाशन के लगभग चार वर्ष अनन्तर ईसवी सन् १६६१ में बड़ीदा, गायकवाड़ स्रोरिएण्टल सिरीज की संख्या १३६ पर एक स्रन्य व्याख्या का प्रका-शन हुस्रा। इस व्याख्या के रचियता का नाम चन्द्रानन्द है। इसका सम्पादन मुनि श्री जम्बूविजयजी ने किया है। इस संस्करण की विशेषता इसके देखने से ही शात हो सकती है, यहां उल्लेख स्नावश्यक है।

इन दोनों व्याख्याम्रों में इतिहास सम्बन्धी पर्याप्त सामग्री है। विद्वान् सम्पादकों ने ग्रन्थों की भृमिकाम्रों में इस विषय पर ग्रभिनन्दनीय प्रकाश डाला है। उनको दुहराने की ग्रावश्यकता नहीं। कुछ ग्रन्य सुभाव सामने ग्राये हैं।

शक्कर मिश्र ने उपस्कार में लगभग पांच-छह स्थलों पर वृत्तिकार-मत का उल्लेख किया है। कहीं उसका निरास भी किया है। निरास भ्रथवा स्वीकृति से यहां कोई प्रयोजन नहीं। उक्त दोनों व्याख्याग्रों में उन मतों का सन्तुलन करने ,पर यह स्पष्ट प्रकाश में श्राया, कि उपस्कार में प्रदिशत वृत्तिकार के प्रायः सभी मत उन्हीं प्रसंगों में मिथिला विद्यापीठ से प्रकाशित व्याख्या में उपलब्ध हैं। एक स्थान [१।२।६] पर उपस्कार ने जिस मत को वृत्तिकार का लिखा है, मिथिला विद्यापीठ व्याख्या में उसी मत को ग्राचार्य ग्रावय का बताया है।

इस सन्तुलन से दो परिणाम सामने ऋति हैं, एक—मिथिला विद्यापीठ

व्याख्या के रचियता का नाम भ्रात्रेय संभव नहीं। दूसरा है—ग्राचार्य भात्रेय की वैशेषिक सूत्रों पर की गई कोई प्राचीन व्याख्या मिथिला-विद्यापीठ व्याख्या की उपजीव्य हो। संभवतः उस प्राचीन व्याख्या का नाम रचियता के नाम के भ्राधार पर 'भ्रात्रे यवृत्ति' रहा हो। उसीके भ्राघार पर भ्रथवा उसका भ्राश्रय लेकर किसी विद्वान् ने इस व्याख्या की रचना की, जिसका प्रकाशन मिथिला-विद्यापीठ से हुमा है। इसी कारण वृत्तिकार के उपस्कार में उल्लिखित-मत प्रायः उन्हीं शब्दों से इस व्याख्या में प्रतिफलित हुए हैं।

उक्त व्याख्या में एक स्थल [७१११४,६; पृ० ६४] पर आत्रेय और प्रशस्तपाद दोनों के समान-मत का उल्लेख किया है। मेरे विचार से आत्रेय आचार्य प्रशस्तपाद की अपेक्षा प्राचीन है। आत्रेय यह गोत्रनाम है। इसमें सन्देह का अधिक अवकाश नहीं। इस नाम से प्रसिद्ध अनेक आचार्य प्राचीन काल में होचुके हैं। पूर्वोत्तर-मीमांसा सूत्रों में भी एक आत्रेय आचार्य के मतों का उल्लेख हुआ है। अन्य आयुर्वेद आदि शास्त्रों में भी आत्रेय स्मरण किया है। ऐसी स्थित में यह निश्चय किया जाना अनायास संभव नहीं, कि वैशेषिक सूत्रों पर वृत्तिकार आत्रेय कीन-सा था, कब था, और उसका सांस्कारिक नाम अथवा व्यक्तिगत नाम क्या रहा होगा।

संभव है, अभी तक वैशेषिक सूत्रों की उपलब्ध अथवा अनुपलब्ध व्याख्याओं में यह वृत्ति सबकी अपेक्षा प्राचीन हो। अपने प्रदिश्तित विचार की स्पष्टता के लिये पाठों के उस सन्तुलन को प्रस्तुत कर देना आवश्यक है, जो शङ्कर मिश्र ने उपस्कार व्याख्या में वृत्तिकार के नाम से उपस्थित किये हैं।

उपस्कार-पाठ १–वृत्तिकृतस्तु-ग्रम्युदयः सुखम् ।

्री १।१।३<u>१</u>

२-[१।१।६] सूत्र की व्याख्या में शङ्कर मिश्र ने 'रूपरसगन्धस्पर्शाः समास का 'यद्वा' कहकर जो प्रयोजनान्तर दिखाया है, वह मिथिला पाठ के श्रनुरूप है, इसमें ग्रात्रेय मत भी ग्रन्तिहत है। ३—वृत्तिकारस्तु-विशेषान्वयमाह।

मिथिला विद्यापीठ-पाठ ग्रम्युदयः स्वर्गादि सुखम् ।

एकैकेन्द्रियार्थंकत्वमेकविभक्तिकत्वं च प्रयोजनम् । भ्रात्रेयाचार्यास्तु रूपरस-गन्धस्पर्शानां नित्यत्वानित्यत्वपाक-जत्वादिसाधर्म्यप्रतिपादनं प्रयोजनमि-त्याहुः।

बुद्धिं प्रमाणतया म्रपेक्षत इति बुद्धघपेक्षं सामान्यं विशेष इत्येवंविषबुद्ध्यपेक्ष-मित्यर्थः।

ब्रह्मसूत्र, ३१४।४४॥ मीमांसा सूत्र ४।३।१८॥६।१।२६॥ चरक एवं सुभृत ग्रादि में 'इति ग्राहस्य भगवानात्रेयः' ऐसा पाठ ग्रनैकत्र उपलब्ध होता है।

#### उपस्कार-पाठ

४-उत्पादिवनाशयोरन्तेऽवसाने भवन्तीत्यन्त्या [न्ता] नित्यद्रव्याणि तेषु भवन्तीत्यन्त्या विशेषा इति वृत्ति-कृतः। (१।२।६]

५-तथा च 'समानानेक० विमर्शः संशयः' इति गौतमीये लक्षणे उप-लब्ध्यनुपलब्ध्यव्यवस्थेत्यस्य पृथगेव संशयकारणत्व कैश्चिदुक्तं तन्नि-रस्तम्। [२।२।२०]

६-वृत्तिकारस्तु-'शास्त्रदेशितम्' इत्या-दिनियम एव । पित्रादीनां तु यत्फलं तच्छाद्धादी ब्राह्मणानामाशीर्मन्त्रानु-भावात्, 'कृतार्थास्ते पितरो भ्यासुः' इति पितृयजे । पुत्रे ब्टो तु सन्तुष्टाना-मृत्विजामाशीर्दानात्-तेजस्थी वर्चस्वी ग्रन्नादस्ते पुत्रो भूयात् ।

#### [६।१।५]

७-[६।२।१२] सूत्र पर उपस्कार भें वृत्तिकार के मत का उल्लेख किया है। मिथिलाविद्यापीठ-पाठ

कि पुनरन्त्यत्वं विशेषाणाम् ? ग्रन्ते भवत्वम् । उत्पत्तिविनाशयोरन्ते वर्त्तन्ते इत्यन्तशब्देन नित्यद्रव्याण्युच्यन्ते । तेषु भवन्तीत्यन्त्यशब्देन विशेषा उच्यन्ते इत्यात्रेयाचार्याः ।

यथा दूराद् देशविशेषे जलमुपलम्य प्रवृत्तस्य जललाभात्, ग्रयं प्रदेशो जल-वानिति निर्णयः। इदानीं देशविशेषे जलोपलब्धेः संदेहः, किमयं जलवान् न वेति। ग्रनुपलब्धेयंथा—दूरानुपलब्धो-दकेऽपि क्वचिदुदकाभावः क्वचित् सद्भाव इति दृष्टम्। इदानीं दूरात् तटाकादावुदकानुपलब्धेः सन्देहः किम-यमुदकवान् न वेति। अदुष्टबाह्मणभोजनात् त्प्तादुष्टबाह्म-

इत्याशीर्वादात् सुखोदयः । [६।१।८]

णोदीरितात् 'पितरस्ते सुखिनो भृयासुः,

मिथिला व्याख्या में यह सूत्र खण्डित है, दोनों की तुलना नहीं हो सकतीं।

उपस्कार में जो वृत्तिकार के नाम से दिया है, मिथिला व्याख्या पाठ में वही ग्रात्रेयाचार्य के नाम से है।

२. उपस्कार में सूत्रपाठ 'विद्याविद्यातश्च संशयः' है, संख्या २० है । बड़ौदा व्याख्या में भी यही पाठ है । मिथिला-व्याख्या में सूत्रपाठ है—'विद्यो-पलब्धिरविद्यानुपलब्धिः ।' शंकर मिश्र ने इस सूत्र की व्याख्या में बड़ौदा-व्याख्या का श्रनुकरण किया है, तथा निथिला व्याख्या का निरास ।

बड़ौदा से प्रकाशित चन्द्रानन्दीय व्याख्या में भी वृत्तिकार के मतों का उल्लेख हुम्रा है [६।१८, तथा २१, पृ० ६६, ७०]। परन्तु मिथिला व्याख्या का यह भाग खण्डित है, म्रतः तुलना संभव नहीं।

शंकर मिश्र ने जिस मत को वृत्तिकार का लिखा है, मिथिला-व्याख्या में उसीको आत्रेयाचार्य का मत बताया है। इससे स्पष्ट होता है, वृत्तिकार आत्रेय आचार्य है। गत पंक्तियों में इसका उल्लेख कर दिया गया है।

#### व्याख्याश्रों का संभावित काल

कोई ऐसे स्पष्ट उल्लेख व सुपुष्ट प्रमाण नहीं है, जिनके ग्राधार पर इन व्याख्याग्रों का निश्चित काल बताया जा सके। मिथिलावृत्ति में उदयन का दो [पृ० २, ६] स्थलों पर उल्लेख हुग्रा है। उदयन ने ग्रपनी एक रचना 'लक्षणावली' में स्वयं ग्रपने समय का उल्लेख किया हैं। वह शक संवत् ६०६ है। इसके ग्रमुसार लक्षणावली १०४१ विक्रमी संवत्, एवं ६८४ ईसवी सन् में लिखी गई। इसका तात्पर्यं हुग्रा, विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में ग्रथवा रवीस्ट की दसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में उदयन विद्यमान था। संभव है, विक्रम की बारहवीं शताब्दी में यह व्याख्या लिखी गयी हो। एक ग्रन्य आचार्य वादिवागीश्वर का भी उल्लेख [पृ० ३६] इस वृत्ति में हुग्रा है। उसका समय भी रवीस्ट की ग्यारहवीं शताब्दी के ग्रन्त से पहले ही माना जाता हैं।

बड़ौदा से प्रकाशित चन्द्रानन्द-कृत व्याख्या मिथिला-व्याख्या से ग्रवीचीन प्रतीत होती है। यह कल्पना मूल सूत्रों के पाठ के ग्राधार पर है। इन दोनों व्याख्याग्रों में ग्रनेक सूत्रों का पाठ परस्पर मिलता है, जो शङ्कर मिश्र द्वारा दिए गए पाठ से भिन्न होता है। शंकर मिश्र द्वारा स्वीकृत सूत्रपाठ-कहीं भेद होने पर भी-चन्द्रानन्दीय व्याख्या में दिए गए सूत्र पाठों से ग्रधिक मिलते हैं। इसकी ग्रपेक्षा मिथिला-व्याख्या में दिए गए सूत्रपाठों का-शंकर मिश्र स्बीकृत सुत्रपाठों

प्रतीत होता है, ये दोनों व्याख्या शंकर मिश्र के सन्मुख थीं। फिर उसने भ्रपनी रचना के प्रारम्भ में 'सूत्रमात्रावलम्बेन' क्यों लिखा? संभव है, भ्रात्मगौरव को छिपाये रखने की भावना से ऐसा लिखा हो।

- १. देखें, निर्देश संख्या ४ पर दिया गया पाठ।
- २. तर्काम्बरांकप्रमितेष्वतीतेषु शकान्ततः । वर्षेषूदयनश्चक्रे सुबोधां लक्षणावलीम् ॥
- ३. इस व्याख्या के सम्पादक ग्रनन्तलाल ठाकुर द्वारा लिखित भूमिका (इंग्लिश) के पृटठ द के ग्रनुसार ।

से भेद ग्रधिक है। इससे यह संभावना होती है, कि मिथिला व्याख्या के रचना-काल तथा उपस्कार के रचनाकाल के ग्रन्तराल में कहीं चन्द्रानन्द-कृत व्याख्या का रचनाकाल होना चाहिए। इसके विस्तृत विवेचन के लिए इतिहास-लेखन के श्रवसर पर यथामित प्रयत्न किया जाना संभव है।

#### श्रनुपलब्ध, सूत्र-व्याख्याग्रन्थ

विभिन्न म्राचार्यों के ग्रन्थों में वैशेपिक सूत्रों पर ग्रनेक व्याख्याग्रन्थों का उल्लेख मिलता है, जो ग्राज उपलब्ध नहीं है। उनमें एक रावणभाष्य है। पद्मनाभ मिश्र ने किरणावलीभास्कर में, गोविंदप्रभ ने ब्रह्मसूत्र-शांकरभाष्यव्याख्या रत्नप्रभा में, म्रनुभूतिस्वरूपाचार्य ने प्रकटार्थविवरण में रावणभाष्य का उल्लेख किया है।

मुरारिमिश्र ने ग्रनर्घराघव नाटक के पञ्चम ग्रंक में रावण के कटन्दी-पण्डित होने का उल्लेख किया है। नाटक में रावण द्वारा कहलाया गया यह सन्दर्भ है—'भो भो लक्ष्मण, वैशेषिककटन्दीपण्डितो जगद्विजयमानः पर्यटामि। क्वासौ रामः, तेन सह विवदिष्ये,' नाटक के टीकाकार रुचिपति उपाध्याय ने सन्दर्भ की व्याख्या करते हुए लिखा है—'कदन्दी वैशेषिकशास्त्रव्याख्याग्रन्थः। कटन्द इति यस्य प्रसिद्धिः। सा च रावणेन कृतेति च्छलते। ज्ञापयित। 'कन्दली' इति पाठे कन्दली वैशेषिकटीका। सापि रावणेनैव कृता।' रावण नामसाम्य का बहाना लेकर नाटककार ने रावण के मुख से यह वाक्य कहलाया। इसमे यह ग्रामिप्राय प्रकट होता है, कि वैशेषिक सूत्रों पर 'कटन्दी' ग्रथवा 'कटन्द' नामक कोई भाष्य नाटककार के समय प्रसिद्ध रहा है। यह निश्चित है, लंकाधिपित रावण का इस भाष्य की रचना से कोई सम्बन्ध नहीं।

रामायण के इस कथाप्रसंग का वर्णन भास ने प्रतिमानाटक (ग्रंक १) में ग्रन्य प्रकार से किया है। राम के निवास स्थान में रावण ब्राह्मण-ब्रह्मचारी का वेष धारण किए प्रवेश करता है। उपयुक्त ग्रितिथिसत्कार के वर्णन में नाटक-कार ने रावण की तात्कालिक मक्कारी को बड़े सुन्दर ढंग से ग्रिभिन्यक्त किया है। ग्रनन्तर रावण विविध शास्त्रों के ग्रपने अध्ययन का उल्लेख करता है। उसमें दर्शनिवषयक ग्रध्ययन के लिए कहा है—'मेधातिथेन्यायशास्त्रम्'। यह संभव है, वर्त्तमान गौतमीय न्यायशास्त्र ही मेधातिथि का न्यायशास्त्र कहा गया। शास्त्र-कार का सांस्कारिक नाम मेधातिथि रहा हो, गौतम निश्चित ही गोत्रनाम है। परम्परा द्वारा भास को इस नाम की जानकारी रहना असंभव नहीं।

इन प्रसंगों से यह अभिप्राय प्रकट होता है, भास के समय प्रारम्भिक छात्रा-वस्था में दर्शनाध्ययन की दृष्टि से न्याय का अधिक आदर रहा हो, जबकि मुरारिमिश्र के समय वैशेषिक की व्याख्या कटन्दी का शोर था। मुरारिमिश्र के उक्त सन्दर्भ में सबसे सामञ्जस्यपूर्ण वात यह है, कि उस व्याख्या के रचयिता का नाम 'रावण' था, इसलिए लंकापित रावण के मुख से कहलाया गया उक्त सन्दर्भ पूर्ण साभिप्राय है।

इस विवरण से ग्रसन्दिग्ध रूप में यह परिणाम नहीं निकाला जासकता, कि भास के समय ग्रन्य दर्शनशास्त्र न थे, ज्रथवा उनके व्याख्याग्रन्थ न थे। यह लेखक की तात्कालिक भावना होती है, कि वह प्रसंग व ग्रवसर के अनुसार किस ग्रर्थ-तत्त्व को ग्रभिव्यक्त करना उपयुक्त समभता है। उससे ग्रकथित की तात्कालिक श्रसत्ता सिद्ध नहीं होती। यैसे भी श्रनेक प्रचार-प्रसार प्राप्त महत्त्वपूर्ण रचना विविध बाधात्रों से अन्तिहित होजाती है, तथा पुनः कालान्तर में अवसर व उपयुक्त सहयोग पाकर उभर ब्राती हैं। फलतः वाङ्मय की ऐसी रचनाओं के विषय में — जिनके कालविषयक किसी प्रकार के संकेत नहीं मिलते — काल का निर्धारण करना ग्रति कठिन है। इस विषय में जो कुछ होता है, उसमें प्रायः कल्पना का ग्रधिक प्रभुत्व रहता है। देश-विदेश के इस विषय के ग्राघुनिक विशाल साहित्य में इसीकी भरमार है। ग्रस्तु, वैशेषिक पर रावणभाष्य के ग्रतिरिक्त एक 'स्रात्रे यवृत्ति' स्रथवा 'स्रात्रे यभाष्य' का पता लगता है। मिथिला विद्यापीठ दरभंगा से प्रकाशित वैशेषिकसूत्र-व्याख्या में इसका निर्देश है, गत पंक्तियों में इसका उल्लेख हुम्रा है। प्रस्तुत व्याख्या भ्रौर उपस्कार के म्रपेक्षित सन्दर्भों के सन्तुलन से यह परिणाम स्पष्ट होता है, कि यह व्याख्या स्रात्रे यवृत्ति-उपजीव्य है, यह भी गत पंक्तियों में प्रकट कर दिया गया है। इसके स्रतिरिक्त वादिराज ने न्यायविनिश्चयविवरण में, वादि-देवसूरि ने स्याद्वादरत्नाकर में, राजशेखर ने षड्दर्शनसमु च्चय की व्याख्या में ग्रात्रेयवृत्ति का उल्लेख किया है। इन प्रसंगों में इसका कहीं 'ग्रात्रे यवृत्ति' कहीं 'ग्रात्रे यभाष्य' तथा कहीं ग्रात्रे यतन्त्र' नाम से स्मरण किया गया है ।

वैशेषिक सूत्रों पर उक्त दो प्राचीन व्यास्याओं के ग्रतिरिक्त एक 'वाक्यम्' नामक व्यास्या का पता लगता है, जो ग्रव श्रनुपलब्ध है। इसका निर्देश ग्राह्त वाङ्मय के मल्लवादिक्षमाश्रमण विरचित 'द्वादशारनयचक्र' नामक ग्रन्थ में हुग्रा है। यह मूलग्रन्थ यद्यपि ग्रभी उपलब्ध नहीं है, परन्तु इस ग्रन्थ पर सिह-सूरिगणिवादिक्षमाश्रमण कृत 'न्यायागमानुसारिणी वृत्ति' नामक व्यास्या उपलब्ध

१—रावणभाष्य तथा श्रात्रे यवृत्ति के विभिन्त ग्रन्थों में उल्लेख का हमने यहां श्रिधकतर निर्वेश बड़ौदा से प्रकाशित चन्द्रानन्दीय व्याख्या की मुनिश्री जम्बूविजयजी लिखित भूमिका के श्राधार पर किया है।

है। इसका सम्पादन मुनिश्रीजम्बूविजयजी ने किया है। इस वृत्ति. में व्याख्या के लिये प्रस्तुत मूल-प्रतीकों को संकलित कर विद्वान् सम्पादक ने वर्त्तमान 'द्वादशार-नयचक' के कलेवर को स्रभिव्यक्त किया है।

इस ग्रन्थ में वैशेषिक सूत्रों की व्याख्या के रूप में किसी रचना के लिए 'वाक्यम्' तथा 'भाष्यम्' दोनों पदों का प्रयोग हुम्रा है। इन नामों की दो भिन्न रचना थीं, ग्रथवा एक ही रचना को दो नामों से कहा गया है, इसका निर्धारण करना किन है। सम्पादक ने इस विषय में ग्रपना ग्रभिमत प्रकट किया है— मूलसूत्रों पर 'वाक्यम्' नामक व्याख्या थी। उस पर 'भाष्यम्' नामक रचना थी। 'भाष्यम्' रचना पर प्रशस्तमित नामक ग्राचार्य ने एक टीका लिखी। सम्पादक के विचार से प्रशस्तमित, प्रशस्तदेव, प्रशस्तपाद, प्रशस्त, प्रशस्तकरदेव, ग्रादि ग्रनेक नाम संभवतः एक ही व्यक्ति के लिये प्रयुक्त हुए हैं। उसने सूत्रानुसारी 'वाक्यम्' नामक व्याख्या के 'भाष्यम्' नामक विवरण पर एक टीका लिखी। एवं स्वतन्त्ररूप से सिद्धान्तों का उपपादन करने की भावना से 'पदार्थ- धर्मसंग्रह' नामक ग्रन्थ की रचना की ।

ये सब सम्भावनामात्र हैं । वस्तुतः यह विषय श्रभी गम्भीरतापूर्वक विवेचन की पूर्ण अपेक्षा रखता है ।

## वैशेषिकसूत्र-विद्योदयभाष्य

कणाद-सूत्रों का यह प्रस्तुत विद्योदयभाष्य किसी प्राचीन-नवीन व्याख्या का अनुवाद अथवा अनुकरणमात्र नहीं है। शास्त्रीय सिद्धान्तों को यथामित समभ व आत्मसात् कर सूत्रपदों के अनुसार प्रसंग की उपेक्षा व अवहेलना न करते हुए सैद्धान्तिक परम्परा का पालन करने का यथाशिकत ध्यान रक्खा गया है। कितपय ऐसे प्रसंगों की उपेक्षा कीगई है, जिनका शास्त्रीय सिद्धान्तों के आधार पर सामाजिक उपयोग नगण्य है। सूत्रव्याख्या में सावधानतापूर्वक उस मार्ग की अपनाया गया है, जिसके अनुसार सूत्रकार द्वारा प्रयुक्त 'वर्म' पद की शास्त्रीय सिद्धान्तों के अनुसार यथार्थ व्याख्या का उद्भावन संभव है। विद्वानों द्वारा परीक्षा एवं नवीन सुभावों का सदा स्वागत है।

विरजानन्द वैदिक संस्थान,

गाजियाबाद, संवत् २०२६ विकमी, ई० सन् १९७२ ।

उदयवीर शास्त्री

१ — यह प्रसंग बड़ौदा से प्रकाशित चन्द्रानन्दीय व्याख्या के पृष्ठ ६, तथा १५०-१५१ के स्राघार पर प्रस्तुत किया गया है।

(ग्रन्थकमानुसार)

#### प्रथम श्रध्याय, प्रथम श्रान्हिक

शास्त्र का अवतरण १। 'योग' पद वैशेषिक का वाचक १। धर्म-व्याख्यान की प्रतिज्ञा १। धर्म का लक्षण २। वैशेषिक में धर्म का स्वरूप २। धर्म वस्तु तत्त्व है २ । विभिन्न व्याख्याकारों द्वारा 'ग्रम्युदय' पद का मर्थ २ । प्रस्तुत शास्त्र में 'धर्म' का अर्थ सद्-ग्राचार नहीं २। द्रव्यादि का ज्ञान अम्युदय-निःश्रेयस् का साधन २। वेद का प्रामाण्य ३। द्रव्यादि निरुपण वेदमूलक ३। कणाद निरीश्वरवादी नहीं ३। द्रव्यादि तत्त्वज्ञान निःश्रेयस् का साधन कैसे ४। द्रव्यों का निर्देश ५ । पृथिवी ग्रादि को 'द्रव्य' नाम क्यों दिया गया ४ । गुणों का निर्देश ६। कर्मी का निर्देश ७। द्रव्यादि का साधम्यं ८। द्रव्य गुण का साधर्म्य ६-१०। कर्म का कारण कर्म नहीं ११। द्रव्य ग्रपने कार्य-कारण का नाशक नहीं १२ । गुण कार्य-कारणनाश्य १३ । कर्म कार्यनाश्य १४ । द्रव्य कालक्षण १५ । गुण कालक्षण १६ । कर्मकालक्षण १७ । द्रव्यादि काकारण द्रव्य १८ । द्रव्यादि का कारण गुण १६ । संयोगादि का कारण कर्म २० । द्रव्यों का कारण नहीं कर्म २१। ग्रनेक द्रव्यों का कार्य एक द्रव्य र३। कर्मों का कार्यकर्मनहीं २४। ग्रनेक द्रव्यों में एक गुण २५। अनेक द्रव्यों में कर्मएक नहीं २६ । अनेक संयोगों का एक द्रव्य कार्य २७ । अनेक रूपों का एक रूप कार्य २८। अनेक गुणों का एक कर्म कार्य २९। कर्मों का कार्य संयोग-विभाग ३०। कर्ष, द्रव्य-कर्म का कारण नहीं ३१।

## त्रथम ग्रध्यायः द्वितीय श्राह्मिक

कारण के ग्रभाव से कार्य का ग्रभाव १। कार्य के ग्रभाव से कारण का ग्रभाव नहीं २। सामान्य का लक्ष्ण ३। सत्ता-सामान्य का लक्षण ४। द्रव्यत्व श्रादि सामान्य विशेष १। 'विशेष' पदार्थ ६। सत्ता का लक्षण ७। द्रव्यादि से भिन्न है सत्ता ८-१०। द्रव्यत्व द्रव्यादि से भिन्न ११—१२। गुणत्व गुणादि से भिन्न १३-१४। कमंत्व द्रव्यादि से भिन्न १४-१६। सत्ता सामान्य एक १७।

१--विषय के आगे निर्दिष्ट श्रङ्क सूत्र-संख्या है।

## द्वितीय ग्रध्याय, प्रथम ग्राह्मिक

पृथिवी का लक्षण १। जल का लक्षण २। तेज का लक्षण ३। वायु का लक्षण ४। रूपादि गुण आकाश में नहीं ५। घृत आदि में नैमित्तिक द्रवत्व ६। धातुओं में द्रवत्व नैमित्तिक ७। गाय के उदाहरण से अनुमान का प्रकार ६। वायु का अनुमान ६-१०। वायु द्रव्य है ११-१२। परमाणु नित्य है १३। वायु नाना है १४। वायु के अनुमान में अदृष्टव्याप्तिक हेतु १५। वायु ज्ञान में सामान्यतोदृष्ट अनुमान १६। 'वायु' नामकरण में शब्द प्रमाण १७। आगम प्रामाण्य, एवं ईश्वरसद्भाव १८-१६ आकाश के सद्भाव का चिह्न २०। आकाश, निष्क्रमण आदि का न समवायिकारण है २१। न असमवायिकारण २२। निमित्त कारण है २३। कार्य में गुण, कारणगुणपूर्वक होते हैं २४। शब्द गुण, स्पर्शवद्द्रव्यों का नहीं २५। आतमा और मन का गुण नहीं २६। आकाश का गुण है २७। आकाश द्रव्य है, नित्य है २६। आकाश एक है २६-३१।।

## , द्वितीय मध्याय, द्वितीय भ्राह्मिक

वस्त्र में पुष्पादि गन्ध ग्रीपाधिक १। जलों में उष्णता ग्रीपाधिक २। गन्ध केवल पृथिवी में ३। उष्णता केवल है ज में नैसर्गिक ४। जल में शीतता नैसर्गिक ४। काल के चिह्न ६। काल द्रव्य है, नित्य है ७। काल एक है द। काल कार्यमात्र का कारण ६। दिशा का लक्षण १०। दिशा द्रव्य है, नित्य है ११। दिशा एक है १२। दिशा मेद ग्रीपाधिक १३। नाना दिशाग्रों का विवरण १४-१६। संशय का लक्षण १७। संशय किस प्रकार हो जाता है १द-२०। शब्द का लक्षण २१। शब्द विषयक सन्देह २२! शब्द द्रव्य नहीं २३। शब्द कर्म नहीं २४। शब्द का कर्म से साधम्य २४। शब्द नित्य नहीं, कार्य है २६-२६। शब्द को ग्रीभव्यक्त मानने में दोष ३०। शब्द की उत्पत्ति ३१। शब्द ग्रीनत्य है ३२। शब्द के ग्रीनत्य होने में बाधक हेतु ३३-३४। बाधक हेतु सन्दिग्ध है ३६। वर्णों की संस्था का निर्देश सामन्य के ग्राधार पर ३७।।

## तृतीय अध्याय, प्रथम स्राह्मिक

इन्द्रियों के विषय, अथवा इन्द्रिय और विषय १। आत्मा की सिद्धि २। ज्ञान आदि देहादि भौतिक पदार्थ के गुण नहीं ३-६। ज्ञान और करण आत्मा के साघन ७। विभिन्न अर्थों में साध्य-साधनभाव द-१३। व्याप्तिज्ञानपूर्वक हेतु साध्य का साधक १४। हेत्वाभासों का निर्देश १५-१७। आत्मा के साधक ज्ञान की उत्पत्ति १८-१६।

### तृतीय श्रध्याय, द्वितीय श्राह्मिक

की सिद्धि १। मन द्रव्य है, नित्य है २। एक देह में एक मन, अथवा एक . क साथ सम्बद्ध एक मन ३। देह में आत्मास्तित्त्व के साधक लिङ्ग ४। आत्मा द्रव्य है, नित्य है ४। आत्मा के अस्तित्व में अनुमान तथा शब्द प्रमाण ६-११। देह में 'अहम्' प्रत्यय औपचारिक १२-१६। आत्मा केवल आगमबोध्य नहीं १७-१८। सब देहों में क्या आत्मा एक है १६। प्रत्येक देह में आंत्मा भिन्न है २०-२१॥

## चतुर्थ ग्रध्याय, प्रथम ग्राह्मिक

नित्य का लक्षण १। कार्य से कारण का अनुमान २। कारण के होने से कार्य का होना ३। मूलकारण अनित्य नहीं ४। मूल उपादान को अनित्य कहना अज्ञान है ५। द्रव्यादि प्रत्यक्ष के उपोद्धलक साधन ६-६। परमाणु का प्रत्यक्ष नहीं १०। रूपी द्रव्य में संख्या आदि का चाक्षुष ज्ञान, अरूपी में नहीं ११-१३।।

## चतुर्थ ग्रध्याय ,द्वितीय ग्राह्मिक

पृथिवी आदि कार्य के भेद १। कोई कार्य पाञ्चभौतिक एवं त्रैभौतिक ग्रादि नहीं २-३। किसी भौतिक कार्य में विजातीय भूत सहकारी संभव है ४। देह योनिज तथा ग्रयोनिज ५। ग्रयोनिज देह में प्रमाण ६-११।।

#### पञ्चम भ्रध्याय, प्रथम भ्राह्मिक

कर्म की उत्पत्ति के कारण १-२। प्रयत्न के विना कर्म ३-६। द्रव्य के पतन का कारण ७-८। नोदन श्रीर उदसन कैसे ६-१०। शिशु का कर-चरणादि चालन ११। फफोला पड़ना १२। प्रसुप्त का चलना-फिरना १३। तृण का हिलना-जुलना १४। चुम्बकजन्य लौहगति १४। इषु ग्रादि में लक्ष्य तक अनेक कर्म १६-१७। इषु में वेग न रहने पर गिरजाना १८।।

### पञ्चम ग्रध्याय, द्वितीय श्राह्मिक

पृथिवी में कर्म [गिति एवं उत्क्षेपण ग्रादि] १-२ । जलों का गिरना ग्रौर बहना ३-४ । जलों का ऊपर को चढ़ना ४-७ । जलों का जमना-पिघलना द । जलों के जमने में प्रमाण ६-१० । मेघगर्जन में कारण ११ । पृथिवी के समान तेज तथा वायु में कर्म का होना १२ । ग्रिग्न, वायु परमाणु, मन में विभिन्न कर्म के कारण १३-१४ । सुलादि उत्पत्ति के कारण १४ । योग [समाधि] का स्वरूप

१६। मरणानन्तर आत्मा आदि की गति का कारण १७। मोक्ष का स्वरूप १८। तमस् [अन्धकार] का स्वरूप १६-२०। दिशा, काल, आकाश कियाहीन २१। गुण, कमं कियाहीन २२। कमं [किया] निरूपित समवाय निष्क्रियों में नहीं २३। गुण असमवायिकारण २४। दिशा, काल में कियानिरूपित समवायिकारणता नहीं २५--६॥

## षष्ठ ग्रघ्याय, प्रथम ग्राह्मिक

वेद में वाक्यरचना ज्ञानपूर्वं कर । वैदिक साहित्य में वस्तुओं के नामकरण तथा कर्मानुष्ठान के निर्देश वेदरचना की ज्ञानपूर्वं कता में लिड़्न २। भ्रात्माओं के लिए संसार का दान ज्ञानपूर्वं कर । संसार का उपभोग [प्रतिग्रह] ज्ञानपूर्वं कर । एक म्रात्मा के गुण अन्य आत्माओं के उपभोग में कारण नहीं ५। दूषित उपभोगों में इस तथ्य की उपेक्षा की जाती है, अर्थात् जहां उक्त व्यवस्था की उपेक्षा हो, वह उपभोग दोवपूर्ण है ६। अन्य को कब्ट देकर प्राप्त उपभोग दोषपूर्ण ७। दुष्ट पद्धि व्यक्तियों के प्रति समान व्यवहार [प्रशासन भ्रादि का] समाज में दोष पद्मा करता है ६। उच्चित व योग्य व्यवहार में वह दोष नहीं रहता ६। विशिष्ट व्यक्तियों के प्रति व्यक्तहार १०। समान तथा हीनों के विषय में प्रवृत्ति ११। समाज में पारस्परिक सहयोग का भ्राधार १२-१६।।

### षष्ठ भ्रष्याय, द्वितीय भ्राह्मिक

वैयक्तिक सद्-मनुष्ठान व व्यवहार १-२। मानवमात्र में बुराई-भलाई संभव ३। दोष-म्रदोष का स्वरूप ४। शुचि-उपभोग क्या है तथा भ्रशुचि क्या ५-६। विधान से विपरीत भी भ्रशुचि ७। उपभोग की शुचिता-म्रशुचिता में म्रन्य प्रयोजक ५-१३। बुराई-भलाई में प्रवर्तक इच्छा श्रीर द्वेष १४। संसार श्रीर मोक्ष उन्हीं भलाई-बुराई [वर्म-म्रहर्म] के कारण १५-१६।।

## सप्तम ग्रघ्याय, प्रथम ग्राह्मिक

गुण-परीक्षा १ । पृथिवी म्नादि म्नानित्य में म्नानित्य हैं रूपादि गुण तथा नित्य में नित्य २-३ । जल म्नादि के परमाणुम्रों में रूपादि गुण नित्य ४ । म्नानित्य जलादि में म्नानित्य हैं रूपादि गुण ५ । पृथिवी-परमाणु में रूपादि गुण पाकंज हैं, म्नाने कारणगुणपूर्वक उत्पन्न होते हैं ६-७ । परिमाण की परीक्षा ५ । महत् परिमाण की उत्पत्ति ६ । महत् से विपरीत म्नणु १० । एक वस्तु में म्नणु-महत् व्यवहार ११-१३ । परिमाण में परिमाण समवेत नहीं १४ । कर्म में कर्म तथा गुण में गुण समवेत

नहीं १५। परिमाण न कर्म न गुण में समवेत रहता १६-१७। म्रानित्य द्रव्य में मित्य मीर नित्य द्रव्य में नित्य रहता है परिमाण १८-१६। नित्य है परमाणु २०। परमाणु की सिद्धि में लिङ्ग २१। म्राकाश, म्रात्मा [परमात्मा] विभु २२। म्राणु हैं—जीवात्मा तथा मन २३। दिशा म्रीर काल विभु हैं २४-२५॥

## सप्तम भ्रघ्याय, द्वितीय भ्राह्मिक

रूपादि से भिन्न है एकत्व-संख्या गुण १। पृथक्त्व गुण रूपादि से भिन्न है २। संख्या में संख्या तथा पृथक्त्व में पृथक्त्व नहीं रहते ३। एकत्व संख्या सब पदार्थों में नहीं रहती ४। गुणादि में संख्या का प्रत्यय व व्यवहार आन्त एवं गौण है ४-६। एकत्व का एकत्व और एकपृथक्त्व का एकपृथक्त्व न कार्य होता है न कारण ७-८। संयोग की उत्पत्ति १०। संयोग में संयोग और विभाग में विभाग नहीं रहता ११-१२। कार्य-कारणभाव में संयोगसम्बन्ध नहीं होता, अतः वहां विभाग भी नहीं मानाजाता १३। शब्द-अर्थ का संबन्ध-विवेचन १४-२०। दैशिक-कालिक परत्व और अपरत्व की परीक्षा २१-२५। समवाय का स्वरूप २६। समवाय, द्रव्यादि पदार्थों से भिन्न है २७। समवाय एक है २८।

### ग्रष्टम ग्रध्याय, प्रथम ग्राह्मिक

ज्ञान-विषयक परीक्षा १। ग्रात्मा श्रीर मन अप्रत्यक्ष र। ज्ञानीत्पत्ति कैसे ३।
गुण-कर्मों के ज्ञान में द्रव्यघटित सन्तिकर्ष कारण ४। सामान्यज्ञान द्रव्यघटित
सन्तिकषं से १। द्रव्यादि विशिष्टज्ञान में सामान्य [विशेषण] ज्ञान ग्रावश्यक
होता है ६। द्रव्यविषयक [सविकल्पक] ज्ञान में द्रव्यादि विशेषण का ज्ञान अपेक्षित होता है ७। गुण-कर्मज्ञान में विशेषणरूप से गुण-कर्म ग्रनपेक्षित ६।
विशिष्टज्ञान में विशेषणज्ञान कारण ६। किमक द्रव्यज्ञान में परस्पर विशेष्यविशेषणभाव नहीं १०। कमिक ज्ञान में कारणक्रम ग्रपेक्षित ११।।

## ग्रष्टम ग्रध्याय, द्वितीय ग्राह्मिक

वस्तुज्ञान में कहां ज्ञान विशेषण होता है १। ऐसा ज्ञान दृष्ट वस्तुग्नों में उत्पन्न होता है ग्रदृष्ट में नहीं २। 'ग्रर्थ' पद से ग्राह्म विषय ३। कार्य द्रव्य के उपादान सजातीय द्रव्य ४। घ्राण का उपादान पृथिवी ४। रसन, 'चक्षु, त्वक्, इन्द्रियों के उपादान यथाकम जल, तेज, वायु ६।।

## नवम ग्रध्याय, प्रथम ग्राह्मिक

प्रागमाव का स्वरूप १। ध्वंसाभाव का स्वरूप २। ग्रभाव से भिन्न है-

भाव ३ । ग्रन्योऽन्याभाव का स्वरूप ४ । ग्रत्यन्ताभाव का स्वरूप ४ । ग्रभाव की प्रत्यक्षज्ञान भावज्ञान के समान ६ । प्रागभाव का प्रत्यक्ष ७ । ग्रन्योऽन्याभाव का प्रत्यक्ष ६ । ग्रत्यक्ष १० । ग्रात्मा का प्रत्यक्ष ११ । पदार्थविषयक योगि-प्रत्यक्ष १२-१४ ॥

### नवम भ्रघ्याय, द्वितीय भ्राह्मिक

लैं ज्लिक ज्ञान विवरण १-२। शाब्दज्ञान विवरण ३। हेतु के पर्याय पद एवं विवरण ४-१। स्मृति-ज्ञान के कारण ६। स्वप्नज्ञानविषयक विवरण ७-६। श्रविद्या के कारण, उसका स्वरूप १०-११। विद्या का स्वरूप १२। श्राषंज्ञान तथा प्रातिभज्ञान ग्रादि १३।।

#### दशम भ्रध्याय, प्रथम भ्राह्मिक

सुख-दुःख विवेचन १। सुख-दुःख ज्ञान-गुण नहीं २। संशय व निर्णय ज्ञान की सिद्धि प्रत्यक्ष तथा अनुमान से ३। अतीत अनागत अर्थ का अनुमान से ज्ञान ४। सुख-दुःख ऐसे नहीं हैं, अतः सुख-दुःख का किसी भी प्रकार के ज्ञान में अन्तर्भाव संभव नहीं, अतः सुख-दुःख ज्ञानादि से अतिरिक्त आत्म-गुण हैं ४-७।।

## दशम ग्रध्याय, द्वितीय ग्राह्मिक

कार्यमात्र का समवायिकारण द्रव्य १। कार्यद्रव्य का असमवायिकारण संयोग २। किन्हीं कार्यों के असमवायिकारण कर्म ३। कारण के रूपादि गुण कार्यगत रूपादि गुण के असमवायिकारण ४। कारणगत रंयोग कार्य का असम-वायिकारण ५। कारण के कारण में समवेत संशोग कार्य में असमवायिकारण होता है ६। कित्यय गुण निमित्तकारण ७। दृष्ट-अदृष्टपदार्थज्ञान एवं प्रयोग अभ्युदय का प्रयोजक ६। वेद का प्रामाण्य ६।।

#### ग्रो३म्

# वैशेषिकदर्शनम् विद्योदयमाष्यसहितम्

## प्रथमाघ्याये प्रथमाह्निकम्

भारतीय वैदिक दर्शनों में वैशेषिकदर्शन प्रारम्भिक पदार्थ-विद्या का विवरण प्रस्तुत करता है। न्यायदर्शन वैशेषिक का समानशास्त्र माना जाता है। ये दोनों शास्त्र मिलकर किसी समान अर्थ का उपपादन करते हैं। अथवा कहना चाहिये, कि ये शास्त्र अपने विशेष प्रतिपाद्य अर्थ का विवरण प्रस्तुत करते हुए एक-दूसरे के पूरक हैं। वैशेषिक जहां पदार्थ और उनके धर्मों का उल्लेख, संगणन एवं स्वरूप का विवेचन करता है, वहां न्यायदर्शन उन पदार्थों व धर्मों के जानने समभने की प्रक्रिया का विस्तृत निरूपण करता है।

इसं दिशा में न्याय का मुख्य प्रतिपाद्य विषय 'प्रमाण' है। समस्त दर्शन का ग्रिधिक भाग प्रमाण के स्वरूप ग्रीर उसके प्रयोग की प्रिक्तियाग्रों को प्रस्तुत करने के लिये लिखा गया है। न्याय के प्रथम सूत्र में जिन सोलह विश्वाग्रों का संक्षेप से निर्देश है, उनमें प्रमेय के ग्रितिरिक्त शेप 'संशय' ग्रादि समस्त विधाग्रों का उपयोग केवल 'प्रमाण' के पूर्ण एवं निर्दोष स्वरूप को प्रस्तुत करने के लिये है। प्रमेय भी प्रमाणों का लक्ष्य-क्षेत्र होने के कारण उनके स्वरूप को निखारने में सहयोगी है।

न्यायशास्त्र में ग्रात्मा ग्रादि बारह प्रमेय गिनाये हैं। गंभीरता से देखा जाय, तो इनमें 'ग्रात्मा' मुख्य है। शेष—शरीर, इन्द्रिय, ग्रर्थ (क्ष्प, रस ग्रादि), बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्यभाव, फल, दुःख, ग्रपवर्ग ये सब ग्रात्मा से सम्बद्ध हैं। साक्षात् या परम्परा से इन सबका उपयोग ग्रात्मा के लिये है। सूत्रकार ने शास्त्र के मुख्य प्रतिपाद्य प्रमाण के लक्ष्य-क्षेत्र में ग्रात्मा को विशेष स्थान देकर उसका ग्रीर तत्सम्बन्धी परिस्थितियों का 'प्रमेय' में परिगणन कर दिया है।

भाष्यकार वात्स्यायन ने सूत्रकार के ग्राशय को ग्रन्तंदृष्टि से समभकर शास्त्र के प्रारम्भ में समस्त यथार्थता व 'तत्त्व' को चार विधाग्रों में परिसमाप्त माना है - प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, प्रमिति । वस्नुतः ग्रर्थतत्त्व को समभने ग्रीर उसके विवेचन की यह उपयुक्त प्रक्रिया है । इस प्रकार के समभने अगर विवेचन का प्रधान ग्राधार 'प्रमाण' है। उसीका निरूपण पूर्णतया सागोपागरूप से न्याय-बास्त्र में हुम्रा है। वह म्रथंनाव बया है. जो इन प्रमाणो का विवेच्य है ? इस भाग को रैसेपिक-दर्शन पूरा करता है । यद्यपि गीतमीय न्यायसूत्रों मे प्रमाणों के विवेच्य प्रमेय पदार्थ का उल्लेख हुआ है, तथापि मूत्रव्याख्यान म जहां समस्त पदार्थ के निर्देश का अवगर आया है, वहां सूत्रकार के आशय की समभने हुए भाष्यकार वात्स्यायन ने एकाथिक वार वैशेषिक प्रतिपाद्य द्रव्यादि छह भाव पदार्थों का स्पष्ट उल्लेख किया है ; गौतमीय सूत्रों के प्रमेय का नहीं।

प्रमाणों के द्वारा अर्थ की परीक्षा करना 'त्याय' है। ऐसे बास्त्र—जिनमें पदार्थविद्या का विवेचन हुम्रा है—म्रान्वीक्षकी विद्या के मन्तर्गत माने जाते है। श्रान्वीक्षको विद्या में सांख्य, योग श्रीर लोकायत दर्शन र का नाम लिया जाता है, इन दर्शनों में मृष्टि-प्रिक्या एवं भौतिक तत्त्वों का मुख्यतया विस्तृत विवेचन

उक्त तीन नामों में 'योग' पद वैशेषिक व न्यायदर्शन के लिये प्रयुक्त हुन्ना है । इस पद का इसी ग्रर्थ में प्रयोग गीतमीय न्यायसूत्र के भाष्यकार वात्स्यायन मुनि ने किया है<sup>3</sup>। प्रतीत होता है, इस पद का प्रयोग किसी काल में पातञ्जलदर्शन तथा काणाद-गीतमीयदर्शन दोनों के लिये होता रहा है। ग्राप्टित व उच्चारण से पद समान होने पर भी धात्वर्थ के ग्रावार पर इनका भेद है। पातञ्जलदर्शन के लिये 'योग' पद 'युज समार्थां' धातु से तथा काणाद-गौतमीयदर्शन के लिये 'युजिर् योगे' धातु से निष्यन्त होता है। परमाणुग्रों के योग से सृष्टि-प्रक्रिया मानने के कारण न्याय-वैशेषिक के लिए 'योग' पद का प्रयोग किया जाता रहा। कालान्तर में इस पद का प्रयोग लुप्त हो गया; समाधि ग्रर्थवाला 'योग' प्रचलित रहा। ग्राज साधारणरूप में यही जाना जाता है।

परमकारुणिक महींप कणाइ ने—इन सब भावनात्रों के साथ यह समभते हए कि सर्वसाबारण जन जिस वातावरण के बीच रहता है, एवं उसके चारों ग्रोर

- १. द्रव्टच्य, न्यायसूत्र-वात्स्यायनभाष्य, २।१।३४॥ तथा ४।१।३८॥
- २. सांख्यं योगो लोकायतं चेत्यान्वोक्षकी, कौट० ग्रर्थं० १।२।१०।। ३. द्वण्टच्य, न्यायसूत्र (१।१।२६) का वात्स्यायनभाष्य, वहां पर सांख्यमत निर्देश के ग्रनन्तर भाष्यकार ने लिखा है—'पुरुषकर्मादनिमित्तो भूतसर्गः। कमंहेतवो दोषाः, प्रवृत्तिश्च, स्वगुणविशिष्टाश्चेतनाः, ऋसदुःपद्यते, उत्पन्नं निरुध्यत इति योगानाम् ।' स्पट्ट है, ऐसा मत पातञ्जलयोग का न होकर

जो यह स्थून जगन् विछा पड़ा है, उसके विषय में मानव के लिए यथायं परिचय देना उसके जीवन की सुविधा के लिए ग्रावश्यक है—प्रस्तुत शास्त्र का प्रवचन किया। सबसे प्रथम प्रतिभाशाली मानव को ग्रपने चारों ग्रोर बिखरे प्राकृतिक पदार्थों के विषय में जिजासा उत्पन्न होना नैसर्गिक है; इसलिए इन व्यक्त भीतिक पदार्थों एवं उनके विशिष्ट धर्मों की व्याख्या की भावना से ग्रपने लक्ष्य को प्रतिज्ञारूप में निदंश करने हुए शास्त्र का प्रथम सूत्र कहा—

स्रथातो घर्मं व्याख्यास्यामः ॥१॥

[ग्रथ] ग्रनन्तर [ग्रतः] इस कारण [धर्म] धर्म की [ब्याख्यास्यामः] व्याख्या करेंगे।

जगत् ग्रौर जागतिक पदार्थों के विषय में जिज्ञासा रखने वाले विनीत छात्र ग्रब उपस्थित हैं, इस कारण शिष्यों की जिज्ञासा—पदार्थ विषयक जानकारी की ग्राकांक्षा—के ग्रनन्तर धर्म की ब्याख्या करने का उपयुक्त ग्रवसर है। इस भावना से महर्षि कणाद ने प्रस्तुत शास्त्र का प्रारम्भ किया।

'श्रथ' पद का प्रयोग श्रनेक श्रथों में होता है । विविध विषयों के प्राचीन ग्रन्थों में इसका प्रयोग प्रायः 'प्रारम्भ' श्रथं में किया गया है । यद्यपि कोषकारों ने श्रनेक श्रथों में एक श्रथं 'मंगल' भी लिखा है; पर श्राचार्यों का ऐसा विचार है, कि 'मंगल' इसका श्रथं न होकर केवल इसका उच्चारण मांगलिक श्रथीत् मंगल एवं कल्याण का द्योतक माना जाता है । यहां 'श्रथ' पद के प्रयोग में दोनों भावनाएं हैं। कल्याण की कामना के साथ शास्त्र का प्रारम्भ किया जाता है । इसीके साथ यह पद 'श्रानन्तर्य' का बोधक होता है । पदार्थज्ञान की इच्छा रखनेवाले विनीत श्रन्तेवासी-जनों ने कणाद मुनि के पास श्राकर निवेदन किया, श्रापके श्राश्रम में निवास करने हुए हम पदार्थों के विषय में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं । उनकी इस जिज्ञासा के श्रनन्तर कणाद मुनि ने प्रस्तुत शास्त्र का ग्रारम्भ किया । क्योंकि जिज्ञासुजनों ने शास्त्र-श्रवण की श्रीभलाषा श्रीभव्यक्त की, इसी कारण

- (क) ग्रथायो संशये स्यातामधिकारे च मङ्गले।
   विकल्पानन्तरप्रश्नकात्स्र्यारम्भसमुच्चये।। (मेदिनी)
  - (ल) मङ्गलानन्तरारम्भप्रश्नकात्स्ग्येंध्वथो ग्रथ। (भ्रमर)
- २. ग्रय शब्दानुशासनम्, महाभाष्य । ग्रथ योगानुशासनम्, पा० यो० द० । ग्रथातो धर्मजिज्ञासा, मीमांसा । ग्रथातो ब्रह्मजिज्ञासा, वेदान्त । ग्रथ त्रिविधवुःखात्यन्त०, सांख्य ।
- ग्रोङ्कारक्वाथशब्दक्व द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा ।
   कण्ठं भित्त्वा विनिर्वातौ तस्मान्माङ्गलिकावुभौ ॥

कणाद मुनि ने शास्त्र का प्रवचन किया।

शास्त्र में किसका प्रवचन होगा ? इस जिज्ञामा की चान्ति के लिये शास्त्र-कार ने कहा--'धर्म व्याख्यास्यामः' यहां धर्म का व्याख्यान किया जाएगा ॥१॥

प्रस्तुत शास्त्र में 'धर्म' पद से किस अर्थ का ग्रहण करना चाहिये ? अथवा इस प्रसंग में धर्म का स्वरूप क्या है ? इस ग्राशंका का सूत्रकार समाधान करता है—

## यतोभ्युदयनिःश्रे यससिद्धिः स घर्मः ॥२॥

[यतः] जिससे [ग्रम्युदयनिःश्रेयससिद्धिः] ग्रम्युदय ग्रौर निःश्रेयस की सिद्धि (प्राप्ति) होती है, [सः] वह [धर्मः] धर्म है।

जिसके द्वारा अम्युदय—न्तिकिक कल्याण अर्थात् वर्तमान जीवन काल में सुख-सुविधाओं की प्राप्ति होती है; तथा निःश्रेयस-मोक्ष की प्राप्ति होती है; वह धर्म है। सूत्रकार ने धर्म का यह तटस्थलक्षण किया, 'स्वरूपलक्षण नहीं। जिससे अम्युदय-निःश्रेयस प्राप्त हो, इतना मात्र कहने से उस धर्म का वास्तविक स्वरूप स्पष्ट नहीं होता।

प्रायः सभी व्याख्याकारों ने इस 'धर्म' पद का ग्रर्थ 'सत्-ग्राचार, श्रोष्ठ ग्राचार' म्रादि किया है; परन्तु प्रस्तृत रचना में प्रतिपादित विवरण के मनुसार यह ग्रर्थ सर्वथा महत्त्वहीन है, क्योंकि यहां द्रव्य ग्रादि छह पदार्थ ग्रीर उनकी ।वंभिन्न साधारण व ग्रसाथारण विशेषतात्रों का वर्णन है, सत्-ग्राचार ग्रादि का नहीं। मनु ने एक स्थल [६।६२] पर धृति ग्रादि दस भावों को धर्म कहा है, ग्रीर ग्रन्यत्र [२।१२] वेद, स्मृति, सदाचार ग्रीर ग्रपनी ग्रनुक्लता, इन चार को साक्षात धर्म का स्वरूप बताया है। मीमांसाशास्त्र प्रोरणा-वाक्यबोधित क्रिया व ग्रनुष्ठान को धर्म कहता है ]१।१।२] । परन्तु वैशे षिक के प्रथम सूत्र में कणाद ने जिस धर्म की ब्याख्या करने के लिये प्रतिज्ञा की है, वह धर्म मनु एवं जैमिनि प्रतिपादित धर्म नहीं है। व्याख्याकारों ने प्रायः कणादोक्त धर्म की जो वैसी व्याख्या की है, उसपर किसी प्राक्तन ग्रज्ञात किव ने यह फबती कसी है, कि - वैशेषिक में प्रतिज्ञात धर्म की व्याख्या मनु ग्रादि द्वारा प्रतिपादित धर्म के रूप में किया जाना ऐसा ही है, जैसे समुद्र की श्रोर जाने की इच्छा करके हिमालय १--तटस्यलक्षण वह होता है, जहां बाह्य निमित्त से किसी का निर्देश किया जाय, जैसे-ईश्वर ग्रथवा बहा वह है, जो जगत् के उत्पादन, स्थिति ग्रीर प्रलय का कर्ता है। ब्रह्म का स्वरूपलक्षण है-सत्, चित् ग्रानन्द । इसी-प्रकार-जिससे ग्रभ्यदय, निश्रेयस प्राप्त हो, वह धर्म है; यह धर्म का सटस्थलक्षण हथा। स्वरूपलक्षण वताना चाहिये।

की ग्रोर चल पड़ना । क्योंकि वैशेषिक में धर्म के व्याख्यान की प्रतिज्ञा कर द्रव्यादि पदार्थों ग्रौर उनकी विशेषताग्रों का निरूपण हुग्रा है, मनु ग्रादि द्वारा कथित धर्म का नहीं।

वैशेषिक सूत्रों के सम्पुटित व्याख्याकार भ्राचार्य प्रशस्तपाद ने कणाद के मनोभाव को अपने प्रथम मङ्गलाचरण श्लोक में स्पष्ट किया है। वह लिखता है — जगत्कर्त्ता ईश्वर को तथा कणाद मुनि को नमस्कार कर, पदार्थ भीर उनके धर्मों का संकलित विवरण प्रस्तुत किया जायगा; जिससे जगत् के विषय में यथार्थ प्रकाश प्राप्त होगा । श्लोक के 'पदार्थधर्मसंग्रहः' पद ध्यान देने योग्य हैं। पदार्थ द्रव्य ग्रादि, भीर उनके धर्मों का संग्रह प्रस्तुत शास्त्र में विविधात है। वे शर्म हैं—द्रव्यादि पदार्थों की साधारण-ग्रसाधारण विशेषताएं।

प्रथम मूत्र में केवल 'धर्म' पद का निर्देश है, पदार्थ ग्रथांत् धर्मी का नहीं। धर्म से धर्मी की पहचान होती है, गन्ध से पृथिवी पहचानी जाती है, शब्द से ग्राकाश; धर्म, विना धर्मी के रह नहीं सकता, इसिलये धर्म का निर्देश कर देने पर ग्रावश्यकरूप से धर्मी का ग्रहण हो जाता, है ग्रतः सूत्रकार ने लाघव की भावना से उसका साक्षात् निर्देश करने की उपेक्षा की। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, कि 'धर्म 'पद धर्मी का भी उपलक्षक है। तात्पर्य यह, कि समस्त पदार्थों का धर्म ग्रीर धर्मी के रूप में निरूपण करना इस शास्त्र का लक्ष्य है।

द्रव्यादि पदार्थ धर्म ग्रीर धर्मी उभयरूप हैं। एक स्थित का धर्मी निमित्ता-न्तर की ग्रोक्षा से धर्म; तथा एक धर्म इसी प्रकार धर्मी बन जाता है। द्रव्य धर्मी तथा उसका गुण धर्म है। परन्तु इस स्थिति के धर्म गुण में जब 'गुणत्व' सामान्य धर्म का कथन किया जाता है, तब वह गुण धर्मी बन जाता है, इसीप्रकार द्रव्य धर्मी का जब कार्य-कारणरूप में कथन होता है, तब कार्यद्रव्य धर्म ग्रीर कारण-द्रव्य धर्मी कहा जाता है। इस स्थिति का धर्म-कार्यद्रव्य स्वगत गुण ग्रीदि निमित्त से धर्मी होता है।

एक स्थिति ऐसी होती है, जब उस दशा का धर्मी केवल धर्मी रहेगा, श्रीर धर्म केवल धर्म। कार्यद्रव्य कारणद्रव्य का धर्म है, पर जो द्रव्य केवल कारण है, कार्य कभी नहीं होता, वह केवल धर्मी रहेगा, किसी का धर्म न होगा। गुण धर्म गुणस्व निमित्त से धर्मी कहा जाता है, श्रीर 'गुणस्व' धर्म। यह 'गुणस्व' सामान्य-

१---धर्म व्याख्यातुकामस्य षट्वदार्थोपवर्णनम् । समुद्रं गन्तुकामस्य हिमवद्गमनोपमम् ॥

२----प्रणम्य हेतुमीश्वरं मुनि कणादमन्वतः। पदार्थधर्मसंग्रहः प्रवश्यते महोदयः॥

रूप धर्म ग्रन्य किसी निमित्त की ग्रपेक्षा से कभी धर्मी नहीं होता, यह केवल धर्म बना रहता हैं। इस विवरण के देने का इतना तात्पर्य है, कि सूत्रकार द्वारा कथित 'धर्म' पद से वस्तु की उभयरूप स्थित का बोध हो जाता है; सूत्रकार का केवल 'धर्म' पद के प्रयोग में यही स्वारस्य है।

प्रथम सूत्र के 'धर्म व्याख्यास्यामः' का यही भाव है, कि इस शास्त्र में वस्तु-तत्त्व का व्याख्यान किया जायेगा। गत विवरण के अनुसार 'धर्म' पद से वस्तु-तत्त्व का निर्देश हुआ है। अन्य किसी अनुष्ठान व सदाचरण आदि का नहीं।

श्रव यह जानना स्रायव्यक है, कि द्रव्यादि पदार्थ स्रभ्दुदय झौर निःश्रोयस की सिद्धि में किसप्रकार उपयोगी होते हैं। सूत्रकार ने प्रस्तुत सूत्र में धर्म का स्वस्प बताया, कि जिससे स्रभ्युदय और निःश्रोयस की सिद्धि होती है। साधारणन्या यह बात कुछ झटपटी सी लगती है, कि द्रव्यादि पदार्थी का जान स्रभ्युदय के झितिरिक्त निःश्रोयस की प्राप्ति में भी उपयोगी साधन है। संभवतः इसी झसामन्जस्य की झापातरमणीय भावना से प्रभावित होकर कितप्य व्याख्याकारों ने सूत्रार्थ को स्रन्यथा प्रस्तुत करने का प्रयास किया है।

सूत्रों की 'उपस्कार' नामक व्याख्या में 'ग्रम्युदय' पद का ग्रथं 'तत्त्वज्ञान' किया है। ग्रन्य एक व्याख्या में 'ग्रागे होनेवाली उन्निति ग्रथवा भावी उत्कर्प' ग्रथं किया है, जिसका तात्पर्य है—इस जन्म ग्रीर पर जन्म में सांसारिक सुख व ग्रेव्वर्य का होना। एक ग्रन्य ग्रजातकर्तृ के प्राचीन व्याख्या में 'ग्रम्युदयः स्वर्गा-दिसुल्वम्' स्वर्गादि सुख को श्रम्युदय कहा है। यहां 'ग्रादि' पद का क्या ग्रथं होगा, स्पष्ट नहीं है। 'स्वर्ग' पद से यदि पर-जन्म में होने वाला सुख ग्रभिप्रेत हो, तो 'ग्रादि' पद से वर्तमान जीवनकाल के सुख का ग्रहण किया जा सकता है।

शंकर मिश्र ने अपनी व्याख्या 'उपस्कार' में किसी प्राचीन वृत्तिकार का मत दिया है—-अम्युदय मुख<sup>3</sup> है, और निःश्रेयस है—एक काल में आत्मा के समस्त विशेषगुणों का नाश हो जाना। पर साथ ही मिश्र ने ऐसे अर्थ में उपेक्षा अभिव्यक्त की है। उसका कहना है, यदि 'अम्युदय' पद का अर्थ 'सुख' किया जाता है, तो उसकी प्रत्येक एवं समुदाय के साथ व्याप्ति नहीं बनती। तात्पर्य यह हैं, कि ऐसा कोई नियम नहीं है, जिससे यह निश्चित हो, कि कोई एक कर्मानुष्ठानरूप धर्म स्वर्ग सुख को उत्पन्न करता है, अथवा कर्म-समुदाय। इसी कारण आधुनिकों ने

१---मिथिला विद्यापीठ प्रकाशन. सं० २०१३। ख्री० १९५७,

२—'वृत्तिकृतस्तु—-ग्रभ्युदयः सुखम्, निःश्रेयसम्—एककालीनसकलात्मविद्येष-- गुर्णध्वंसः…इःयाहुः ।'

इसकी उपेक्षा कर दी है। परन्तु इसके आगे शंकरिमथ स्वयं कहता है, कि जिससे अम्युदय की सिद्धि हो, वह धर्म है; और जिससे निःश्रेयस की सिद्धि हो, वह भी; अर्थात् ये दोनों धर्म हैं।

प्रतीत होता है, प्रायः सभी व्याख्याकारों ने सूत्र में 'धर्म' पद के श्रवणमात्र से उसका अर्थ सद्-श्राचार, सद्-श्रनृष्ठान अथवा यागादि कर्म समक्क लिया; प्रस्तुत शास्त्र के पौर्वापर्य पर ध्यान नहीं दिया। उक्त प्रकार के धर्मों में से किसी का व्याख्यान इस शास्त्र में नहीं है। फलतः जिस वस्तुतत्त्व का यहां व्याख्यान है, कणाद की दृष्टि से इस प्रमंग में वहीं 'धर्म' पदवाच्य है। वह केवल द्रव्यादि पदार्थ हैं। इनके यथार्थ जान से अभ्यदय और निःश्रोयस की प्राप्ति होती है।

ग्रम्युदय का तात्पर्यं ग्रपने चालू जीवन में विविध भौतिक साधनों के ग्राधार पर ग्रपनी मुख-मुविधाग्रों की उपलब्धि करना है। पहले हमें वर्तामान जीवन की ग्रमुक्लताग्रों को देखना है, इसकी उपेक्षा कर जन्मान्तरों की मुख-मुविधा के लिये छलांग या दौड़ लगाना फलहीन होता है, क्योंकि जन्मान्तरों के स्वर्गादि मुख के लिये विभिन्न शास्त्रों में जो उपाय बनाये हैं, उनका संयोजन या ग्रमुष्टान ऐहिक साधनों के बिना संभव नहीं। इसलिए पहले चालू जीवन में ऐहिक साधनों की ग्रमुक्लता होना नितान्त ग्रपेक्षित है। ये भौतिक साधन चालू जीवन में जिस ग्रमुक्लता को प्रस्तुत करते हैं, वही वास्तविक ग्रम्युदय का स्वरूप है। यह द्रव्यादि पदांथों की यथार्थता को जानकर उनके ग्रपेक्षित उपयोग के ग्रतिरिक्त ग्रन्य कुछ नहीं। ग्राज भौतिक तत्त्वों के यथायथ स्वरूप को जानकर वैज्ञानिक वर्ग ने ऐहिक मुख-सुविधाग्रों के उपकरणों का ग्रम्बार लगा दिया है। यही है कणाद के 'ग्रम्युदय' का वास्तविक ग्रर्थ। द्रव्यादि पदार्थों के यथार्थजान से हम इस ग्रम्युदय की सिद्धि ग्रनायास कर सकते हैं। ग्रपने काल में कणाद का इसी दिशा के लिए यह ग्रभिनन्दनीय प्रयास था।

निःश्रोयस की सिद्धि के लिए द्रव्यादि का यथार्थज्ञान किसप्रकार उपयोगी है, इसका समभ लेना ग्रावश्यक है।

साधारणरूप में प्रत्येक व्यक्ति भ्रपने देह को भ्रपना-ग्रापा समभता है। वह इस भ्रोर दृष्टिपात नहीं करता, कि यह नश्वर है, एक दिन पैदा हुम्रा है, भ्रौर वह दिन भ्रवश्य ग्रायेगा, कव यह नहीं रहेगा, नष्ट हो जायगा। इस वास्तविक स्थिति को न समभते हुए वह इसी के संवारने-सुधारने में फंसा रहता है, भ्रौर चालू जीवनकाल पूरा हो जाता है। जन्मान्तर में फिर वही कम चल पड़ता है,

१--तदेतद् व्याख्यानं प्रत्येकसमुदायाभ्यां न व्यापकमित्याधुनिकैचपेक्षितम्।' यह प्राचीन वृत्तिकार कौन है, अन्वेष्य है।

एवं ग्रनिश ग्रावर्त्तमान इस चक्र में ग्रात्मा घरा रहता है। प्राणी के कल्याण की इस भावना से प्रेरित हो महर्पि कणाद ने प्रस्तुत शास्त्र का प्रवचन किया, ग्रार समभाया, कि जो द्रव्यादि पदार्थ यथार्थ एप में जाने जाकर हमारी विविध सांसारिक सुख-सुविधाग्रों के जनक होते हैं, ये ग्रपने रूप में सब नश्वर परिस्थितियां हैं। इन पदार्थों या धर्मों की ऐसी यथार्थता को समभक्तर विवेकशील ग्रात्मा ग्रपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने की ग्रोर ग्राकृष्ट होता है। वह देखता है, द्रव्यादि धर्म नश्वर हैं, परिणामशील हैं, जड़ हैं; ग्रात्मतत्त्व इनसे विपरीन है, इन पदार्थों का ऐसा वास्तविक ज्ञान ग्रात्मा को निःश्रेयम के मार्ग की ग्रोर प्रवृत्त करता है। इसी रूप में द्रव्यादि-तत्त्वज्ञान निःश्रेयस मिद्धि के लिए उपयोगी समभना चाहिए।

यह सब होने पर भी विरले जन ऐसे होते हैं, जो इस ज्ञान को प्राप्त कर निःश्रेयस के मार्ग पर जाने के लिए रुचि रखते हों। कारण यह है, िक इन्द्रियग्राम बड़ा बलवान् है। बाह्य विषयों की ग्रोर इसका नैसिंगक प्रवाह है। इन परिस्थितियों की यथार्थता को समकाने के लिए महिंप कणाद का प्रयास है। इन धर्मों के यथार्थस्वरूप का वोध हो जाने पर हम सांसारिक सुविधान्नों के लिए इनका उपयोग करते हैं, ग्रीर इससे ऊपर उठकर निःश्रेयस के मार्ग पर चलने के लिए साधन के रूप में इन्हीं का सदुपयोग करते हैं। इनके सदुपयोग के विना निःश्रेयस मार्ग के कोई कार्य या ग्रनुष्ठान सम्पन्न नहीं किये जा सकते। इसी रूप में यह धर्म (द्रव्यादि समुदाय) ग्रम्युदय ग्रीर निःश्रेयम की मिद्धि करता है। सूत्रकार ने जिस भाव को शास्त्रारम्भ के इस सूत्र में ग्रभिव्यक्त किया है, वही भाव शास्त्र का निगमन करते समय ग्रन्तिम सूत्रों में है। इसप्रकार उपक्रम ग्रीर उपसंहार का सामञ्जस्य ग्रक्षणण रक्खा गया है।।।।

तटम्थ लक्षण द्वारा समभाये गए 'धर्म' का स्वरूप से निर्देश यद्यपि सूत्रकार ग्रगले चौथे सूत्र में करेगा, उससे प्रथम यह जानते हुए, कि इस विस्तृत जगत् के रूप में सुध्ट द्रव्यादि पदार्थ ही 'धर्म' हैं; उसी धर्म का व्याख्यान इस काणादणास्त्र में किया गया है। सूत्रकार कहता है, उस धर्म का कथन करने से ग्राम्नाय का प्रामाण्य है —

तद्वनादाम्नायस्ये प्रामाण्यम् ॥३॥

[तत्] उसके [वचनात्] कथन से [ग्राम्नायस्य] ग्राम्नाय-वेद का

१. पराञ्चि खानि व्यतृणत् स्वयम्भूस्तस्मात् पराङ् पदयति नान्तरात्मन्। कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षवात्रृत्तचक्षुरमृतस्वमिष्छन्।। क०२।१।१॥

२. '०म्नायप्रामाः चन्द्राः।

#### [प्राम।ण्यम्] प्रामाण्य है।

'तद्वचनात्' यह समासयुक्त पद है—तस्य वचनात्-तद्वचनात्। यहां 'तत्' पद पूर्वोक्त अव्यवहित 'धर्म' पद का परामर्श करता है; जो दूसरे सूत्र का अपन्तिम पद है। जगदूप में विस्तृत द्रव्यादि धर्म ईश्वर की रचना है; उस रचना के अनुरूप वेदों में इसका वर्णन है। इसी आधार पर वेद ईश्वर की रचना माने जाने से वेद का निर्श्वान्त प्रामाण्य सिद्ध होता है।

इस तथ्य को गत पंक्तियों में स्पष्ट किया गया, कि प्रारम्भिक सूत्रों में कणाद ने द्रव्यादि पदार्थों के रूप में विस्तृत जगत् को 'धर्म' पद से कहा है, इस धर्म ग्रथात् जगत् को बनाने बाला ईश्वर है, यह बात प्रायः प्रत्येक समभ्रदार व्यक्ति विना किसी बड़ी बाधा के साधारणरूप में समभ्र लेता है, पर बिना किसी बाधा के ग्रनायास यह समभ्र लेना बुद्धिमान् व्यक्ति के लिए भी कठिन होता है, कि वेद ईश्वर की रचना है। इसमें स्वारस्य यह है, कि कितना भी शक्तिशाली मानव प्राणी हो, उसके द्वारा जगदचना की कल्पना करना संभव नहीं; पर वेदों की रचना किसी सुबुद्ध प्रतिभाशाली मानव द्वारा की जा सकती है, ऐसी कल्पना गें कोई विशेष बाधा प्रतीत नहीं होती। परन्तु मानव रचना होने पर उस रचना के प्रामाण्य में सन्देह किया जा सकता है; ग्रीर होना संभव है।

मानव का किसी भी अवस्था में ज्ञान पूर्ण तथा निर्श्नान्त नहीं होता। मानव के साथ भ्रम, प्रसाद, विप्रिलिप्सा आदि दोष सदा लगे रहते हैं। ज्ञानी हो जाने पर इन दोषों की संभावना दूर नहीं होतो। केवल एक चेतन सत्ता ऐसी है, जो इन दोषों से सर्वथा रहित है। वह सत्ता 'ईश्वर' है। वेद का पूर्ण प्रामाण्य तभी संभव है, जब इसे जगन् के समान ईश्वर की रचना माना जाय। वेद को ईश्वर की रचना माने जाने में कणाद ने यह तर्क दिया कि 'धर्म' पदवाच्य-द्रव्यादि पदार्थों के रूप में विस्तृत-जगन् जिस प्रक्रिया से अभिव्यक्त किया जाता है, उसका यिवरण उसी रूप से वेदों में किया गया है। जब यह तथ्य स्वीकार है, कि इस जगन् को अभिव्यक्त करने वाला ईश्वर है, तब यह निश्चित है, कि उमकी अभिव्यक्ति की प्रक्रिया को वही जान सकता है, जगन् को न बनाने वाला कोई मानव नहीं। इससे स्पष्ट है, ईश्वर-रचित जगन् और उसकी अभिव्यक्ति की प्रक्रियाओं का यदि कहीं विवरण दिया गया है, तो वह विवरण ईश्वर की रचना हो सकता है। इस तर्क के आधार पर ईश्वरोक्त होने से वेद का प्रामाण्य सिद्ध होता है।

कणाद के अनुसार वादरायण [वेदव्यास कृष्ण है पायन] मुनि ने ब्रह्मसूत्रों [वेदान्त सूत्रों] के प्रारम्भिक भाग में इसी आशय की अधिक स्पष्ट रूप में विदिष्ट किया है। प्रथम गुप से ब्रह्म जिज्ञासा की प्रतिज्ञा कर दूसरे सूत्र मे वताया, जगन् की उत्पत्ति-स्थिति-प्रलय करनेवाला ब्रह्म है। तीसरे सूत्र में कहा-वही ब्रह्म वेदरूप शास्त्र का कारण है, रचिता। है। जिज्ञासा हुई, यह कैसे जाना जाय; कि इन दोतों [जगत् ग्रांर वेद] का रचिता ब्रह्म है? इसका समाधान चौथे सूत्र से किया, कि यह इन दोनों के 'समन्वय' से जाना जाता है; दोनों के पारस्परिक सामञ्जस्य से इसका निश्चय हो जाता है। वेद ब्रह्म का सिद्धान्त-ज्ञान [Theory] है. ग्रीर जगन् प्रयोगात्मक [Practical] रचना है। इन दोनों का पूर्ण सामञ्जस्य [Harmony-हॉर्मनी] तभी संभव है, जब इन दोनों का रचिता एक हो। भिन्न रचिता होने पर ग्रसामञ्जस्य की संभावना बरावर बनी रहती है।

इसी स्थिति को कणाद मुनि ने अपने शास्त्र के प्रतिपाद्य विषय के अनुरूप निर्दिष्ट किया—अब वर्म की व्याख्या करेंगे। धर्म उन साधनों का नात है, जिनसे अभ्युत्य और निःश्रोयस की सिद्धि होती है। वे साधन विश्व के रूप में विस्तृत द्रव्यादि पदार्थ हैं। क्योंकि यह सब रचना ईश्वर की है, उसका पूर्ण ज्ञान उसीको होना सम्भव है। उसने वह ज्ञान जीवात्माओं के कल्याण की भावना से वेद-रूप में प्रकट किया। इसप्रकार द्रव्यादिपदार्थम्य विश्व-रूप धर्म का कथन करने से वेद की ईश्वरोवत स्पष्ट होती है; इसी आधार पर उसका प्रामाण्य निश्चित है।

संभवतः इन्हीं भावनाओं को मस्तिष्कगत कर अनेक व्याख्याकारों ने सूत्र के 'तत्' पद को सीधा ईश्वर का परामर्शक माना है और ईश्वर-वचन होने से वेद का प्रामाण्य स्वीकार किया है। उनका कहना है—विशिष्ट स्थलों में कोई सर्वनाम पद अप्रसक्त [जिसका साक्षात् प्रसंग न हो, उस] का भी परामर्श कर लेता है। इसप्रकार यहां ईश्वर का प्रमंग न होने पर भी 'तत्' सर्वनाम पद से ईश्वर का प्रहण कर लेने में कोई वाधा नहीं।

कहा गया—कणाद ने प्रस्तुत शास्त्र में जिन द्रव्यादि धर्मों का निरूपण किया है, वह सब वेदमूलक है। वेदाव्ययन से पदार्थविषयक मूलभूत ज्ञान प्राप्त कर उसके गम्भीर चिन्तान व मनन के फलस्वरूप प्रस्तुत शास्त्र के रूप में उसे निवद्ध किया। शास्त्र के प्रतिपाद्य सिद्धान्तों का मूल वेद से तिया गया। इसके लिये वेदों के निम्ननिर्दिष्ट स्थल द्रष्टव्य एवं विचारणीय हैं— ऋ०१।१६३ = १६४॥१०। ६१-६२॥१०।७२॥१०।१२६ ॥ यजु०१७।२७-३१॥ तथा ३१ वां अध्याय। इस विषय के फुटकर मन्त्र अनेक हैं, यह दिग्दर्शनमात्र दिया गया है।

कतिषय विचारकों की ऐसी धारण। है, कि वैशेषिक दर्शन निरीश्वर वादी

है। मध्यकालिक ग्राचार्यों ने ऐसे उल्लेख किये हैं। यही परम्परा ग्राधुनिक विचारकों द्वारा दुहराई जाती रहती है। परन्तु वैशेषिक दर्शन ग्रौर उसकी प्रशस्त प्राचीन व्याख्याग्रों में इसप्रकार के कोई संकेत उपलब्ध नहीं होते। प्रत्युत इसके विपरीत ग्रनेक उल्लेख ऐसे हैं, जिनमें स्पष्ट ईश्वर का निर्देश है। प्रशस्तपादभाष्य का सर्वप्रथम मंगलाचरण क्लोक इसमें प्रमाण है। ग्रागे इस भाष्य के मृष्टि-संहार प्रसंग में ग्रनेक बार इस तथ्य का निर्देश उपलब्ध होता है। ग्रपनी रचना के प्रारम्भिक भाग में ग्राचार्य ने कहा—'तच्चेश्वरचोदना-भिव्यक्ताद्वमदिव' यह वाक्य ईश्वर के ग्रस्तित्व का निश्चय कराता है। इस विषय में प्रस्तुत शास्त्र के दूसरे [१५-१६] तथा छठे ग्रध्याय के प्रारम्भिक सूत्र द्वष्टव्य हैं। इसमेस्पष्ट होता है, कणाद ग्रनीश्वरयादी नहीं। वस्तुतः इस विषय का मुख्यक्ष मे उपपादन करना इस शास्त्रका लक्ष्य नहीं, यही समभना चाहिये।।३।।

शिष्य जिज्ञासा करता है, व्याख्यान के लिये प्रतिज्ञात धर्म का तटस्थ लक्षण जाना; पर उसका स्वरूप क्या है? ग्रौर उससे कैसे निःश्रोयस प्राप्त होता है? मूत्रकार ने समाधान किया—

वर्मविशेषप्रंसूताद् द्रव्यगुणकर्मसामान्यिवशेषसमवायानां पदार्थानां साधम्यवैधम्याभ्यां तत्त्वज्ञानान्निःश्रोयसम् ॥४॥

[धर्मविशेषप्रसूतात्] धर्मविशेष से उत्पन्न हुए, [द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेष समवायानाम्] [द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय नामक [पदार्थानाम्] पदार्थों के [साधर्म्यवैधर्म्याभ्याम्] साधर्म्य ग्रौर वैधर्म्य के साथ ग्रथवा इसप्रकार के [तत्त्वज्ञानात्] तत्त्वज्ञान से [निःश्रोयसम्] निःश्रोयस-मोक्ष प्राप्त होता है। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष ग्रौर समवाय इन छह पदार्थों के—परस्पर

१—हरिभद्र सूरि के 'षड्दर्शनसमुच्चय' में वैशेलिकदर्शन को निरीश्वरवादी दर्शनों में माना गया है। पर इसका श्राधार क्या रहा ? यह विवेच्य है।

२---प्रणम्य हेतुमीश्वरं मुनि कणादमन्वतः।

३ — उस प्रसंग के श्रपेक्षित ग्रंश — ''सकलभुवनपतेमं हेश्वरस्य''। प्राणितां भोगभूतमे महेश्वरसिसृक्षानन्तरं ''। समुत्पन्नेषु चतुर्षु महाभूतेषु महेश्वर-स्याभिष्यानमात्रात्''। सच महेश्वरेण विनियुक्तः ''इत्यादि।

४—वैशेषिकदर्शन की चन्द्रातन्दी व्याख्या तथा ग्रन्य एक 'ग्रविज्ञातकर्तक' व्याख्या में यह सूत्र नहीं है। यह आचीन व्याख्या मिशिलाविद्यापीठ दरभंगा से सं० २०१३ में प्रकाशित हुई। सम्पादक—थी ग्रनन्तलालदेव शर्मा प्राध्यापक-विशापीठ।

साधर्म्य ग्रौर वैधर्म्य की जानकारी के साथ, धर्मविशेष से उत्पन्न हुए—तत्त्वज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है।

द्रव्यादि पदार्थों के तत्त्वज्ञान से मोक्ष मिलता है, यह सीधा वाक्य है। उस तत्त्वज्ञान का ग्राधार या स्वरूप है—द्रव्यादि पदार्थों के परस्पर समान धर्म एवं विपरीत धर्मों का यथायथरूप में जान लेना। साधर्म्य ग्रीर वैधर्म्य पदों में 'धर्म' पद का भाव है—विशेषता। पदार्थों के यथार्थ स्वरूप को समभने के लिये उनकी साधारण एवं ग्रसाधारण विशेषताग्रों का जान लेना ग्रावश्यक है। इसी ज्ञान पर द्रव्यादि का यथार्थज्ञान ग्राधारित है। इन पदार्थों में कौन-ती विशेषता किन में समानरूप से पाई जाती है, तथा किन में इनका वैपरीत्य रहता है, इसको वास्तविकता के साथ जान लेना उच्यादि-विषयक तत्त्वज्ञान है।

यह ज्ञान दो प्रकार का होता है—एक शाब्दिक, दूसरा साक्षात्कार । पहला ज्ञान गुरुमुख ग्रादि के द्वारा श्रवण करने से प्राप्त हो जाता है । ग्रातिस्थूलरूप में हम उन द्रव्य-धर्मों का वाह्य इन्द्रियों से स्वयं साक्षात्कार भी करते हैं । परन्तु मूल तत्त्वों के रूप में यथार्थ साक्षात् जानकारी बाह्य इन्द्रियों द्वारा नहीं होपाती, क्योंकि वे तत्त्व इतनी सूक्ष्म ग्रवस्था में होते हैं, जिनका बाह्य इन्द्रियों से ग्रहण किया जाना ग्रधक्य है । उदाहरण के लिये स्थूल पदार्थ पृथ्वी को लीजिये, हम इसे ग्रीर इससे सम्बद्ध लता-वनस्पति ग्रादि को बाह्य इन्द्रिय से ग्रित स्पष्टरूप में देखते ग्रीर समभते हैं । परन्तु पृथिवी ग्रादि को यह स्थित ग्रपने मूल तत्त्वों से चलकर विभिन्न स्थितियों में परिवर्तित होने यहां तक किस प्रकार पहुंचती है, इसको हम बाह्य इन्द्रिय से नहीं परख पाते; ग्रीर न यह जान पाते हैं, कि उस गूलतन्त्व की स्थिति या उसका स्वरूप क्या है, जहां से चलती या परिवर्तित होनी यह ग्रपनी दृश्यमान ग्रवस्था में पहुंच गई है । यथार्थता यह है, कि तत्त्व की वह ग्रवस्था वाह्य इन्द्रिय का कभी साक्षात् विषय नहीं होनी ।

वाह्यरूप में उसके जानने के लिये हमारे पास दो ही साधन रहते हैं—इट्ट और अनुमान। इन साधनों से हुआ ज्ञान मूलतत्त्व का साक्षात् ज्ञान नहीं होता। जब तक तत्त्व का साक्षात्कार न हो—चाहे वह अपने स्थूलरूप में है अधवा सूक्ष्म—तव तक न वास्तविक अभ्युदय के लिये उसका प्रयोग संभव है, और न निःश्रेयस के मार्ग पर उसका उचित उपयोग किया जा सकता है। तब अपेक्षा होती है, कि पदार्थ की उस स्थित तक का साक्षात् ज्ञान कैसे हो ? इसको स्पष्ट करने के लिये सूत्रकार ने तत्त्वज्ञान का विशेषण दिया—धर्मविशेषप्रसूतात् तत्त्वज्ञानात्। वह तत्त्वज्ञान—जिससे निःश्रेयस की प्राप्ति होती है—धर्मविशेष से उत्पन्न होता हैं। धर्मविशेष से उत्पन्न हुआ द्रव्यादि-तत्त्वज्ञान निःश्रेयस मार्ग भें उप-

योगी होता है।

जैसा कि गत पंक्तियों में कहा गया, भारतीय शास्त्रों में 'धर्म' पद का प्रयोग विविध शर्थों में किया गया है। इस शास्त्र के प्रथम द्वितीय सूत्र तथा प्रस्तुत सूत्र के 'साधम्यं' 'वंधम्यं' पदों में 'धर्म' पद का जो अर्थ है, ठीक यही अर्थ तत्त्वज्ञान के इस विशेषण पद [धर्मविशेषप्रसूतात्] में आये 'धर्म' शब्द का नहीं है। इसी कारण संभवतः सूत्रकार ने इसके साध 'विशेष' पद का प्रयोग किया है। विचारता चाहिये, वह 'धर्मविशेष' क्या है ?

लोककर्ना ऋषियों ने सूक्ष्म तत्त्वों के गाक्षात्कार करने की दिला में बाह्य इन्द्रियों की अक्षमना को जांच कर उनके साक्षात्कार का अन्य उपाय ज्ञान किया। ऋषियों ने अपने अनुभव से, प्रयोगात्मक प्रक्रिया से आन्तर इन्द्रिय मन की शिक्तयों को पहचाना, और उसी साधन से सूक्ष्मनत्त्वों के साक्षात्कार करने में वे पूर्णरूप से सफल हुए। मानसिक शिक्तयों के साध लेने पर आत्मा एक दिव्य प्रतिभा से सम्पन्न हो जाता है। जो चमत्कारपूर्ण सामर्थ्य आत्मा का अभी तक एक प्रकार से सुप्त-जैसी अवस्था में पड़ा था, वह इस साधना से जागृत हो जाता है, और आत्मा उस समय एक दिव्य शिक्त से सम्पन्न होना है। मन को साधने की उस प्रक्रिया का नाम 'योग' अथवा 'समाथि' है। इस प्रक्रिया से आत्मा का जो दिव्य सामर्थ्य जागृत हो जाता है, उसी को यहां 'धर्मविशेष', कहा गया है।

इस ग्रवस्था को प्राप्त हो जाने से पदार्थों की सूक्ष्म स्थिति तक का जो यथार्थज्ञान होता है, वही द्रव्यादि का ऐसा तत्त्वज्ञान है, जो निःश्रेयस के मार्ग में सहायक होता है। इसी तथ्य को सूत्र में 'धर्मविशेषप्रमूतात्...तत्त्वज्ञानात् निःश्रेयसम्' इन पदों से कहा गया है। उक्त प्रकार के धर्मविशेष में उत्पन्न हुए तत्त्वज्ञान से निःश्रेयस प्राप्त होता है।

वैशेषिक शास्त्र का तत्त्व-विवेचन ग्रात्म-जिज्ञासु को उस ग्रवस्था तक पहुंचा देता है, जहां से सीधा मोक्ष का नार्ग खुलता है। यह ग्रवस्था उभयविध प्रवृत्ति के मार्ग को प्रशस्त करती है। ऐसा व्यक्ति जहां एक ग्रोर भौतिक ग्रन्वेषण की दिशा में प्रगति कर चमत्क्रत निर्माणों में सफल होता है, वहां दूसरी ग्रोर ग्रध्यात्म-दिशा में प्रगति करता हुग्रा मोक्ष को प्राप्त करता है। प्रथम प्रवृत्ति वालों को प्रकृतिलीन योगी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति प्राकृत तत्त्वों के ग्रनुसंघान में लीन हुए विविध प्रकार की ऐसी ग्रभिनव वस्तुग्रों का निर्माण कर जाते हैं, जो ग्रनेक सांसारिक सुख-सुविधाग्रों के लिए सफल प्रभाव रखती हैं। ग्राथुनिक भौतिक- यिज्ञान दशी दिशा में एक प्रगता है।

भीतिक तत्त्वों की नश्वरता का साक्षात् हो जाने पर जब—ये हमारे लिये साधनमात्र हैं, हम इनके लिये नहीं; हमें इनका दास न होना चाहिये., प्रत्युत हमें प्रपने महान उद्देश्य व लक्ष्य की प्राप्ति के लिये इन्हें केवल अपना साधन समभ उसी सीमा तक इनका उपयोग लेना चाहिये—ऐसा बोध हो जाता है, तब सीधा अध्यात्म का मार्ग उस व्यक्ति के आगे खुला होता है। उभयविध मार्गों पर प्रगति करते हुए जो महान आत्मा अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, वे उस दशा में लोकोपकार की भावना से उच्चकोटि के ऐसे वाङ्मय का निर्माण कर जाते हैं; जिससे आगे आने वाला समाज उनके अनुभवों का उपयुक्त लाभ प्राप्त कर-सकता है। विविध प्रकार के शास्त्र इसी रूप से समय-सयय पर प्रकाश में आये हैं।

प्रशस्तपादभाष्य में 'तत्त्वज्ञानात्' पद का विशेषण पद 'धर्म विशेषप्रसूतात्' नहीं है। पर इससे पूर्वोक्त ग्रथं की ग्रभिव्यक्ति में कोई न्यूनता नहीं ग्राई है। क्योंकि इस सन्दर्भ के ठीक ग्रागे भाष्यकार ने 'तच्चेश्वरचोदनाभिव्यक्ताद्धर्मा-देव' यह पंक्ति लिखकर उस ग्रथं को स्पष्ट कर दिया है। यहां 'तत्' सर्वनाम पूर्व-सन्दर्भ-पिठत 'तत्त्वज्ञान' का ग्रहण करता है। भाष्यकार ने कहा—वह तत्त्वज्ञान ईश्वर की प्ररणा से ग्रभिव्यक्त हुए 'धर्म' से ही होता है। वह योग से प्राप्त धर्म ही है. जिसे सूत्रकार ने 'धर्मविशेष' कहा है। योगजधर्म ईश्वर की प्ररणा से ग्रभिव्यक्त होता है; क्योंकि योग-प्रक्रिया में ईश्वर की उपासना तथा उसका 'प्रसाद' पूर्ण रूप से ग्रपेक्षित है। ईश्वर का ग्रनुग्रह उस दिव्य सामर्थ्य के प्राप्त होने में परम सहायक होता है। इसप्रकार सूत्र ग्रीर भाष्य में न कोई वैपरीत्य है, ग्रीर न ग्रथाभिव्यक्ति में कहीं किसी प्रकार की न्यूनता। एक प्रकार से भाष्यकार ने उक्त पंक्ति से सूत्र के 'धर्मविशेष' पद की व्याख्या ही की है।

यह विवेचन इस तथ्य को स्पष्ट कर देता है, कि द्रव्यादि पदार्थों का उस स्तर तक हुग्रा ज्ञान उनके परस्पर समान धर्मों तथा विपरीत धर्मों का साक्षात्कार करा देता है। उन धर्मों का ऐसा साक्षात्कार होजाने पर साक्षात्क्वतधर्मा व्यक्ति उन तत्त्वों के उपयुक्त मात्रिक संमिश्रण द्वारा विविध प्रकार के निर्माण में सफल होजाता है। इसप्रकार यह वैशेषिक शास्त्र ग्रपने रूप में विशुद्ध भौतिकीशास्त्र है, जिसमें भूत-तत्त्व सम्बन्धी विद्या का विवरण दिया एया है। ग्रन्य भी ग्रपेक्षित प्रासंगिक विवेचन है। यह चतुःसूत्री एक प्रकार से इस शास्त्र की ग्राधार शिला है, ग्रथवा ग्रामुख-ग्रादर्श; जिसमें समस्त शास्त्र का प्रतिपाद्य ग्रामासित हो जाता है।।४।।

शास्त्रों में तत्त्व-विवेचन की यह रीति है, कि प्रक्रिपाद्य विषय के कथन या

व्याख्यान की प्रतिज्ञा कर प्रथम उन तत्त्वों या पदार्थों के नाम-मात्र का निर्देश कर दिया जाता है, फिर अपेक्षानुसार उनके विभाग का कथन होता है; अनन्तर उनके स्वरूप अथवा लक्षण का निर्देश किया जाता है, अन्त में वह स्वरूप ठीक है, या नहीं? इसकी परीक्षा की जाती है। प्रस्तुत शास्त्र में 'धर्म' नाम से जिन पदार्थों का व्याख्यान करना है, उनका गत सूत्र में नाम लेकर निर्देश कर दिया गया है, वे द्रव्य ग्रादि छह पदार्थ हैं। शिष्यों की जिज्ञासा होने पर सूत्रकार ने कमशः उद्दिष्ट पदार्थों का विभाग वताया। सूत्रकार ने कहा—द्रव्यों का विभाग इस-प्रकार है—

पृथिव्यापस्तेजो वायुराकाशं कालो विगात्मा मन इति द्रव्याणि ॥५॥

[पृथिवी] पृथिवी, [ग्रापः] जल, [तेजः] ग्रग्नि,[वागुः] वायु,[ग्राकाशं] ग्राकाश, [कालः] काल समय,[दिक्] दिशा,[ग्रात्मा]जीवात्मा, ग्रौर परमात्मा [मनः] मन, [इति] ये ग्रथवा इतने, [द्रव्याणि] द्रव्य हैं।

सूत्र में इनकी गणना का सूचक कोई संख्या पद नहीं दिया, परन्तु पृथक्-पृथक् प्रत्येक द्रव्य का नामोच्चारण कर बताये जाने से द्रव्य नौ हैं, यह स्पष्ट हो जाता है। सूत्र में नामों के अन्त में पिठत 'इति' पद इनके विभक्त स्वरूप को, अथवा ये 'इतने ही हैं' इस भाव को अभिन्यक्त करता है। इसका तात्पर्य है—विभाग की भावना से द्रव्य केवल नौ हैं; न न्यून न अधिक। इनके अवान्तर विभागों की गणना नहीं की जासकती। एक पृथिवी के खण्ड ही अगणनीय हैं। फिर मानव दृष्टि से असीमित इस विश्व में यह तत्त्व संख्या में कितना है; इसकी गणना कीन करसकता है? इंसीप्रकार जल आदि द्रव्यों के विषय में समक्षना चाहिये।

ग्राकाश, काल ग्रीर दिशा इन तीन द्रव्यों को एक-एक व्यक्तिरूप माना गया है। ग्राकाश एकमात्र इकाई है, इस रूप में यह एक तत्त्व सर्वत्र व्याप्त है। इसी-प्रकार एकमात्र इकाई रूप काल ग्रीर दिशा नामक द्रव्य हैं। परन्तु व्यवहार के लिये इनके ग्रीपचारिक ग्रथवा ग्रापेक्षिक ग्रवान्तर भेद माने गये हैं। किसी भी सीमित ग्रवकाश के लिये 'घटाकाश' 'गेहाकाश' ग्रादि व्यवहार देखने में ग्राता है। यहां व्यवहार में भेद प्रतीत होने पर भी ग्राकाश तत्त्व में कोई वास्तविक भेद नहीं होता। इसीप्रकार भूत, वर्त्तमान, भविष्यत् के रूप में काल के भेद, तथा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण रूप में दिशा के भेद व्यवहार में ग्राते हैं; इस रूप में इनके ग्रीर भी ग्रसीमित ग्रवान्तर भेद संभव हैं; परन्तु वे सब केवल ग्रापेक्षिक होने से ग्रीपत्रारिकमात्र हैं, उनसे तत्त्व के स्वरूप में कोई ग्रन्तर या

भेद किचिन्मात्र भी नहीं होता।

वैशेषिक में 'ग्रात्मा' पदबोध्य द्रव्यतत्त्व जीवात्मा ग्रीर परमात्मा दोनों हैं। इनमें जीवात्मा संख्या की दृष्टि से ग्रनन्त ग्रीर परमात्मा एकमात्र द्रव्य हैं। ग्रत्मित द्रव्य मन संख्या की भावना से ग्रनन्त हैं। प्रत्येक जीवात्मा के साथ साधन-रूप में एक मन सम्बद्ध रहता है; क्योंकि जीवात्मा ग्रनन्त हैं, इसिनिए मन भी ग्रनन्त हैं। द्रव्यों की नौ संख्या केवल इनके वर्गीकरण को ग्रिभिव्यक्त करती है। इसीको वैशेषिक शास्त्र की परिभाषा में जाति ग्रथवा उपाधिकष्य धर्म से युक्त समुदाय कहा जाता है।

उदाहरण के लिए पृथिवी को लीजिये। जिस किसी वस्तुतस्व को हमपृथिवा कहेंगे, उसमें कोई एक ऐसी विशेषता है, जो केवल उमीमें है. अन्यत्र नहीं; उमी विशेषता के कारण हम उसी वस्तुतस्व को पृथिवी कहेंगे। मोटी भाषा में यह कहा जाता है—पृथिवी-पन या पृथिवी-पना; पृथिवी का एक निजी धर्म, जो पृथिवी के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं संभव नहीं। वैशेषिक परिभाषा में यह है— 'पृथिवीत्व'। इसीको जाति या सामान्य बोलते हैं। यह धर्म अनेक समान वस्तुओं में रहता है, जो उनका एक वर्ग बनाता है। ऐसे ही जल आदि में जलत्व' आदि धर्म, हैं।

परन्तु जो वस्तु एकतत्त्वमात्र है, उसमें ऐसा धर्म 'जािन' या 'सामान्य' नहीं कहा जायगा, क्योंकि उसके लिए वस्तुतत्त्व का 'श्रनेक' होना ग्रनिवार्य स्थिति है। वहां उस धर्म को 'उपाधि' पद से व्यवहार किया जाता है। शास्त्र-कारों ने इन पदों को व्यवहार की सुविधा के लिए नियत व सीमित ग्रथों में परिभाषित मान लिया है। इसप्रकार एकमात्र श्राकाश में 'ग्राकाशत्व' धर्म जाित न कहा जाकर 'उपाधि' नाम से व्यवहृत किया जायगा। इसके ग्रनुसार समस्त द्रव्य नौ वर्गों में विभाजित हैं। वैसे वे संख्यातीत हैं, यह एक परीक्षित तथ्य है।

यद्यपि लोक में 'द्रव्य' पद का प्रयोग धन-दौलत, सामग्री, होनहार-उपयुक्त पात्र-ग्रादि ग्रनेक ग्रथों में होता है। पाणिनि [४।३।१०४] के ग्रनुसार 'द्रु' पद से 'यत्' प्रत्यय होकर भव्य (होनहार) ग्रथं में यह पद सिद्ध होता है। 'द्रु' पद वृक्ष का पर्यायवाची है; ग्रौर इस पद की निष्पत्ति गत्यर्थक 'द्रु' धातु [भ्वा० प० ग्र०] से 'डु' प्रत्यय [पा० ३।२।१८०-वा०] होकर मानी गई है; जिसका ग्रथं किया जाता है—द्रवित ऊर्ध्व गच्छिति इति द्रुः। जो ऊपर को वढ़ता जाय। 'द्रु' पद से 'इव' ग्रथं में 'यत्' प्रत्यय होकर 'द्रव्य' पद की सिद्धि माने जाने से भाव प्रकट होता है—वृक्ष के समान जो उन्नतिशील [भव्य] हो, ग्रथवा जो उन्नत करनेवाला, प्रत्येक प्रकार की उन्नति का साधन हो, वह द्रव्य है। इसके

उदाहरण व्याकरण में — 'द्रव्यो राजपुत्रः, द्रव्यो माणवकः' म्रादि दिये गए हैं, जिसका भाव है—होनहार राजपुत्र ग्रथवा होनहार बालक।

विचारणीय है, पृथिवी म्रादि को द्रव्य नाम वैशेषिक में क्यों दिया गया ?
क्या इस पद की निष्पत्ति के प्रकारों में कोई ऐसी भावना म्रन्तिनिहत है, जिसके
मनुसार पृथिवी म्रादि तत्त्वों को दिया गया यह नाम उपयुक्त कहा जासके ?
गंभीरता से विचारने पर यह स्पष्ट प्रतीत होता है, कि मानव की समस्त उन्नित
म्रीर प्राणिमात्र के जीवन-निर्वाह का एकमात्र म्राधार पृथिव्यादि तत्त्व हैं। स्वयं
वह प्राणी 'म्रात्मा' रूप से इन्होंके वीच प्रतिष्ठित है। पर इस समय इन गहरे
पचड़ों में न पड़कर हमें इतना ही समभ लेना कार्य-निर्वाह के लिये पर्याप्त होगा,
कि 'द्रव्य' पद को वंशिषक में कणाद ने पृथिवी म्रादि नौ वर्गीकृत तत्त्वों के लिये
परिभाषित कर दिया है। इस शास्त्र में 'द्रव्य' पद से इन्हींका म्रहण होगा, म्रन्य
किसीका नहीं।

घर्म रूप से गिनाये गये समस्त भाव पदार्थों में जैसे द्रव्य एक वर्ग है, इसी प्रकार पृथिवी ग्रादि नो, द्रव्य के ग्रवान्तर वर्ग हैं। यह वर्गीकरण 'सामान्य' िजाति के ग्राधार पर होता है। इसका विशेष स्पष्टीकरण 'सामान्य' के प्रसंग में किया जायगा ।।।।

भाव पदार्थों की गणना में द्रव्य के ग्रनन्तर गुण का निर्देश किया गया है। शिप्यों की जिज्ञासा होने पर कमप्राप्त गुण का विभाग बताने के लिए सूत्रकार ने सूत्र लिखा—

रूपरसगन्धस्पर्शाः संख्याः परिमाणानि पृथक्तवं संयोगविभागौ परत्त्वापरत्वे बृद्धयः सुखदुःखे इच्छाद्वेषौ प्रयत्नाइच गुणाः ॥६॥

[रूपरसगन्धरपर्शाः] रूप, रस, गन्ध ग्रौर स्पर्श, [संख्याः] संख्याऐं-गिनतियां, [परिमाणानि] परिमाण-नाप, [पृथक्तवं] पृथक्तव-ग्रलग होना, [संयोगविभागौ] संयोग ग्रौर विभाग, [परत्वापरत्वं] परत्व-दूर होना, ग्रौर ग्रपरत्व-समीप होना, [युद्धयः] बुद्धियां, [सुखदुःखे] सुख ग्रौर दुःख, [इच्छा-द्वेषौ] इच्छा ग्रौर द्वेष [प्रयत्नाः] प्रयत्न [च] ग्रौर [गुणाः] गुण हैं।

रूप, रस ग्रादि सत्रह गुण सूत्रकार ने सूत्र में पढ़ दिये हैं; लोक प्रसिद्ध अन्य सात गुणों का निर्देश सूत्रपिठत 'च' पद से किया गया है। व सात गुण हैं— गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, धर्म, ग्रधर्म, शब्द। गुरुत्व—भारीपन; द्रवत्व— पिघलापन, स्नेह—विखरे पदार्थ या द्रव्य को पिण्डरूप बना देने की क्षमता। संस्कार के तीन ग्रवान्तर भेद हैं—वेग, स्थितस्थापक, भावना। हाथ से फेंका

१. चन्द्रानन्दीय व्याख्या में 'प्रयत्नक्च' एकवचनान्त पाठ है।

गया पत्थर, बंदूक से निकली गोली, घनुष से छोड़ा गया बाण; एक स्थान से दूसरे स्थान पर विना प्रयत्न चले जाते हैं, इसमें वेग नामक संस्कार-गुण निमित्त होता है। पेड़ की टहनी को भुकाकर छोड़ देने से टहनी स्वतः अपने स्थान पर पहुंच जाती है, इसका निमित्त स्थितिस्थापक नाम का संस्कार-गुण है। किसी प्रकार के कार्य या अनुष्ठान से जो प्रभाव आत्मा में पड़ता है, वह भावना नामक संस्कार-गुण है। धर्म-पुण्यकर्म, अवर्म-पापकर्म और शब्द-प्रसिद्ध ध्वनिरूप है। इप, रस आदि सब गुणों के स्वरूप का वर्णन यथाप्रसंग शास्त्र में आगे किया गया है।

सूत्र में पहले समस्त [समासयुक्त] पद से इकट्ठे चार गुणों का निर्देश किया है—रूप, रस, गन्ध, स्पर्श । चारों को एक ही पद में कहने का तात्पर्य व्याख्याकार ग्राचार्यों ने यह समभा है, कि ये चारों गुण ऐसे हैं, जो उसी द्रव्य में नित्य भी हैं ग्रीर ग्रानित्य भी । पृथिव्यादि-परमाणु में ये गुण नित्य हैं, ग्रीर कार्य-पृथिव्यादि में ग्रानित्य । परन्तु इस विषय में थोड़ा मतभेद है, जो इसप्रकार समभना चाहिये।

कच्चा घड़ा जब मट्टी से बनाया जाकर तय्यार होता है, उसका रूप काला-सा रहता है, गन्य ग्रादि कुछ विशेष प्रकार का रहता है; अनन्तर ग्रावे में पकाने पर ग्रिग्नताप से रूपादि में परिवर्त्तन देखा जाता है। क्याम के स्थान पर रूप रक्त हो जाता है, स्पर्श ग्रधिक कठोर हो जाता है, गन्य ग्रादि में भी ग्रन्तर का ग्रमुभव होता है। इसको पाकज-प्रिक्या कहा जाता है। यहां पर ग्राचार्यों का परस्पर थोड़ा मतभेद है। कुछ का कहना है, यह पाक परमाणु-पर्यन्त द्रव्य में होता है; इसके विपरीत कुछ कहते हैं, कि यह पाक कार्य-द्रव्य में होता है; पर-माणुग्रों से कार्यद्रव्य बन चुका है, वही पकाया जाता है। पहले को पीलुपाकवादी ग्रीर दूसरे को पिठरपाकवादी कहा जाता है। 'पीलु' परमाणु को कहते हैं, ग्रीर 'पिठर' श्रवयवी को।

पहले मत में अग्निताप परमाणु-पर्यन्त होने से परमाणु के रूप आदि में परिवर्त्तन हो जाने से नित्य परमाणु के रूप आदि अनित्य होते हैं। इसलिए यह कहना ठीक नहीं, कि इन चारों गुणों के इकट्ठा एक पद द्वारा निर्देश का यह तात्पर्य है, कि एक ही ब्रव्य में ये नित्यानित्य उभयरूप से रहते हैं। संभवतः इसी कारण आचार्य भ आवेय ने इन चारों गुणों के इकट्ठा एक समस्त पद द्वारा कहने का प्रयोजन इन चारों गुणों का पाकज होना बताया है। सूत्रकार का यह निर्देश

१. देखें-प्रेशेषिकदर्शन के इस सूत्र का ग्रज्ञातकर्त्तृक भाष्य । मिथिलाविद्यापीठ से २०१३ विक्रमी में प्रकाशित ।

इन गुणों के पाकज होने का संकेत करता है। इनके अतिरिक्त अन्य कोई गुण पाकज नहीं है।

'संख्याः' पद सूत्र में बहुवचनान्त निर्दिष्ट है। यह संख्या की अनेकता अथवा अनन्तता का द्योतक है। 'एकत्व' संख्या केन्द्रभूत है, इसको बढ़ाते जायें, तो उसकी सीमा नहीं; घटाते जायें तो उसका अन्त नहीं। इसीप्रकार, परिमाणानि' पद बहुवचनान्त है। वस्तुतत्त्व अनन्त हैं, उनके परिमाण भी अनन्त हैं; बहुवचन इसीका संकेत करता है। 'पृथवत्व' गुण का एकवचन से निर्देश किया गया है। चाहे पृथवत्व दो का कहा जाय अथवा अधिक का; पृथवत्व के स्वरूप में कहीं कोई अन्तर नहीं रहता, यद्यपि वे पृथवत्व अनेक व परस्पर भिन्न हैं। एक दूसरे से 'अलग-पना' सब जगह एक-सा रहता है, यही भाव एकवचनान्त प्रयोग से अभिव्यवत किया गया है।

'संयोगिवभागी' 'परत्वापरत्वे' 'सुखदुः खे' 'इच्छाद्वे षी' ये सब द्वन्द्व-जोड़े हैं। संयोग का ग्रभाव विभाग है ग्रथवा विभाग का ग्रभाव संयोग है, ऐसा नहीं है। इन दोनों का स्वतन्त्र व वास्तविक ग्रस्तित्व है, पर दोनों एक दूसरे से विपरीत हैं। शेप जोड़ों की स्थिति भी यही है। सूत्र में 'बुद्धयः' बहुवचनान्त पद बुद्धि ग्रथीत् ज्ञान की ग्रनन्तता को ग्रभिव्यक्त करता है। यही व्यवस्था 'प्रयत्नाः' इस बहुव-चनान्त पद के प्रयोग की है।

सूत्र के प्रथम समस्त पद में चार गुणों का जो कम रक्खा गया है, वह न तो भूतों की उत्यक्ति-कम के अनुसार है, श्रीर न उनकी स्थूल-सूक्ष्मता के कम के अनुसार। यदि उत्पक्तिकम के अनुसार निर्देश होता, तो 'स्पर्शरूपरसगन्थाः' यह कम होता। यदि स्थूल-सूक्ष्मता के अनुसार होता, श्रर्थात् स्थूलभूत का गुण पहले श्रीर उससे कम स्थूल का उसके बाद; तो कम होता—'गन्धरसरूप-स्पर्शाः'। यदि सूक्ष्म से स्थूल की श्रोर होता, तो पहले कम के अनुसार ही रहता। वर्त्तमान कम इनमें से किसी व्यवस्था का अनुसरण नहीं करता। सूत्रकार का ऐसे कम-निर्देश में क्या श्रिभिशाय रहा होगा? विचारणीय है।

प्रतीत होता है, म्राचार्य ने व्यावहारिक स्थिति को लक्ष्य कर भोक्ता के नैसिंगक व्यवहार को महत्त्व देते हुए इन गुणों के वर्त्तमान कम का निर्देश किया, म्रन्य प्रवृत्ति-निमित्तों की उपेक्षा की। जब प्राणी जन्म के म्रनन्तर सर्वप्रथम म्रांग्वें खोलता है, तो रूपवान् पदार्थ समुदाय ही उसके सामने बिछा दिखाई देता है। कुछ ही काल के म्रनन्तर वह क्षुधा से पीड़ित होता है, भ्रौर रसास्वादन का

वैशेषिकदर्शन के श्रज्ञातकर्त्तृक प्राचीन भाष्य में यह पद एकवचनान्त प्रा गया है।

स्रानन्द लेता है। इसके स्रनन्तर ही गन्धानुभव की स्रोर प्रवृत्ति जागृत होती है। स्पर्श से स्रनुकूलता की भावनास्रों का जागरण कुछ प्रवृद्ध हो जाने पर ही स्रभिव्यक्त होपाता है। संभवतः इस नैसर्गिक व्यवहार की भावनास्रों को लक्ष्य करने के कारण गुणों के उक्त कम का निर्देश किया गया है।।६।।

शिष्यों की जिज्ञासा होने पर सूत्रकार गुणविभाग के ग्रनन्तर कमप्राप्त कर्म

के विभाग का निदंश करता है—

उत्क्षेपणमवक्षेपणमाकुञ्चनं प्रसारणं गमनमिति कर्माणि ॥७॥

[उत्क्षेपणं] ऊपर को उठाना या फेंकना, [ग्रवक्षेपणं] नीचे को गिराना, [ग्राकुञ्चनं] सिकोड़ना, सिकुड़ना, [प्रसारणं] फैलाना, फैलना, [गमनं] शेष सब प्रकार की सामान्य किया, [इति] ये, इतने, [कर्माणि] कर्म है।

अन्न आदि या अन्य किसी वस्तु को कूटने के अवसर पर व्यक्ति मूसल या दुर्मठ को ऊपर उठाता है। यहां पहले आत्मा में इच्छा उत्पन्न होती है, कि मै इसे उठाऊं। इच्छा से आत्मा में प्रयत्न उत्पन्न होता है। प्रयत्न से प्रोरित हाथ ऊपर को उठता है, हाथ का संयोग मूसल या दुर्मठ आदि से है। हाथ के उठने से हाथ की पकड़ में मूसल आदि भी उठता है। यह उठना किया उत्क्षीपण है। इसी प्रकार हाथ में लेकर गेंद फेंकी जाय, इला या पत्थर फेंका जाय; बन्दूक से गोली या धनुष से बाण फेंका जाय या छोड़ा जाय; इत्यादि स्थलों में भी इच्छापूर्वक प्रयत्न द्वारा जो वस्तु में ऊपर की ओर किया या प्रवृत्ति होना है, वह 'उत्क्षीपण' नामक कर्म है।

ऊपर—जहां तक संभव है—ले जाने के ग्रनन्तर जब हाथ में पकड़े हुए मूसल को नीचे की ग्रोर लाने की इच्छा होती है, तब प्रयत्नपूर्वक नीचे लाते हुए मूसल से निम्नस्थित वस्तु में चोट दी जाती है। प्रयत्नपूर्वक नीचे को लाने की किया 'श्रवक्षे पण' नामक कर्म है। यदि मूसल को ऊपर उठाकर वहीं से छोड़ दिया जाय, तो वह नीचे ग्रवश्य श्रा गिरेगा, पर नीचे की ग्रोर होने वाली उस किया का नाम 'श्रवक्षे पण' न होकर सामान्य गित या किया होगा। वहां इच्छापूर्वक प्रयत्न का उपयोग नहीं किया गया। इसीप्रकार यदि गेंद या मूसल को प्रयत्नपूर्वक नीचे की ग्रोर फेंकने पर गेंद या मूसल नीचे तीव्र ग्राघात पाकर स्वयं ऊपर उछल जाता है, तो वह ऊपर की ग्रोर हुई किया 'उत्क्षे पण' न होकर सामान्य गित है। क्योंकि वहां इच्छापूर्वक प्रयत्न का ग्रभाव है।

इसप्रकार की कियाओं में वस्तुओं का ग्राघातरूप संयोग किया के ग्रिघिकरण द्रव्य में 'वेग' नामक संस्कार को उत्पन्न कर देता है, वह ग्रागे होनेवाली किया १. प्रशस्तपादभाष्य में 'ग्रपक्षेपण' पाठ है; परन्तु ग्रथं में कोई भेद नहीं।

का निमित्त बनजाता है। हाथ से गेंद फेंकने, बन्दूक से गोली छोड़ने, धनुष से बाण फेंकने में जो म्राद्य किया गेंद म्रादि में होगी, वह इच्छापूर्वक प्रयत्न के कारण होती है, म्रतः उस किया को 'उत्क्षे पण' नामक कर्म कहना उचित है। यद्यपि प्रत्येक किया के प्रारम्भ होने में इच्छापूर्वक प्रयत्न का होना भ्रपेक्षित रहता है पर 'उत्क्षेपण' व 'अवक्षेपण' नियतदिग्देश में होनेवाली किया होने के कारण इनका अपना स्वतन्त्र अस्तित्व है; अर्थात् इन्हें सामान्य किया में नहीं गिना जाता, इनका सामान्यगित नामक कर्म में समावेश नहीं होता।

'श्राकुञ्चन' का अर्थ है—सिकुड़ना या सिकोड़ना। एक लम्बी-चौड़ी चादर या किसी भी वस्त्र ग्रादि को इधर-उधर से तहाकर छोटे श्राकार में कर दिया जाता है, इस स्थिति में लाने के लिये वस्त्र ग्रादि में जो किया होती है, वह 'श्राकु-ञ्चन' नामक कर्म है। इसप्रकार सिकुड़ने वाली कोई भी वस्तु ग्रपने ग्रवयवों के संयोग से बनती है। वह श्रवयवों का परस्पर संयोग उस द्रव्य का ग्रारम्भक ग्रयात् उत्पादक होता है। द्रव्य के 'श्राकुञ्चन' कर्म में भी श्रवयवों का संयोग श्रवश्य होता है, पर वह संयोग द्रव्यारम्भक नहीं है। इसलिये यह कहाजा सकता है, कि किसी द्रव्य के श्रवयवों का परस्पर द्रव्यानारम्भक संयोग उस द्रव्य में 'श्राकुञ्चन' नामक कर्म का बोधक है। इसीप्रकार 'प्रसारण' वह कर्म है, जिसके द्वारा द्रव्यानारम्भक संयोग को हटा दिया जाता है।

इसके फलस्वरूप किसा वस्तु के फैलाव को थोड़े प्रदेश में सीमित कर देने वाली किया 'ग्राकुञ्चन' तथा उसीको पहली ग्रवस्था में ले जाने वाली किया 'प्रसारण' नामक कर्म है। सिंह ग्रपने लक्ष्य शिकार पर ग्राकमण करने से पूर्व ग्रपने शरीर को सिकोड़ता है; उसकी यह किया 'ग्राकुञ्चन' कर्म की सीमा में ग्राजाती है। हाथ की मुट्टी बांधना ग्रीर खोलना भी ग्राकुञ्चन ग्रीर प्रसारण हैं।

सूत्र के 'गमनम्' पद से—पूर्वोक्त उत्क्षेपण म्रादि से म्रितिरिक्त—उन समस्त कियाम्रों का ग्रहण होजाता है, जो द्रव्य-समुदाय में साधारणरूप से होती रहती हैं। भ्रमण [चाक या पहिये म्रादि का घूमना], रेचन [मल-मूत्र म्रादि का परित्याग करना], स्पन्दन [जल म्रादि द्रव पदार्थों का निरन्तर बहना], उध्वंज्वलन [म्रिग्न म्रादि का लौ या ज्वाला के रूप में ऊपर की म्रोर को गित करना] म्रादि विविध प्रकार की समस्त कियाम्रों का समावेश 'गमन' नामक पांचवें कर्म में होजाता है। निष्क्रमण म्रीर प्रवेशन भी इसी कर्म के म्रन्तर्गत म्राजाते है। घर में एक कमरे से निकलना दूसरे में प्रवेश करना, यह सामान्य गमनकर्म की दशा है। इस [निष्क्रमण, प्रवेशन] नाम के कर्म म्रितिरिक्त नहीं। एक ही गमन-कर्म प्रकोष्ठ (कमरे) भिन्न होने के कारण निष्क्रमण व प्रवेशन कहा

जाता है ॥७॥

चौथे सूत्र में कहा है, द्रव्य ग्रादि पदार्थों का यथार्थज्ञान इनके साधर्म्य वैधर्म्य की जानकारी के साथ होना चाहिये। द्रव्य गुण ग्रार कर्म इन तीन पदार्थों का नाम-निर्देश तथा उनके विभागों का उल्लेख किया गया। द्रव्य, गुण, कर्म तीनों पदार्थ शेष सामान्य ग्रादि तीन पदार्थों के ग्राध्ययभूत हैं। सामान्य-विशेष-समवाय तीनों, द्रव्यादि तीन पदार्थों में ग्राध्रित रहते हैं। इन तीन में भी द्रव्य प्रवान है; गुण, कर्म दोनों द्रव्यों में ग्राध्रित रहते हैं। सामान्य ग्रादि तीनों का ग्राध्रय होने से प्रथम द्रव्यादि पदार्थों के विभाग-निर्देश के ग्रनन्तर इनके साधर्म्य को वताने के लिये शिष्यों की जिज्ञासा होने पर सूत्रकार साधर्म्य प्रकरण का प्रारम्भ करता है—

सदनित्यं द्रव्यवत्कार्यं कारणं सामान्यविशेषवदिति

द्रव्यगुणकर्मणामविशेष :।।८।।

[सत्] सत्ता वाले होना, [अनित्यं] सदा न रहने वाले, विनाशी, [द्रव्यवत्] द्रव्य समवायिकारण वाले, [कार्यं] किये जाने वाले, उत्पन्न होने वाले, [कारणं] कारण, किसी की उत्पत्ति में निमित्त होनेवाले, [सामान्यविशेषवत्] सामान्य-साथर्म्ययुक्त होने पर भी एक दूसरे से भिन्न रहने वाले, [इति] यह, [द्रव्य-गुणकर्मणां] द्रव्य-गुण-कर्मों का, [अविशेषः] साथर्म्य है।

द्रव्य, गुण, कर्म इन तीनों का साधम्यं है—सत्ता वाला होना। सत्ता सामान्य प्रथात् सत्ता जाति इन तीनों पदार्थों में समानरूप से रहती है। सूत्र में 'सत्' पद का साधारण ग्रर्थ 'होना' ग्रथवा 'विद्यमान रहना' मात्र नहीं है। ऐसा ग्रस्तित्व तो सामान्य, विशेष, समवाय नामक पदार्थों का भी है; इसीकारण छह भाव पदार्थों में उनकी गणना कीगई है। उनका ग्रस्तित्व होने पर भी 'सत्ता' जातिरूप धर्म उनमें नहीं रहता। द्रव्य, गुण, कर्म ये तीन ही ऐसे पदार्थ हैं, जिनमें 'सत्ता' जाति रहती है। 'इसप्रकार द्रव्यादि तीन पदार्थों का 'सत्तावत्त्व' साधम्यं है।

द्रव्य, गुण, कर्म का अन्य साधर्म्य है-अनित्यत्व । सदा न रहने वाला पदार्थ

१. 'सत्ता' तथा ग्रन्य जाति-धर्मों के विषय में ग्रधिक विवेचन 'सामान्य' नामक पढार्थ के विवरण-प्रसंग में किया जायगा। 'सत्ता' जाति का क्षेत्र श्रन्य सब जाति-क्षेत्रों से ग्रधिक है। 'सत्ता' जाति की श्रवान्तर जाति हैं—इच्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व। 'इच्यत्व' की ग्रवान्तर जाति पृथिवीत्व जलत्व ग्रादि हैं। पृथिवी की ग्रवान्तर जाति घटत्व, पटत्व ग्रादि हैं। 'सत्ता' के श्रतिश्वित श्रन्य समस्त जाति 'सामान्यविशेष' कहाती हैं।

स्रित्य कहा जाता है, स्रथित् विनाशी, कालान्तर में जो न रहे। कार्यद्रव्य, गुण स्रीर कर्म तीनों स्रित्य होते हैं, उनका यह साधम्यं है ऐसे ही 'द्रव्यवत्त्व' तीनों का साधम्यं है 'द्रव्यवत्त्व' पद में 'मतुप्' प्रत्यय 'नित्ययोग' स्रथं में है। नित्ययोग-नित्यसम्बन्ध इस शास्त्र मे समवाय माना गया है; इसके स्रनुसार 'द्रव्यवत्' पद का तात्पयं हुस्रा—द्रव्य में समवाय सम्बन्ध से रहना, स्रथवा द्रव्य जिनका समवायकारण हो। इसप्रकार 'द्रव्यवत्त्व' स्रथीत् 'द्रव्याश्रितत्व' तथा 'द्रव्यसमवाविकारणत्व' साधम्यं इन तीनों का स्पष्ट होता है। नित्य द्रव्यों को छोड़कर शेष सब का यह साधम्यं होगा ।

'कार्यत्व' भी द्रव्य, गुण, कर्म का साधभ्यं है। 'कार्यत्व' पद का अर्थ है—किया जाना, उत्पन्न होना, उत्पन्न होने बाले द्रव्यों तथा गुण, कर्मों का यह साधम्यं है। 'अनित्यत्व' साधम्यं द्रव्यादि के विनाश की ओर संकेत करता है, ग्रौर 'कार्यत्व' उत्पत्ति की ओर। ये दोनों साधम्यं कार्य द्रव्य आदि के दोनों किनारों —ग्रोर-छोर की दिशा में संकेत करते हैं। इन दोनों में यह थोड़ा अन्तर है।

स्रगला साधम्यं बताया—'कारणत्व'। द्रव्य, गुण, कर्म तीनों यथायथ द्रव्य, गुण, कर्म के कारण होते हैं। प्रत्येक कार्यद्रव्य के समवायिकारण उसके स्रवयव-द्रव्य हैं। उन भ्रवयवों का संयोग उस कार्यद्रव्य का भ्रसमवायिकारण है। प्रत्येक उत्पन्न होने वाले द्रव्य का ग्रसमवायिकारण केवल 'संयोग' गुण होता है। कार्यद्रव्य के समान प्रत्येक गुण व कर्म का समवायिकारण वह द्रव्य होता है, जिसमें वह गुण व कर्म विद्यमान है। कारण का गुण कार्य में उत्पन्न होने वाले गुण का ग्रसमवायिकारण होता है। तन्तु के रूपादि गुण पट में रूपादि गुणों के असमवायिकारण हैं। गुण प्रायः ग्रपने समानजातीय गुणों को उत्पन्न करते हैं, कहीं श्रसमानजातीय गुण को भी। तन्तु के रूपादि गुण पट में समानजातीय रूपादि को उत्पन्न करते हैं, परन्तु तीन द्रचणुकों से उत्पन्न होने वाले त्रसरेणु में महत्परिमाण की उत्पन्ति द्रचणुकों की बहुत्त्व संख्या से होती है। तात्पर्य है—तीन द्रचणुकों में रहने वाली बहुत्त्व संख्या त्रसरेणु के महत् परिमाण की उत्पत्ति में ग्रसमवायि-

१. भूमिनिन्दाप्रशंसासु नित्ययोगेऽितशायने । संसर्गेऽिस्ति विवक्षायां भवन्ति मतुबादयः ।।का. वृ., ४।२।६४। द्रव्यादीनि नित्ययोगेन-नित्यसम्बन्धेन समवायेन ग्रस्मिन् सन्ति इति द्रव्य-वत् । द्रव्याश्रितानि द्रव्यसमवायिकारणकानि वा कार्यद्रव्यगुणकर्माणीति भावः ।

२. ग्राचार्य प्रशस्तपाद ने निर्देश किया है—द्रव्याश्रितस्वं चान्यत्र नित्य-द्रव्येभ्यः।

कारण है । यहां संख्या-गुण ग्रपने ग्रसमानजातीय परिमाण-गुण को उत्पन्न करता है । इसीप्रकार संयोग, विभाग ग्रौर वेग नामक संस्कार-गुणों की उत्पत्ति में कर्म ग्रसमवायिकारण होता है ।

कारणत्व-साधम्यं की व्यवस्था को संक्षेप में इसप्रकार समभना चाहिए-

- १. द्रव्य-कार्यमात्र [द्रव्य,गुण, कर्म तीनों] का समवायिकारण १ होता है ।
- २. गुण, कर्म-कार्यमात्र के असमवायिकारण<sup>२</sup>।
- १. जिसमें समवाय सम्बन्ध से कार्य [द्रव्य, गुण, कर्म] श्रपने श्रस्तित्व का लाभ करता है, वह उस कार्य का समवायिकारण होता है।
- २. किसी कार्य के समवायिकारण में ---समवाय सम्बन्ध से ग्रयवा स्वसमवा-यिसमवेतत्व सम्बन्ध से—रहता हुन्ना जो उस कार्य का कारण होता है, वह ग्रसमवायिकारण कहा जाता है। जैसे-पट के समवायिकारण तन्तु हैं, उन्हीं तन्तुन्त्रों में समवाय सम्बन्ध से रहता हुआ तन्तु-संयोग पट का कारण होता है, इसलिए तन्तु-संयोग पट का श्रसमवायिकारण है। दूसरे सम्बन्ध का उदाहरण है, जैसे-पट के रूप का समवायिकारण पट है, पट तन्तु श्रों में समवेत [समवाय सम्बन्ध से रहने वाला] है, ग्रौर तन्तुत्रों में उनका रूप समवेत है; इसप्रकार 'स्वसमवायिसमवेतत्व' सम्बन्ध से तन्तु का रूप पट के रूप का असमवाधिकारण होता है। 'स्व' से लिया पटगत रूप, वह रूप समवायसम्बन्ध से पट में रहता है, इसलिए 'स्वसमवायी' हुन्ना पट; पट समवेत है तन्तुय्रों में, ग्रौर उन्हीं तन्तुत्रों में समवेत है—तन्तुश्रों का रूप; श्रतः स्वसमवायिसमवेतत्व सम्बन्ध से तन्तुग्रों का रूप पट के रूप का ग्रसम-वायिकारण होता है। पहले उदाहरण में प्रत्यासित्त [सम्बन्ध या सन्निकर्ष] कार्यंकार्थप्रत्यासित कही जाती है, स्रौर दूसरे उदाहरण में कारणैकार्थप्रत्या-सित । पहले में कोई कार्य स्वयं श्रपने श्रसमवायिकारण के साथ एक श्रयि-करण में समवायसम्बन्ध से रहता है। दूसरे में कार्य का समवायिकारण, उस कार्य के असमवायिकारण के साथ एक अधिकरण में समवायसम्बन्ध से रहता है।
- इति श्रात्मा के चौदह गुण माने गये हैं —बुद्धि [ज्ञान] सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, घर्म, श्रधमं, संस्कार [भावना], संख्या, परिमाण, पृथक्तव, संयोग विभाग। इनमें पहले नौ विज्ञेषगुण हैं, ज्ञेष पांच सामान्य गुण।

कौन-से विशेष गुण हैं, कौन-से सामान्य; तथा किस द्रव्य में कौन-से ग्रौर कितने गुण रहते हैं, यह यथावसर ग्रागे बताया जायगा। सूत्र में द्रव्य, गुण, कर्म का अन्तिम साधर्म्य 'सामान्य-विशेपवत्त्व' वताया। सूत्र के प्रथम 'सत्' पद की व्याख्या में सत्ता-सामान्य का उल्लेख किया गया है। आचार्य ने आगे शास्त्र में सामान्य [जाति] के दो प्रकार बताये हैं। एक—पर-सामान्य, दूसरा—अपरसामान्य। जो सामान्य सर्वाधिकदेशवृत्ति है, वह पर-सामान्य है। केवल सत्ता-सामान्य परसामान्य है। शेष सव अपरसामान्य हैं। इनको परापर सामान्य भी कहाजाता है। सत्ता-सामान्य द्रव्य, गुण, कर्म तीनों में समानहृष से रहता है। इन तीनों में अलग-अलग रहने वाले सामान्य हैं:—द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व। द्रव्यत्व सामान्य समस्त द्रव्यों में समानबुद्धि को पैदा करता है; इसीके साथ वह द्रव्यों को गुणादि से व्यावृत्त करता है; क्योंकि द्रव्यत्व गुणादि में नहीं रहता। इमीप्रकार गुणत्व, कर्मत्व, सामान्य गुण-कर्मों में समानबुद्धि को पैदा करते हैं, पर साथ ही अन्य विजातीय पदार्थों से इनको व्यावृत्त करते हैं। 'व्यावृत्त करते के अर्थ में 'विशेष' पद का प्रयोग होता है। इसीकारण इन सामान्यों को 'सामान्यविशेष' कहाजाता है। इसी स्थिति के अनुसार सूत्र-कार ने 'सामान्यविशेषवत्त्व' साधम्यं इन तीनों का वताया है।

प्रस्तुत सूत्र में द्रव्य, गुण, कर्म के जो साधर्म्य बताये, वे इसप्रकार हैं— सत्तावत्त्व, ग्रनित्यत्व, द्रव्याश्रितत्व, कार्यत्त्व, कारणत्व, सामान्यविशेषवत्त्व। व्याख्या में सबका विवरण दे दिया गया है ॥६॥

द्रव्य, गुण, कर्म तीनों का साधम्यं कहकर सूत्रकार शिष्यों की जिज्ञासा के अनुसार श्रब द्रव्य, गुण दो का साधम्यं बताते हैं—

द्रव्यगुणयो : सजातीयारम्भकत्वं साधर्म्यम् ।। ६।।

[द्रव्यगुणयोः] द्रव्यों ग्रौर गुणों का [सजातीयारम्भकत्वम्] ग्रपने समान-जातीय पदार्थ का उत्पन्न करना, [साधर्म्यम्] साधर्म्य है।

जव कोई द्रव्य किसी द्रव्य को उत्पन्न करेगा, तो वह सजातीय द्रव्य को करेगा। पृथिवी परमाणु पृथिवीत्वजातीय द्रव्य को उत्पन्न करेंगे, अन्य जलत्व-जातीय स्रादि को नहीं। इसीप्रकार जलीयपरमाणु जलत्वजातीय द्रव्य को उत्पन्न करेंगे, पृथिवीत्वजातीय स्रादि को नहीं। ऐसी ही व्यवस्था गुणों में देखी जाती है। जव कोई कारणगत गुण कार्य-द्रव्य में किसी गुण को उत्पन्न करता है, तो वह सजातीय गुण को करता है, विजातीय को नहीं। तन्तु स्रों का नील स्रथवा श्वेतरूप पट में नील स्रथवा श्वेतरूप को ही उत्पन्न करता है। इसको ऐसे भी समभना

वैशेषिकदर्शन के श्रज्ञातकर्त्तृ क प्राचीनभाष्य में तथा चन्द्रानन्दीय व्याख्या में यह सूत्र नहीं है।

चाहिए, कि रूप रूप को उत्पन्न करेगा, रस ग्रादि को नहीं ।

इस व्यवस्था में यह नियम नहीं है, कि प्रत्येक द्रव्य, अवश्य किसी द्रव्य को; तथा प्रत्येक गुण किसी गुण को उत्पन्न करे। कारण यह है, कि विभु द्रव्य अथवा अन्त्यावयवी द्रव्य किसी अन्य द्रव्य के आरम्भक नहीं होते। यहां द्रव्य को द्रव्य का आरम्भक होने में समवायिकारण अथवा उपादानकारण होने से तात्पर्य है; इसीलिए समस्त विश्व का उत्पादक या आरम्भक होने पर भी परमात्मा इस कोटि में नहीं आता, अर्थात् इस आधार पर उक्त व्यवस्था में दोप नहीं दिया जा सकता, क्योंकि परमात्मा विश्व का समवायिकारण या उपादानकारण नहीं है, केवल निमित्तकारण है। घट आदि अन्त्यावयवी द्रव्य भी किसी अन्य द्रव्य के आरम्भक नहीं होते।।।।।

इसी ग्रर्थ को सूत्रकार ने ग्रगले सूत्र से ग्रधिक स्पष्ट करते हुए कहा— द्रव्याणि द्रव्यान्तरमारभन्ते गुणाइच<sup>१</sup> गुणान्तरम् ॥१०॥

[द्रव्याणि] बहुत-से द्रव्य मिलकर, [द्रव्यान्तरम्] अन्य एक द्रव्य को, [ग्रारभन्ते] उत्पन्त करते हैं, [गुणाः] बहुत-से गुण अलग-अलग, [च] ग्रौर, [गुणान्तरम्] अन्य गुण को।

श्रनेक द्रव्य श्रन्य द्रव्य को श्रौर गुण श्रन्य गुणों को उत्पन्न करने हैं। सूत्र में 'श्रन्तर' पद पढ़ा है। इसका श्रर्थ है — भेद। सूत्रकार इस पद के द्वारा यहां यह स्पष्ट करना चाहता है, कि कारण द्रव्य से कार्यद्रव्य भिन्न है। सजातीय होते हुए भी श्रप्ते व्यक्तित्व से दोनों में भेद है। पृथिबी-परमाणुश्रों से पाथिव द्वय्णुक उत्पन्न होता है। इन दोनों के सजातीय होने पर भी परमाणु का श्रप्ता श्रस्तित्व है, श्रौर द्वय्णुक का श्रप्ता। सूत्रकार यहां कार्य एवं कारण के भेद को स्पष्ट करना चाहता है। श्रन्य तन्त्रकारों ने इसका श्रभिलापन भिन्न रीति पर किया है।

इसीप्रकार कारणद्रव्य में रहने वाले गुण, कार्यद्रव्य में ग्रपने सजातीय गुणों को उत्पन्न करने हैं। रूप रूप को, रस रस को, गन्ध गन्ध को। पर यहां भी

१. अज्ञातकर्त्तृक प्राचीन भाष्य में 'गुणान्तरम्' पद नहीं है । शेष पाठ दो सूत्रों में विभक्त किया है—'द्रव्याणि द्रव्यान्तरमारभन्ते' एक; 'गुणाइच' दूसरा । चन्द्रानन्दीय व्याख्या में भी सूत्र दो हैं, परन्तु दूसरा सूत्र वहाँ 'गुणाइच गुणान्तरम्' इतना है ।

सांख्यतन्त्रकार आचार्य कार्य-कारण में इसप्रकार भेद न मानकर उत्पत्ति से पूर्व कार्य का कारणरूप में ग्रस्तित्व स्वीकार करते हैं, ग्रन्यचा किसी कार्य के लिए विशिष्ट कारणों के उपादान की ब्यवस्था न बन सकेगी। इस स्थिति में कार्य, कारण से ग्रभिन्न रहता है।

इतना समभाना चाहिये, कि कारण द्रव्य में जो गुण है, वही गुण व्यवितरूप से कार्य में नहीं ग्राता, प्रत्युत वह कार्य में सजातीय ग्रन्य गुण-व्यक्ति को उत्पन्न करता है। तन्तु का रूप ही पटगत रूप नहीं है, प्रत्युत तन्तुगत रूप पट में ग्रपने से भिन्न रूप-व्यक्ति को उत्पन्न करता है। दोनों रूप सजातीय हैं, पर ग्रपने-ग्रपने व्यक्तित्व के ग्राधार पर एक-दूसरे से भिन्न हैं।

कभी कोई गुण विजातीय गुण का भी स्रारम्भक होता है। तीन द्वचणुकों की बहुत्व संख्या त्रसरेणु में महत् परिमाण को उत्पन्न करती है। यहां संख्या-गुण विजातीय परिमाण-गुण का ग्रारम्भक है। ऐसे स्थलों में साधम्य के सामञ्जस्य के लिये जाति के ग्राधार पर व्यवस्था कर लेनी चाहिये। गन्धादि सजातीया-रम्भक गुण में रहने वाली 'गुणत्व' जाति, उस गुण में भी रहती है, जो सजाती-यारम्भक नहीं है। दोनों में एक 'गुणत्व' जाति के ग्राधार पर उनका 'सजाती-यारम्भकत्व' साधम्यं समक्ष लिया जाता है।।१०।।

शिष्य जिज्ञासा करता है, जैसे द्रव्य सजातीय द्रव्य के तथा गुण सजातीय गुण के ग्रारम्भक होते हैं, उसीप्रकार क्या कर्म सजातीय कर्म का ग्रारम्भक होता है ? सूत्रकार ने समाधान किया—

### कर्म कर्मसाध्यं न विद्यते ।।११।।

[कर्म] कर्म, [कर्मसाध्यं] कर्म से साध्य-उत्पाद्य, [न] नहुँ], [विद्यते] होता है।

कर्म ग्रर्थात् उत्क्षेपण या गति ग्रादि कोई किया किसी ग्रन्य किया को कभी उत्पन्न नहीं करती। कोई किया किसी ग्रन्य किया को उत्पन्न क्यों नहीं करती? यह विचारणीय है।

किया यदि कियान्तर को उत्पन्न करे, तो अपनी उत्पत्ति के अनन्तर ही करेगी। जैसे शब्द जिस क्षण में उत्पन्न होता है, उससे अगले ही क्षण में अपने सजातीय अन्य शब्द को उत्पन्न कर देता है। इसीप्रकार यदि किया अन्य किया को उत्पन्न करे, तो अपनी उत्पत्ति के अनन्तर क्षण में करेगी। परन्तु यह संभव नहीं है, क्योंकि किया के विषय में यह व्यवस्था है, कि किया जिस क्षण में उत्पन्न होगी, उससे अगले क्षण में वह अपने अधिकरण में उस प्रदेश से विभाग को उत्पन्न कर देगी। कारण यह है, कि विभाग को उत्पन्न करने में किया किसी अन्य कारण की अपेक्षा नहीं करती । यदि उसी क्षण में पहली किया अन्य किया को उत्पन्न करती है, तो दूसरी किया के लिए विभाग को उत्पन्न करना मंगव ही

१. देखें-इसी ग्रान्हिक का १७ वां सूत्र।

नहीं होसकता। क्योंकि विभाग सर्वदा संयोगपूर्वक होसकता है, श्रभी प्रथम किया से कियाधिकरण द्रव्य में विभाग उत्पन्त हुश्रा है, उस विभाग से पूर्व देश के साथ उस द्रव्य के संयोग का नाश होगा, उसके श्रनन्तर उत्तर देश के साथ संयोग होगा। तब कहीं श्रन्य किया के उत्पन्त होने की संभावना श्राती है।

इस ग्रवसर पर पहली बात यह है, कि तब तक प्रथम किया का नाग हो-जाता है। दूसरे यह, कि यदि एक किया ग्रन्य किया को उत्पन्न कर सके, तो वह उसके लिए प्रतीक्षा क्यों करेगी? ग्रपने जीवन काल में ही उसे उत्पन्न कर देगी। किया का जीवनकम इसप्रकार है—प्रथम क्षण में उत्पत्ति, द्वितीय क्षण में पूर्व देश से उस द्रव्य का विभाग, विभाग से पूर्वदेशसंयोग का नाग, उत्तरदेश-संयोग की उत्पत्ति, तदनन्तर किया का नाश। यदि ऐसी स्थिति में प्रथम किया अन्य किया को उत्पन्न कर दे, तो हाथ से सरकाया गया पत्थर एवं वायु से उड़ाया गया तिनका या पत्ता कभी रुकेगा नहीं; एक किया ग्रन्य किया को उत्पन्न करती रहेगी, ग्रीर वह निरन्तर निरविधक प्रदेशों तक चलता रहेगा। यही रहस्य है, जिससे एक कर्म ग्रन्य कर्म का ग्रारम्भक नहीं मानाजाता।

ऐसे स्थलों में — जहां किया के उत्पन्न होने में अभिघात निमित्त रहता है, जैसे हाथ से गेंद या पत्थर फेंकना अथवा धनुप से वाण या वन्दूक से गोली छोड़ना — किया उत्पन्न होकर वेग नामक संस्कार-गुण को उत्पन्न कर देती है, पुनः वेग किया को और किया वेग को उत्पन्न करते रहते हैं; एवं गति उस समय तक बनी रहती है, जबतक अभिघात की शक्ति के अनुसार किया व वेग उत्पन्न होते रहते हैं। वह शक्ति क्षीण होजाने पर किया उत्पन्न होनी वन्द होजाती है, और वेग का अन्त होजाता है, अथवा आगे किसी ठोम वस्तु से टकराकर किया व वेग की परम्परा समाप्त होजाती है। इसप्रकार यह सिद्धांत प्रमाणित होता है, कि एक कर्म अन्य कर्म का कारण नहीं होता ॥११॥

शिष्य आशंका करता है, गुण और कर्मों में यह देखा जाता है, कि एक कार्य अपने कारण का नाश कर देता है; क्या द्रव्यों में भी ऐसा कम है ? गुरु समाधान करता है—

# न द्रव्यं कार्यं कारणं च' वधति ।।१२।।

[न] नहीं, [द्रव्यं] द्रव्य, [कार्य] कार्य को [कारणं] कारण को [च]

१. ब्रज्ञातकर्त्तृक प्राचीन भाष्य तथा चन्द्रानन्दीय व्याख्या में सूत्रपाठ इस-प्रकार है—'कार्याविरोधि द्रव्यं कारणात्रिरोधि च'। अर्थ में कोई भेद नहीं है।

ग्रीर, [वधित ] नाश करता है।

कोई भी द्रव्य अपने कार्यं और अपने कारण को नष्ट नहीं करता। गुण एवं कर्म से द्रव्य का यह वैधम्यं है।

किमी कार्यद्रव्य के समवायिकारण उसके अवयव भीर असमवायिकारण उन अवयवों का संयोग होता है। मुख्यरूप से अवयवी द्रव्य का नाश, उस द्रव्य के असमवायिकारण के नाश से होता है। यदि अवयवों का संयोग परस्पर न रहे, तो उन अवयवों से बना अवयवी न रहेगा। द्रव्य कभी किसी का असमवायि-कारण नहीं होता, इसलिए वह अपने कार्य द्रव्यं का नाश नहीं कर सकता। कार्य-द्रव्य मदा अपने कारणद्रव्यों में समवेत रहता है, इसलिए यदि वह कारणद्रव्य का नाशक होगा, तो अपना ही नाश करेगा; अपने आश्रय को नष्ट कर वह स्वयं कैसे रहेगा? फलतः द्रव्य न कार्यं का हनन करता है, न कारण का। जिन द्रव्यों का परस्पर कार्यकारणभाव है, उनमें से कोई किसीका नाशक नहीं होता।

कभी ग्राश्रयनाश से कार्यद्रव्य का नाश हो जाता है। 'ग्राश्रय' से तात्पर्यं 'समवायिकरण' से है। यह नियम सार्वित्रक नहीं है; द्वचणुक का नाश ग्राश्रयनाश से ग्रसंभव है। द्वचणुक के ग्राश्रय परमाणु नित्य हैं, उनका कभी नाश नहीं होता। द्वचणुक के ग्रसमवायिकारण—दो परमाणुग्रों के संयोग—के नाश से द्वचणुक का नाश होता है। इसप्रकार 'कार्यकारणाविनाश्यत्व' द्वयों का साधम्यं है।

तन्तु-ग्राथय के नास से कार्य-पट का एवं तन्तु के रूपादि गुणों का नास हो-जाता है। जहां किसी ग्रवयवी के समवायिकारण ग्रवयव स्वयं कार्य होते हैं, वहां यह व्यवस्था देखी जाती है। ग्रथवा द्वय्णुक-नास के ग्रतिरिक्त सर्वत्र नास की यह प्रक्रिया संभव है। कहीं ग्रन्य कारण होगा, कहीं यह ॥१२॥

इसी प्रसंग को लेकर सूत्रकार गुणों के विषय में कहता है— उभयथा गुणा: १।।१३।।

[उभयथा] दोनों प्रकार के, [गुणाः] गुण हैं।

गुण कार्यवध्य ग्रौर कारणवध्य दोनों प्रकार के हैं। कारणगुण कहीं श्रपने कार्यगुण का नाश कर देता है, ग्रौर कहीं कार्यगुण ग्रपने कारणगुण का नाशक हो जाता है। इसप्रकार 'कार्यकारणनाश्यत्व' गुणों का साधम्य है।

संयोग ग्रादि निमित्त से उत्पन्न होकर प्रथम शब्द, ग्रागे उत्पन्न होने वाले शब्द का कारण होता है, ग्रम्ला कार्यशब्द उत्पन्न होकर ग्रपने से पहले कारण-

१. ब्रजातकर्त्तृक प्राचीन भाष्य में तथा चन्द्रानन्दीय व्याख्या में 'गुणः' एक-वचनान्त पाठ है।

शब्द का नाशक होजाता है। इसीप्रकार यह शब्दसन्तित जब तक चलती रहती है, अगला कार्यशब्द अपने पहले कारणशब्द का नाशक रहता है। अन्तिम कार्यशब्द का नाशक उपान्त्य कारणशब्द माना गया है। सुन्दोप सुन्दन्याय से वे दोनों एक-दूसरे का नाश कर देते हैं, शब्दसन्तित समाप्त होजाती है। ऐसे ही उत्तरवर्त्ती कार्य-ज्ञान से पूर्ववर्त्ती कारण-ज्ञान का नाश होजाता है। फलतः गुणों का साधम्यं है—'कार्यकारणिवरोधित्व'। द्रव्य से गुणों का यह वैधम्यं है।।१३।।

द्रव्य ग्रीर गुणों का परस्पर साधर्म्य एवं ग्रन्योन्य से वैधर्म्य बताकर सूत्रकार कर्म का एक ग्रंश में गुण से साधर्म्य बताता है—

### कार्यविरोधि कर्मः ॥१४॥

. [कार्यविरोधि] कार्य है विरोधि जिसका, ऐसा है [कर्म] कर्म। कर्म स्रर्थात् किया का नाश, उससे उत्पन्न कार्य के द्वारा होता है। इसप्रकार कर्म कार्यनाश्य है।

'कार्यंविरोधि' पद में व्याख्याकारों ने बहुक्रीहि समास माना है, जैसा कि ऊपर ग्रथं करने में दिखा दियाहै। श्रभिप्राय हुग्रा—कर्म ग्रपने कार्य से नाश्य होता है। किया से विभाग उत्पन्न होकर पूर्वदेशसंयोग के नाश के ग्रनन्तर उत्तरदेश-संयोग उत्पन्न होजाता है। यह संयोग किया [कर्म] का कार्य है, उत्पन्न होजाने पर यह संयोग ग्रपने कारण किया का नाश करदेता है। उत्तरदेशसंयोग होजाने पर किया नष्ट होजाती है।

कतिपय व्याख्याकारों ने सूत्र के 'कार्यविरोधि' पद में षण्ठी-तत्पुरुप समास भी स्वीकार किया है। इसका तात्पर्य हुग्रा—कर्म ग्रपने कार्य का नाशक होता है। एक किया से किसी वस्तु का उत्तरदेशसंयोग होजाने पर ग्रन्य किया के द्वारा विभागोत्पत्तिपूर्वक उस संयोग का नाश कर दिया जाता है। फलितार्थ हुग्रा—एक कर्म ग्रपने कार्य से नाश्य है; ग्रन्य कर्म उसी कार्य का नाशक हो जाता है। इन व्याख्याकारों ने गुण ग्रीर कर्म दोनों का 'कार्य-कारणनाश्यत्व' साधम्यं स्वीकार किया है।

१. ग्रज्ञातकर्त्तृ क प्राचीन भाष्य में यह सूत्र नहीं है, इसके विपरीत दो सूत्र— 'कारणाभावात् कार्याभावः' तथा 'न तु कार्याभावात् कारणाभावः' एवं इनकी व्याख्या यहां मुद्रित है। ये दोनों सूत्र ग्रन्य प्रतियों में प्रथमाध्याय के द्वितीय ग्राह्मिक के प्रारम्भिक सूत्र हैं। प्राचीन भाष्य में वहां मूल सूत्र छपे हैं, व्याख्यासहित यहां।

द्रव्यों में कार्य कारण का, ग्रथवा कारण कार्य का विरोधी नहीं होते, ऐसी व्यवस्था है, परन्तु गुण-कर्म के विषय में ऐसा नहीं है। गुण का नाश ग्राश्रय (द्रव्य) के नाश से होजाता है, ग्रसमवायिकारण के नाश से तथा निमित्तकारण के नाश से भी। कहीं विरोधी गुण के ग्राजाने से गुण का नाश होजाता है। जैसे—ग्राथय द्रव्य घट-पट ग्राव्य के नाश से तद्गत गुणों का नाश होजाता है, तन्तु- रूप ग्रसमवायिकारण के नाश से पटगत रूप का नाश होजाता है। नुरीतन्तुसंयोग के नाश से तुरीपटसंयोग का नाश होजाता है। ज्ञान के नाश से इच्छा का नाश होजाता है। श्याम घट में विरोधी पाकज गुण रक्त ग्राजाने से श्यामरूप का नाश होजाता है। तीव ग्राघात से द्रव्य में क्रिया उत्पन्न होजाती है, उस क्रिया से वेग ग्रीर वेग से क्रिया की उत्पत्ति-विनाश का प्रवाह उस समय तक चलता रहता है, जब तक ग्राघात की क्षमता रहती, ग्रथवा विरोधी स्थित नहीं ग्रा-जाती।।१४।।

द्रव्य, गुण, कर्म के साधम्यं ग्रीर वैधम्यं का उपदेश कर सूत्रकार द्रव्य ग्रादि के लक्षणों का निर्देश करता है। प्रथम द्रव्य का लक्षण बताया—

कियागुणवत् समवायिकारणमिति द्रव्यलक्षणम् ॥१५॥

[कियागुणवत्] किया-कर्मों का आश्रय ग्रीर गुणों का आश्रय, [समवायि-कारणम्] समवायिकारण (सय उत्पन्न होने वाले कार्यों का), [इति] यह, [द्रव्यलक्षणम्] द्रव्य का लक्षण-चिह्न है।

सूत्र का 'कियागुणवत्' पद अधिकरण अर्थ में 'मतुप्' प्रत्यय होकर बना है। कमों और गुणों का जो अधिकरण-आश्रय है, वह द्रव्य है। कमें अर्थात् कोई किया किसी द्रव्य में होसकती है। विभु द्रव्यों को छोड़कर शेष समस्त नित्य परमाणु आदि एवं अनित्य घट आदि द्रव्यों में किया-गति आदि कमें बराबर हुआ करते हैं। पृथिवी आदि द्रव्यों को छोड़कर गुण आदि पदार्थों में किया का होना संभव नहीं माना गया। इसलिए जहां किया देखी जाय, समभ्र लेना चाहिये—यह द्रव्य है। किसी जगह किया का होना, उसके द्रव्य होने का चिह्न है।

कहा गया, विभु द्रव्यों में िकया होना संभव नहीं; ग्रतः सूत्रकार ने दूसरा ग्रधिक व्यापक चिह्न बताया—'गुणवत्, गुण का ग्रधिकरण, गुणों का ग्राश्रय। प्रत्येक गुण, द्रव्य में ग्राश्रित रहता हुग्रा ग्रात्मलाभ करता है। द्रव्य को छोड़कर गुण का रहना संभव नहीं। प्रत्येक गुण किसी-न-किसी द्रव्य में रहता है। जहां कहीं

श्रज्ञातकर्त्तृक प्राचीन ध्याख्या तथा चन्द्रानन्दीय व्याख्या में 'क्रियावत् गुणवत्' ऐसा श्रसमस्त पाठ है।

कोई गुण जाना जाया समभ लेना चाहिए, इस गुण का जो ग्राश्रय पदार्थ है, वह द्रव्य है।

 किस द्रव्य में कितने गुण रहते हैं, इसका संकलन किसी विद्वान् ने निम्न इलो क से किया है—

बायोर्नवैकादश तेजसो गुणाः,

जलक्षितिप्राणभृतां चतुदर्श।

दिक्कालयोः पञ्च षडेव चाम्बरे,

महेश्वरेऽष्टौ मनसस्तर्थव च ॥

वायु के नी, तेज (ग्रग्नि) के ग्यारह, जल, पृथिवी ग्रौर जीवात्मा प्रत्येक के चौदह-चौदह, विशा के पांच, काल के पांच, ग्राकाश में छह, परमात्मा में ग्राठ, ग्रौर मन के ग्राठ गुण माने गए हैं। इसे सरलता से समभने के लिए गुणों का क्रम इसप्रकार सामने रखना चाहिए—

गन्ध, रस, रूप, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्तव, संयोग, विभाग, परत्व, श्रपरत्व, द्ववत्व [सांसिद्धिक, नैमित्तिक], गुरुत्व, स्नेह, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, श्रवर्म, संस्कार [भावना, वेग, स्थितिस्थापक], शब्द।

वायुकेनौ गुण—स्पर्शसे स्रपरत्व तक स्राठ स्रौर नौवां 'वेग' नासक सस्कार।

तेज, ११—रूप से द्रवत्व (नैमित्तिक) तकदस, भ्रौर ग्यारहवां वेग नामक संस्कार।

जल, १४—रस से स्नेह तक तेरह, श्रौर चौदहवां (वेग स्थितिस्थापक नामक) संस्कार। मध्यगत द्रवत्व (सांसिद्धिक) है।

पृथिवी, १४ — गन्धं से गुरुत्व तक तेरह, श्रीर चौदहवां संस्कार (वेग, स्थितिस्थापक दोनों) । मध्यगत द्रवत्व नैमित्तिक है।

जीवात्मा, १४ — संख्या से विभाग तक पांच, बुद्धि से संस्कार (भावना नामक) तक नी।

दिशा, ५--संख्या से विभाग तक।

काल, ५-संख्या से विभाग तक।

म्राकाञ ६—संख्या से विभाग तक पांच, छठा शब्द।

महेश्वर, ८—संख्या से विभाग तक पांच, बुद्धि, इच्छा, प्रयत्न ये तीन । मन, ८—संख्या से श्रवरत्व तक सात, श्राठवां संस्कार (वेग नामक) । प्रत्येक उत्पन्न द्रव्य को — ग्राचार्यों ने द्रव्य की उत्पत्ति के प्रथम क्षण-किया-हीन ग्रीर गुणहीन माना है। उस क्षण में 'क्रिया-गुणवत्त्व' लक्षण उस द्रव्य में घटित न होगा, इस ग्राशंका की भावना से सूत्रकार ने कहा — 'समवायि-कारणम्'।

किसी कार्य के ग्रात्मलाभ के लिये उसके कारणों का पहले विद्यमान रहना ग्रावश्यक है। क्योंकि यदि कारण न होगा, तो कार्य का उत्पन्न होना संभव नहीं। इसलिये द्रव्य में किया व गुण की उत्पत्ति के लिये यह ग्रावश्यक है, कि किया ग्रीर गुण का कारण द्रव्य किया ग्रीर गुण की उत्पत्ति से पहले विद्यमान रहे। उत्पन्न द्रव्य को पहले क्षण में इसीकारण कियाहीन ग्रीर गुणहीन माना गया है, ताकि किया-गुण की उत्पत्ति से पहले द्रव्य की विद्यमानता स्थिर होजाय, तभी उसमें किया व गुण की उत्पत्ति संभव है। यह हमें ज्ञात है, कि किसी भी कार्य का समवायिकारण केवल द्रव्य होता है। उत्पन्न द्रव्य के ग्राद्य क्षण

कौन-सागुण किन द्रव्यों में रहता है, गुणों के क्रम से यह इसप्रकार समभना चाहिए---गन्ध-केवल पृथिवी में। रस-पृथिवी श्रौर जल में। रूप---पृथिवी, जल, तेज में। स्पर्श-पृथिवी, जल, तेज वायु में। संख्या से विभाग तक-सब द्रव्यों में। परत्व, श्रपरत्व—विभु द्रव्यों को छोड़कर शेष सब में। द्रवत्व—जल में (सांसिद्धिक), पृथिवी, तेज में (नैमित्तिक), गुरुत्व--पृथिवी, जल में। स्नेह-केवल जल में। बुद्धि से संस्कार (भावना) तक---जीवात्मा में। बुद्धि, इच्छा, प्रयत्न—जीवात्मा, परमात्मा दोनों में। बेग संस्कार—विभुद्रव्यों को छोड़कर शेष सब में। स्थितस्यापक--केवल पृथिवी में। शब्द---भ्राकाश में।

सव गुणों को दो भागों में विभक्त माना गया है। विशेष ग्रीर सामान्य। विशेषगुण ग्रपने ग्राथय द्रव्य का लक्षण-चिह्न होता है। इसका निरूपण गुण-प्रसंग में किया जायगा। में भी उस द्रव्य में उत्पन्न होने वाले किया व गुण की समवायिकारणता विद्य-मान रहती है। यदि ऐसा न हो, अर्थात् उसमें किया व गुण को उत्पन्न करने की क्षमता न हो, तो उसमें किया व गुण का उत्पन्न होना संभव न होगा। फलतः उत्पन्न द्रव्य के आद्यक्षण में वहां किया व गुण के न होने पर भी किया व गुण की समवायिकारणता विद्यमान रहती है; इसलिये 'समवायिकारण होना' यह द्रव्य का सर्वथा निर्दोप लक्षण है। इसप्रकार सूत्रकार ने 'कियावन्, गुणवत्, समवायिकारणम्' इन तीन पदों के द्वारा द्रव्य के स्वरूप को स्पष्टता से ग्रिभ-व्यक्त किया है।

द्रव्य का जोलक्षण कहा गया—'िकयावत्त्वम्, गुणवत्त्वम्, समवायिकारणत्वम्' यह सब द्रव्यों का साधम्यं है, श्रीर द्रव्यों से श्रितिरिक्त समस्त पदार्थों का वैधम्यं। किया श्रीर गुण श्राधेय हैं, द्रव्य श्राधार; इनके श्राधाराधेयभाव में सम्बन्ध समवाय है। िकया श्रीर गुण का समवायसम्बन्ध से जो श्राश्रय हो, तथा कार्यद्रव्य एवं गुण श्रादि का जो समवायकारण हो, वह द्रव्य है; यह फिलतार्थ स्पष्ट होता है।।१५।।

द्रव्य-लक्षण बताने के अनन्तर शिष्यों की जिज्ञासा पर सूत्रकार अब गुण का लक्षण बताता है—

### द्रव्याश्रय्यगुणवान् संयोगविभागेष्वकारणमनपेक्ष इति गुणलक्षणम् ॥१६॥

[द्रव्याश्रयी] द्रव्य में ग्राश्रय लेने का जिसका स्वभाव हो, [ग्रगुणवान्] जो स्वयं गुण का ग्राश्रय न हो, [संयोगविभागेषु] संयोग ग्रौर विभागों में [ग्रकारणम्] कारण न हो, [ग्रनपेक्षः] ग्रन्य किसी की ग्रपेक्षा न रखता हुग्रा, [इति] ऐसा, ग्रथवा यह [गुणलक्षणम्] गुण नामक पदार्थ का चिह्न है।

सूत्रकार ने सूत्रपिठत पहले पद से 'गुण' पदार्थ का चिह्न बताया—जो पदार्थ स्वभावतः द्रव्य में आश्रय पाता हो, वह गुण है। गुण का यह आश्रय समवायसम्बन्ध से लिया जाता है। तात्पर्य हुआ, जो पदार्थ समवायसम्बन्ध से द्रव्याश्रित हो, वह गुण है। परन्तु इस लक्षण में कुछ न्यूनता रहगई; क्योंकि जितने कार्यद्रव्य हैं, वे सब समवायसम्बन्ध से अपने का्रणद्रव्यों में आश्रित रहते हैं। तब द्रव्याश्रयित्व—गुणों में रहते हुए—कार्य द्रव्यों में भी घटित होता है, इसलिये गुण का यह लक्षण अतिव्याप्ति दोष से दूपित है। इस न्यूनता को दूर करने के

ग्रज्ञातकर्त्तृक प्राचीन व्याख्या में 'द्रव्याश्रयी न गुणवान्' पाठ है। प्रार्थ में भेद नहीं।

लिये सूत्रकार ने अगला पद पढ़ा—'अगुणवान्'। यहां 'मतुप्' प्रत्यय आश्रय अर्थ में है, वह आश्रय समवायसम्बन्ध से अपेक्षित है। तात्पर्य हुआ—िजस पदार्थ में समवायसम्बन्ध से गुण न रहते हों, वह गुण है। गुण में समवाय से गुण नहीं रहता; कार्यद्रव्य में गुण रहता है, इसलिये कार्यद्रव्य द्रव्याश्रयी होता हुआ भी अगुणवान् अर्थात् गुणों का अनाश्रय नहीं है, प्रत्युत गुणों का आश्रय है, इसलिये वह गुणलक्षण के क्षेत्र की सीमा से बाहर रहेगा।

कहावत है—'भिक्षतेऽिप लशुने न शान्तो व्याधिः' लशुन भी खाया, पर वीमारी न गई। 'श्रगुणवान्' कहने पर यद्यपि द्रव्य में श्रतिव्याप्ति न हुई; पर कर्म में श्रतिव्याप्ति बनी रही। कर्म द्रव्याश्रित है, श्रौर श्रगुणवान् है, लक्षण गुण का किया, पर कर्म में भी घटित होगया। इस दोप को दूर करने के लिये सूत्र-कार ने श्रगला पद पढ़ा—'संयोगविभागेषु श्रकारणम्' जो द्रव्याश्रित श्रौर श्रगुण-वान् होता हुश्रा, संयोग श्रौर विभाग की उत्पत्ति में कारण न हो, वह गुण है। द्रव्याश्रित श्रौर श्रगुणवान् होता हुश्रा भी कर्म संयोग श्रौर विभाग का कारण (श्रसमवायिकारण) होता है, श्रकारण नहीं; श्रतः कर्म में श्रतिव्याप्ति न होगी।

फिर भी संयोग ग्रौर विभाग में ग्रव्याप्ति दोप होगा। संयोग, संयोगज-संयोग का कारण होता है, और विभाग, विभागज-विभाग का। लक्षण में कहा गया-- जो संयोग-विभाग की उत्पत्ति में कारण न हो, वह गूण है; पर संयोग-विभाग इनकी [संयोगज-संयोग ग्रौर विभागज-विभाग की] उत्पत्ति में कारण है; इसलिये संयोग ग्रौर विभाग गुण की सीमा में नहीं ग्रायेंगे, जोकि ग्राने चाहिये। इनको गुण माना गया है। इस अब्याप्ति दोष को दूर करने के लिये सूत्रकार ने कहा---'ग्रनपेक्षः'। संयोग ग्रौर विभाग की उत्पत्ति में जो ग्रन्य की म्रपेक्षान रखता हुम्रा कारण न हो; म्रर्थात् जो सापेक्ष कारण हो, वह गुण होगा। संयोग-विभाग की उत्पत्ति में कर्म क्योंकि ग्रनपेक्ष कारण है, ग्रकारण नहीं; ग्रतः उसका गूण की सीमा से परिहार होगा। संयोग ग्रौर विभाग, संयो-गज-संयोग व विभागज-विभाग की उत्पत्ति में ग्रन्य-सापेक्ष कारण हैं, ग्रतः उनका गुण की सीमा से बहिष्कार न होगा । हस्त-पुस्तक संयोग एवं हस्त-पुस्तक विभाग, देहपुस्तक संयोग की उत्पत्ति तथा देहपुस्तक विभाग की उत्पत्ति में देहसापेक्ष है, कर्म की तरह अनपेक्ष नहीं; अतः कर्म संयोगादि का अनपेक्ष कारण होने से गुण की श्रेणी में नहीं ग्रायेगा, ग्रीर संयोगादि ग्रनपेक्ष ग्रकारण होने से गुण की श्रेणी में वना रहेगा।

इसप्रकार सूत्र के अनुसार गुण का लक्षण हुम्रा—द्रव्याश्रित, अगुणवान् होतं हुए जो संयोग-विभागों की उत्पत्ति में अनपेक्ष अकारण हो, वह गुण है। इसका निष्कर्षं निकाल कर व्याख्याकारों ने गुण का लक्षण इस रूप में भी किया—द्रव्य ग्रीर कर्म के ग्रतिरिक्त जो पदार्थ सत्तासामान्य का ग्राश्रय है, वह गुण है।।१६।।

द्रव्य, गुण का लक्षण बताने के ग्रनन्तर सूत्रकार ने शिष्यों की जिज्ञासा पर कर्म का लक्षण कहा—

## एकद्रव्यमगुणं संयोगविभागेष्वनपेक्ष'कारणमिति कर्मलक्षणम् ॥१७॥

[एकद्रव्यम्] एक द्रव्य में ग्राश्रित रहना, [ग्रगुणम्] गुणरहित, गुण का ग्रनाश्रय, [संयोगिवभागेषु] संयोग ग्रौर विभागों की उत्पत्ति में [ग्रनपेक्षकार-णम्] ग्रन्य की ग्रपेक्षा न रखते हुए कारण होना, [इति] यह, [कर्मलक्षणम्] कर्म का लक्षण-चिह्न है।

कोई किया जब होती है, उसका ग्राश्यय द्रव्य केवल एक रहता है। एक किया उसी काल ग्रनेक द्रव्यों में नहीं होसकती। जैसे संयोग, विभाग, द्वित्वादि संख्या, द्विपृथक्त्व ग्रादि ग्रनेक गुण ग्रनेकद्रव्याश्रित रहते हैं, इसप्रकार कर्म [किया-गित ग्रादि] कभी ग्रनेकाश्रित नहीं रहता। कर्म कभी गुण का ग्राश्रय नहीं होता। यहां ग्राश्रयता समवायसंबन्ध से समभनी चाहिये। इसीप्रकार गुण भी गुण का ग्राश्रय नहीं होता, यह गत सूत्र में बताया गया है। संयोग ग्रीर विभाग की उत्पत्ति में कर्म ग्रन्थककारण होता है। किसी भी द्रव्य में उत्पन्न गित ग्रादि किया उस द्रव्य में विभाग उत्पन्न कर देती है। विभाग होते ही उस द्रव्य का पूर्व देश से संयोग का नाश होकर उत्तरदेश के साथ संयोग उत्पन्न होजाता है। संयोग-विभाग की उत्पत्ति में किया किसी ग्रन्थ निमित्त की ग्रपेक्षा नहीं रखती।

कर्म के ये लक्षण कर्मों के साधम्यं तथा कर्मातिरिक्त अन्य सब पदार्थों के वैधम्यं हैं। गुणों का आश्रय न होना [गुणानाश्रयत्व] गुण-कर्म दोनों का साधम्यं है।

द्रव्य कुछ नित्य हैं कुछ ग्रनित्य; गुण भी नित्य-ग्रनित्य दोनों हैं; परन्तु कर्म कभी नित्य नहीं होता। प्रत्येक किया उत्पन्न होती ग्रौर ग्रपना कार्य सम्पन्न कर नष्ट होती रहती है। द्रव्य, गुण, कर्म तीनों में सत्तासामान्य समवेत रहता है। सत्ता की साक्षात् व्याप्यजाति द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व तीनों हैं। इसके ग्रनु-सारकर्म का लक्षण इसप्रकार भी किया जाता है—नित्य पदार्थ में न रहने वाली—

रे अज्ञातकर्त्तृक प्राचीन ध्यास्या तथा चन्द्रानन्दीय व्यास्या में 'ग्रनपेक्षं कारणं' पाठ है ।

सत्तासामान्य की साक्षात् व्याप्य-जाति [कर्मत्व] का जो ग्राश्रय है, वह कर्म है। 'द्रव्यत्व, गुणत्व' दोनों नित्य पदार्थ में रहने वाली व्याप्यजाति हैं, इसलिये उनका ग्रहण न होकर उक्त प्रकार की व्याप्य जाति केवल 'कर्मत्व' होगी; उसका भाश्रय पदार्थ कर्म है, यह कर्म का निष्कृष्ट लक्षण हुन्ना।

सूत्र के 'त्रगुणं' पद का ग्रथं बहुब्रीहि समास के ग्रनुसार किया गया—ग्रगुण-वत्, जो गुणों का ग्राश्रय न हो। इस पद का नञ्समास करने पर ग्रथं होगा— जो गुण नहीं है, ग्रथांत् गुण को छोड़कर। सूत्र के प्रथम पदों को लेकर सूत्रार्थं होगा—जो केवल एक द्रव्य में ग्राश्रित रहता है, पर गुण नहीं है, वह कर्म है। तात्पर्य हुग्रा—एक-द्रव्यवृत्ति गुण को छोड़कर जो पदार्थ केवल एक-द्रव्याश्रित रहता है, वह कर्म है। ऐसी व्याख्या करने से एकद्रव्यवृत्ति शब्द ग्रादि गुण में ग्रतिव्याप्ति का परिहार होजाता है। परन्तु सूत्रपठित लक्षण के पूरे ग्रंगों का समन्वय करने पर ऐसी ग्रतिव्याप्ति का कोई ग्रवकाश नहीं रहता।।१७।।

द्रव्य, गुण, कर्म तीनों के लक्षण बताकर सूत्रकार शिष्यों की जिज्ञासा पर इन तीनों के साधर्म्य का निरूपण करता है—

### द्रव्यगुणकर्मणां द्रव्यं कारणं सामान्यम् ।।१८।।

[द्रव्यगुणकर्मणाम्] द्रव्य, गुण श्रौर कर्मों का, [द्रव्यम्] द्रव्य, [कारणम्] कारण है, [सामान्यम्] समानरूप से।

द्रव्य, गुण, कर्म तीनों का-द्रव्य-समानरूप से कारण हैं। द्रव्य जैसा द्रव्य का कारण है, वैसा ही गुण श्रीर कर्म का। यहां कारणता समवाय सम्बन्ध से समभ्ती चाहिये। तात्पर्य हुआ—िकसी भा कार्यद्रव्य का समवायिकारण केवल द्रव्य होता है। प्रत्येक कार्यद्रव्य श्रवयवी कहा जाता है। यह श्रवयवी द्रव्य अपने कारण-द्रव्य श्रवयवों में समवायसम्बन्ध से श्रात्मलाभ करता है, इसप्रकार प्रत्येक श्रवयवी के—उसके कारणद्रव्य—श्रवयव समवायिकारण हैं। वे श्रवयव यदि श्रपने कारणद्रव्यों से उत्पन्त हुए हैं, तो वहां प्रत्येक श्रवयव श्रपने रूप में एक श्रवयवी है, श्रीर उसके समवायिकारण वे श्रवयव हैं, जिनसे वह बना व उत्पन्त हुशा है।

पट के अवयव तन्तु। तन्तुपट के समवायिकारण है। तन्तु के अवयव अंशु। अंशुतन्तु के समवायिकारण हैं। अंशु के और छोटे-छोटे रेशे उसके समवायिकारण हैं। यह कारणपरम्परा का क्रम दृचणुक तक चला जाता है। द्वचणुक के

स्रज्ञातकर्त्तृक प्राचीन व्याख्या में प्रस्तुत सूत्र का पाठ है—'व्रव्यं व्रव्यगुण-कर्मणां सामान्यं कारणम्'।

ग्रवयव दो परमाणु हैं, जो द्वचणुक के समवायिकारण हैं। स्थूल से द्वचणुक तक प्रत्येक इकाई ग्रवयवी भी है ग्रौर ग्रवयव भी; परन्तु द्वचणुक के समवायिकारण दो परमाणु ग्रपने रूप में केवल ग्रवयव हैं। वैशेषिक में द्रव्य-विवरण पृथिवी ग्रादि के परमाणु ग्रों को द्रव्य मानकर प्रस्तुत किया गया है, इसलिये यहां पृथिवी ग्रादि द्रव्य का परमाणु ग्रवयवमात्र इकाई है, उसके ग्रागे ग्रवयवों की कल्पना इस शास्त्र का प्रतिपाद्य लक्ष्य नहीं है।

द्रव्य जैसा द्रव्य का कारण है, वैसा ही वह गुण श्रीर कर्मों का। द्रव्य का समवायिकारण द्रव्य है; गुण श्रीर कर्मों का भी समवायिकारण द्रव्य है। तात्पर्य हुश्रा—'समवायिकारणत्व' द्रव्यमात्र का साधर्म्य है; ग्रर्थात् किसी भी कार्यवस्तु का समवायिकारण केवल द्रव्य है, श्रन्य कोई नहीं।।१८।।

द्रव्यों के साधर्म्य के समान गुणों के साधर्म्य का सूत्रकार ग्रतिदेश करता है—

#### तथा गुणः ।।१६।।

[तथा] वैसा [गुणः] गुण है।

'तथा' पद से इस सूत्र में गतसूत्र के 'द्रव्यगुणकर्मणां, कारणं, सामान्यं' इन तीन पदों का अतिदेश अभिप्रत है। जैसे द्रव्य तीनों—द्रव्य, गुण, कर्मों—का समान कारण है, ऐसे ही गुण तीनों द्रव्य, गुण, कर्मों का समान कारण है। विशेषता इतनी है, कि द्रव्य तीनों का समवायिकारण है, और गुण असमवायिकारण।

समस्त कार्य द्रव्यों का श्रम्भवायिकारण श्रवयवसंयोग हैं। इसप्रकार द्रव्य का श्रम्भवायिकारण संयोग-गुण है। कार्यद्रव्यवर्त्ती रूप रस गन्ध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व श्रादि गुणों के श्रम्भवायिकारण समानजातीय कारणगत रूपादि गुण हैं। कितपय गुण श्रपने श्रम्भमानजातीय गुणों के श्रम्भवायिकारण होते हैं। जैसे बुद्धि सुख दुःख श्रादि श्रात्मगत गुणों की उत्पत्ति में श्रात्म-मनः-संयोग श्रम्भवायिकारण होता है। पृथिवी-परमाणुश्रों में पाक्रज रूपादि गुणों की उत्पत्ति में श्रान्मसंयोग श्रम्भवायिकारण होता है। तीन द्वचणुकों की बहुत्व संख्या त्रसरेणुगेत महत्-परिमाण की उत्पत्ति में श्रम्भवायिकारण होती है। तात्पर्य यह, कि किसी भी गुण का श्रम्भवायिकारण केवल गुण होता है, चाहे वह समानजातीय गुण हो, श्रथवा श्रम्भानजातीय।

१. समवायिकारण, ग्रसमवायिकारण पद इस शास्त्र के पारिभादिक हैं। इनका विवरण यथावसर कर दिया गया है। इसके लिये परिशिष्ट (१) देखिये।

कर्मों का ग्रसमवायिकारण भी गुण होता है। कहीं द्रव्य में ग्रग्नि एवं वायु के नोदन [प्रैगर-दवाव] से किया उत्पन्न होती है। नोदन एक प्रकार का संयोग है। कहीं ग्रभिघान से द्रव्य में कर्म उत्पन्न होता है। जिस द्रव्य में कर्म उत्पन्न होता है, वह द्रव्य कर्म का समवायिकारण है ग्रौर नोदन व ग्रभिघात उसके ग्रसम्वायिकारण। ग्रभिघात भी संयोगिविशेष है; तीन्न संयोग को ग्रभिघात कहा जाता है। इसीप्रकार गुरुत्व द्रवत्व वेग एवं स्थितिस्थापक-संस्कार कर्म के ग्रसमवायिकारण होते हैं। फल ग्रादि की ग्राच-पतन किया में गुरुत्व; जल ग्रादि के प्रस्रवण [बहाव] में द्रवत्व; फेंके हुए बाण व कन्दुक ग्रादि की ग्रगली कियाग्रों में वेग; टहनी को भुकाकर छोड़ देने पर टहनी के यथावस्थित ऊपर चले जाने की किया में स्थितिस्थापकसंस्कार ग्रसमवायिकारण होता है। इस-प्रकार द्रव्य, गुण, कर्म तीनों के ग्रसमवायिकारण केवल गुण होते हैं; इसरूप में 'ग्रसमवायिकारणत्व' गुणों का साधर्म्य है।

कित्यप' व्याख्याकारों ने सूत्र का पाठ माना है—'उभयथा गुणः'। अर्थ किया है—गुण कहीं द्रव्य, गुण, कर्म का कारण होता है, कहीं नहीं होता। अर्थात् द्रव्य, गुण, कर्मों के प्रति गुण का नियतहेतुभाव नहीं है; फलतः गुणों का 'अनिय-तहेतुत्व' साधम्यं समक्षना चाहिये। जैसे—कारण द्रव्यों का संयोग कार्यद्रव्य की उत्पत्ति में हेतु है, रूपादि गुण हेतु नहीं। कारणगत रूपादि कार्यगत रूपादि में हेतु होते हैं, परन्तु उसमें संख्या आदि गुण हेतु नहीं। गुरुत्व आदि गुण कर्म को उत्पन्न करते हैं, रूपादि गुण नहीं।

यह सूत्रपाठ ग्रौर व्याख्या सूत्रकार के ग्राशय के ग्रनुसार प्रतीत नहीं होते। इसप्रकार तो द्रव्यों की समवायिकारणता को भी उभयविध कहा जासकता है। जैसे कहा गया—संयोग द्रव्य का हेतु है, रूपादि नहीं; इसीप्रकार यह कहा जासकता है, कि तन्तु पट के समवायिकारण हैं, कपाल नहीं। कोई भी कारण-द्रव्य वस्तुतः किसी विशिष्ट कार्यद्रव्य को ही उत्पन्न करता है। ऐसा नहीं है, कि प्रत्येक द्रव्य प्रत्येक कार्य को उत्पन्न कर दे; यद्यपि प्रत्येक द्रव्य 'द्रव्यत्व' रूप से समान है। इसीप्रकार कोई गुण किसी द्रव्य, गुण, कर्म का ग्रसमवा-ियकारण होता है; ऐसा नहीं, कि प्रत्येक गुण प्रत्येक द्रव्यादि का कारण हो। यद्यपि वह गुण 'गुणत्व' रूप से समान है। सूत्रकार का केवल इतना तात्पर्य है, कि जैसे कार्यमात्र का समवायिकारण द्रव्य है; ऐसे कार्यमात्र का ग्रसमवाय-कारण गुण है। इसी ग्रभिप्राय को सूत्रकार ने 'तथा' कहकर ग्रभिव्यक्त किया

१. द्रष्टव्य, चन्द्रकान्त भट्टाचार्यकृत प्रस्तुत सूत्र का भाष्य।

है। फलतः व्याख्याकारों का सूत्र में 'उभयथा' पाठ संगत प्रतीत नहीं होता।।१६।। द्रव्य ग्रीर गुण का पृथक् साधम्यं कहकर सूत्रकार कर्म-साधम्यं का निर्देश करता है—

संयोगविभागवेगानां कर्मं समानम् ।।२०।।

[संयोगविभागवेगानां] संयोग, विभाग ग्रौर वेग इन तीनों का [कर्म ] कर्म [समानम्] समान (कारण है)।

गत सूत्र के 'कारणं' पद की यहां अनुवृत्ति है। गत दो सूत्रों में यथाकम यह वताया गया है, कि कार्य मात्र का समवायिकारण द्रव्य तथा असमवायिकारण गुण हैं। प्रस्तुत सूत्र से सूत्रकार गुणों की असमवायिकारणता में अपवादका निर्देशन कर रहा है। कार्यमात्र का समवायिकारण द्रव्य होता है, इस नियम में कोई अपवाद नहीं है। पहले के समान दूसरा नियम है—द्रव्य, गुण, कर्म तीनों का असमवायिकारण गुण होता है। इस नियम में प्रस्तुत सूत्र से यह अपवाद बताया—अन्य कार्यों के प्रति गुणों के समान, संयोग, विभाग और वेग की उत्पत्ति में असमवायिकारण कर्म होता है, कोई गुण नहीं। तात्पर्य हुआ—जैसे द्रव्य की समवायिकारणता निरपवाद है, उसप्रकार गुण की असमवायिकारणता निरपवाद नहीं। कितपय गुणों का असमवायिकारण गुण न होकर कर्म होता है। जिन गुणों का कर्म असमवायिकारण है, वे गुण हैं—संयोग, विभाग, वेग।

यह प्रसंग ग्रज्ञात भाष्य के काल पर कुछ प्रकाश डालता है। यह भाष्यकार शङ्करमिश्र से पूर्व श्रौर प्रशस्तपाद का परवर्त्ती होना चाहिए। ग्रध्याय के ग्रन्त में प्रकरण का उपसंहार करते हुए इस श्राशय का जो सूत्र [१।१।३०] कहा है, वहां भी सूत्र में 'वेग' पद का पाठ नहीं है।

चन्द्रानन्दीय व्याख्या में 'संयोगविभागानां कर्म' इतना सूत्रपाठ है।

१. ग्रजातकर्त्वृंक प्राचीन भाष्य में सूत्र का पाठ है, 'संयोग-विभागानां कर्म कारणम्'। भाष्य में 'सामान्य' पद की ग्रनुवृत्ति मानी है, ग्रौर 'संयोग विभाग' को 'वेग' का उपलक्षण स्वीकार किया है। इससे प्रतीत होता है, उक्त भाष्यकार के समय सूत्र में 'वेग' पद का पाठ न था। परवर्त्ती व्याख्याकारों ने उक्त भाष्यकार के सुभाव पर मूलसूत्र में 'वेग' पद को सिम्मिलित कर दिया। प्रशस्तपादभाष्य के कर्मपदार्थनिक पण-प्रसंग में कर्म को वंग का ग्रसमवायिकारण बताया है। संभव है, उक्त भाष्यकार ने वहां से प्रेरणा पाकर प्रस्तुत सूत्र में संयोग-विभाग को 'वेग' का उपलक्षण मान वेग को भी संयोग-विभाग के साथ सिम्मिलित करने का सुभाव दिया।

इसप्रकार 'संयोगाद्यसमवायिकारणत्व' कर्मों का साधर्म्य है।

सूत्र का यह भी तात्पर्य संभव है—संयोग, विभाग, वेग का असमवायिक कारण एक कर्म होता है। तात्पर्य है—एक कर्म इन तीनों को उत्पन्न कर देता है। विचारणीय है—क्या एक ही क्षण में तीनों को उत्पन्न करता है, अथवा कम से? यह निश्चित है, विभाग और संयोग का एक क्षण में उत्पन्न होना असंभव है। ग्रतः कम स्वीकार करना होगा। इस दृष्टि के अनुसार एक ही कर्म से पहले विभाग उत्पन्न होगा, फिर वेग, अनन्तर संयोग।

कतिपय व्याख्याकार प्रस्तुत सूत्र की व्याख्या इसप्रकार करते हैं—कहीं एक कर्म अनेक कार्यों को उत्पन्न करता है। जैसे ही किसी द्रव्य में कर्म उत्पन्न हुआ, उसके साथ ही—उस द्रव्य के जितने संयोग प्रदेश के साथ हैं उतने—विभागों को वह उत्पन्न कर देता है, तदनन्तर प्रदेशान्तर के साथ उतने संयोगों को उत्पन्न कर देता है। इसप्रकार एक ही कर्म अनेक विभाग और संयोगों का असमवायकारण होता है। यद्यपि वह कर्म अपने आश्रय द्रव्य में वेग एक ही उत्पन्न करता है। यहां वेग, स्थितस्थापक संस्कार का उपलक्षण है, उसका भी यहां संग्रह कर लेता है।

इस व्याख्या में कोई असामञ्जस्य नहीं है; बात केवल इतनी है, कि मुख्य प्रसंग की उपेक्षा कर एक साघारण स्थित को महत्त्व देदिया गया है। सूत्रकार ने प्रथम कार्यमात्र का समवायिकारण द्रव्य बताया; उसके अनन्तर गुण को असमवायिकारण कहा। प्रसंग के अनुसार प्रस्तुत सूत्र में मुख्य प्रतिपाद्य यह है, कि जैसे समवायिकारण केवल द्रव्य है, वैसे असमवायिकारण केवल गुण हो, ऐसी बात नहीं है; प्रत्युत कितपय कार्यों का असमवायिकारण कर्म होता है; जिनका असमवायिकारण कर्म है, वे हैं—संयोग, विभाग, वेग; यह प्रस्तुत सूत्र का मुख्य आशय है। वह एक का असमवायिकारण होता है, अथवा अनेक का, यह बात दूसरे स्तर पर आती है; वैसे इसकी यथार्थता में कोई बाधा नहीं। यद्यपि कर्म वेगरूप में एक ही कार्य को उत्पन्न करता है।

श्रन्य एक व्याख्याकार का कहना है, कि जैसे अवयवसंयोग द्रव्य का असमवा-यिकारण है, ऐसे ही अवयवगत कर्म को द्रव्य का असमवायिकारण मानना चाहिये। अवयवसंयोग के विना द्रव्य उत्पन्न नहीं होसकता, और कर्म के विना अवयवसंयोग नहीं होसकता, इसलिये कर्म संयोगोत्पत्ति द्वारा द्रव्य का असमवा-

१. उपस्कार व्याख्याकार, ग्राचार्य शङ्कर मिश्र ।

२. भाष्यकार चन्द्रकान्त भट्टाचार्य।

यिकारण माना जाना चाहिए। द्रव्य के प्रति ग्रसमवायिकारणता का लक्षण कर्म में पूर्णरूप से घटित होता है। ै

श्रापाततः यह व्याख्या प्रतिभापूर्ण एवं रुचिकर प्रतीत होती है, परन्तु गम्भीरता से विचारने पर इसकी न्यूनता स्पष्ट भलक ग्राती है। सूत्रकार का स्वारस्य ऐसी व्याख्या में प्रतीत नहीं होता।

१. श्रसमवायिकारण का लक्षण है--समवायिकारणे प्रत्यासन्नं सत् यत् कार्य-स्य कारणं भवति, तत् श्रसमवायिकारणम् । किसी कार्य के समवायिकारण में प्रत्यासन्त रहता हुग्रा जो उस कार्य का कारण बन जाता है, वह श्रसम-वायिकारण है। लक्षण में 'प्रत्यासन्नं' पद का श्रर्थ है--सम्बद्ध श्रथवा सन्तिकृष्ट । यह सम्बन्ध या सन्तिकर्ष 'समवाय' माना गया है । ऐसी यह प्रत्यासित (सम्बन्ध) दो प्रकार की होती है—१ कार्येकार्थप्रत्यासित, २— कारणैकार्थत्रत्यासत्ति । १--जैसे तन्तुसंयोग पट का ग्रसमवायिकारण है, यहां कार्येकार्थप्रत्यासत्ति है, कार्य पट के साथ तन्तु-संयोग एक ही स्रर्थ (तन्तु) में प्रत्यासन्त है, समवेत हैं। ग्रर्थात् कार्य पट समवायसम्बन्ध से तन्तुत्रों में रहता है, तन्तु-संयोग भी तन्तुत्रों में समवाय सम्बन्ध से रहता है। इसप्रकार कार्य पट के साथ एक ही तन्तु अर्थ में प्रत्यासन्न संयोग पट का ग्रसमवायिकारण होता है । २—दूसरी प्रत्यासत्ति है—कारणैकार्थप्रत्या-सत्ति । यह पट-रूप के ग्रसमवायिकारण तन्तु-रूप को निर्दिष्ट करती है। पटगत रूप का समवायिकारण है—पट। ग्रयने रूप का समवायिकारण पट, समवेत हैं—तन्तु में; वहीं समवेत है—तन्तुगत रूप । इसप्रकार श्रपने कारण के साथ एक ऋर्य (तन्तु) में समवेत होने से तन्तुगत रूप पटगत रूप का ग्रसमवायिकारण होता है।

प्रस्तुत प्रसंग में स्रवयवगत कर्म की दोनों प्रत्यासत्ति यथाकथंचित् द्रव्योत्पाद में सम्पन्न होजाती है। पहली प्रत्यासत्ति के स्रनुसार कार्य पट तन्तुरूप स्रवयवों में समवेत है, उन्हीं स्रवयवों में कर्म समवेत है, इसप्रकार कर्म द्रव्य का स्रसमवायिकारण माना जाना चाहिये। दूसरी प्रत्यासत्ति के स्रनुसार पट-कार्य का कारण संयोग तन्तु-स्रवयवों में समवेत है, उन्हीं स्रवयवों में कर्म समवेत है। ऐसे भी कर्म द्रव्य का स्रसमवायिकारण प्राप्त होता है। यदि दूसरी कारणप्रत्यासत्ति समवाय सम्बन्ध से ही मानीजाय; तो पट के संयोगरूप स्रसमवायिकारण के स्राधार पर दूसरी प्रत्यसत्ति उक्त प्रसंग में घटित न होगी। पहली तो ठीक है ही। यहां पहली बात यह है, कि ग्रवयवों में कर्म उत्पन्न होकर उनमें संयोग को उत्पन्न कर चिरतार्थ होजाता है, कार्यान्तर की उत्पत्ति के लिये वह सावकाश नहीं रहता। इसके ग्रतिरिक्त वह चतुर्थ ग्रन्यथासिद्ध की सीमा में ग्राता है। कर्म ग्रवयवसंयोग को उत्पन्न करके ही द्रव्य का कारण माना जाना संभव है, संयोगो-त्पित्त की उपेक्षा कर वह सीघा द्रव्य का जनक नहीं है; ऐसी स्थिति में उसे द्रव्य का ग्रसमवायिकारण नहीं माना जासकता । इस विषय में यह भी विचारणीय है, कि कर्म ग्रपने कार्य संयोग को उत्पन्न कर नष्ट होजाता है, ग्रवयवसंयोग के ग्रनन्तर द्रव्योत्पत्ति काल में कर्म का ग्रस्तित्व ही नहीं है, तब वह द्रव्य का कारण कैंसे होगा। इसीलिये उक्त व्याख्यान सूत्रकार की भावना के विपरीत है; सूत्रकार ने ग्रगले सूत्र में ऐसे ग्राग्रय का प्रतिषेच किया है।।२०।।

शिष्य जिज्ञासा करता है, जैसे कर्म कितपय गुणों का ग्रसमवायिकारण होता है, क्या वैसे ही वह द्रव्य का ग्रसमवायिकारण माना जाना चाहिए? ग्राचार्य सूत्रकार ने समाधान किया—

#### न द्रव्याणां कर्म ॥२१॥

[न] नहीं [द्रव्याणां] द्रव्यों का [कर्म ] कर्म (कारण होता) । ृ

कर्म द्रव्यों का कारण नहीं होगा। 'कारण' पद की यहां पूर्वसूत्र से अनुवृत्ति समभ्रती चाहिए। द्रव्य के प्रति कर्म के असमवायिकारण होने का यहां प्रतिषेध किया गया है। संयोगोत्पत्ति द्वारा यथाकथंचित् यदि कर्म को द्रव्य के प्रति कारण माना जाय, तो निमित्तकारण की श्रेणी में उसे रक्खा जासकता है। पर इसकी पूर्ण वास्तविकता में सन्देह है।।२१।।

कर्म द्रव्य का कारण क्यों नहीं होता ? इसमें सूत्रकार ने हेतु प्रस्तुत किया-व्यतिरेकात् ।।२२।।

[व्यतिरेकात्] व्यतिरेक (ग्रभाव) से।

- १. चतुर्थं ग्रन्यथासिद्ध का स्वरूप है—'यत्कार्यजनकं प्रति पूर्ववृत्तित्वं गृहीत्वेव यस्य यत्कार्यं प्रति पूर्ववित्तित्वं गृहचते, तस्य तत्कार्यं प्रति—श्रन्यथासिद्ध-त्वम्, [न्यायमुक्तावली]
  - द्रव्यकार्यं के जनक ग्रवयवसंयोग के प्रति कारणता का ग्रहण करके ही द्रव्यकार्यं के प्रति कर्म की कारणता का ग्रहण होता हैं; ग्रतः द्रव्य कार्य के प्रति कर्म ग्रन्थथासिद्ध है।
- २. भ्रज्ञातकत्तृ क प्राचीन भाष्य में २१ तथा २२ सूत्रों को एक सूत्र मानकर व्याख्या कीगई है। इसमें कोई ग्रसामञ्जस्य नहीं है। चन्द्रांनन्दीय व्याख्या में 'न द्रव्याणां व्यतिरेकात्' सूत्रपाठ है।

कर्म अवयवसंयोग को उत्पन्न कर निवृत्त होजाता है। पट ग्रादि कार्य के उत्पत्तिकाल में अवयवसंयोग को उत्पन्न कर कर्म नष्ट होचुका होता है; इस- लिये द्रव्यकार्योत्पत्तिकाल में कर्म का ग्रभाव होने से वह द्रव्य का असमवायिकारण नहीं होसकता। वस्तुतः द्रव्यकार्य के प्रति द्रव्य ग्रीर गुण ही कारण होते हैं; द्रव्य समवायिकारण ग्रीर गुण असमवायिकारण। कर्म द्रव्यभाव तथा गुणभाव से व्यतिरिक्त होने के कारण द्रव्य का जनक नहीं माना जाता। कर्म द्रव्य का न असमवायिकारण होता है, न निमित्तकारण। असमवायिकारणनाश से द्रव्य का नाश माना जाता है, तब ग्रवयवों में कर्म न रहने पर कार्य का नाश होजाना चाहिये; पर ऐसा नहीं होता। कर्म निमित्तकारण भी नहीं होता; क्योंकि चादर के दुकड़े हो जाने पर खण्डपट की उत्पत्ति ग्रवयवों में कर्म हुए बिना देखी जाती है। फलतः द्रव्य के प्रति कर्म को कारण मानना प्रमाणित नहीं होता।।२२।।

शिष्य जिज्ञासा करता है, कारणद्रव्य कार्यद्रव्य का समवाधिकारण होता है। देखा जाता है, ऐसे कारणद्रव्य ग्रनेक हैं। क्या उनका कार्य भी ग्रनेकरूप होता है ? ग्राचार्य ने समाधान किया—

### द्रव्याणां द्रव्यं कार्यं सामान्यम् ॥२३॥

[द्रव्याणाम्] ग्रनेक द्रव्यों का, [द्रव्यम्] द्रव्य, [कार्यम्] कार्य, [सामान्यम्] सामान्य—एक होता है।

'सामान्य' पद का अर्थं साधम्यं है। यह 'एक' अर्थं में भी प्रयुक्त होता है। सूत्र का 'द्रव्याणाम्' बहुवचन प्रयोग कारण द्रव्य की अनेकता का बोधक है। एक से अधिक अनेक हैं, दो या बहुत। कहीं दो अवयवों को संयुक्त कर एक कार्य उत्पन्न किया जाता है; जैसे कलश, कन्दुक, द्वचणुक आदि। अनेक तन्तुरूप कारणद्रव्यों को संयुक्त कर पट बनाया जाता है। सूत्रकार का तात्पर्य है, कार्यद्रव्य की उत्पत्ति में कारणद्रव्य कभी एक नहीं होता; क्योंकि द्रव्य का असमवायिकारण-कारण द्रव्यों का-संयोग माना जाता है, एकमात्र कारणद्रव्य में संयोग की संभावना नहीं होसकती है, अतः कारणद्रव्य का अनेक होना आवश्यक है।

कतिपय विचारक यह कल्पना करसकते हैं, कि उत्पन्न कार्यद्रव्य कारणद्रव्यों का समूहमात्र है, कोई अतिरिक्त इकाई वह नहीं है। इसलिए कार्य भी अनेकरूप रहो, क्या हानि है ? इस भ्रम को दूर करने के लिये सूत्रकार ने 'द्रव्यम्' इस एक-वचनान्त पद से कार्यद्रव्य के एक होने का निर्देश किया है। आचार्य यह स्पष्ट करना चाहता है, कि अनेक कारणरूप अवयव-द्रव्यों से मिलकर जो कार्य उत्पन्न होता है, वह एक अतिरिक्त इकाई है, उसीको प्रस्तुत शास्त्र में 'अवयवी' नाम से बताया गया है। अनेक कारणद्रव्य अवयवों से उत्पन्न कार्यद्रव्य अवयवी उनसे

भिन्न है। इसी ग्राधार पर कारण-कार्य ग्रथवा ग्रवयव-ग्रवयवी का सम्बन्ध 'सम-बाय' माना गया है। इसके भ्रनुसार द्रव्यों का 'एकद्रव्यारम्भकत्व' साधर्म्य स्पष्ट होता है।

यदि कार्य द्रव्य को एक अवयवीरूप नहीं माना जाता, तो लोकव्यवहार सिद्ध न होसकेगा, यह बड़ी हानि है। लोक में किसी एक वस्तु के लाने-लेजांमे, उठाने-खींचने आदि का व्यवहार 'अवयवी' के आधार पर संभव है। घट को किनारा पकड़कर उठा लेते हैं, चादर को कोना पकड़कर खींच लेजाते हैं, यह सब उस वस्तु के एक अवयवीरूप होने से होपाता है। यदि वह वस्तु एकरूप न हो, तो घट या पट का वह अंश ही हाथ में पकड़ा रहजाना चाहिये, जो दबाया हुआ है, शेष वहीं छूटजाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। सूत्रकार ने 'द्रव्यम्' एकवचन कहकर इसी 'अवयवी' के अस्तित्व का संकेत किया है, और बताया है, कि यह अपने रूप में एक स्वतन्त्र इकाई है।।२३।।

शिष्य जिजासा करता है, जैसे द्रव्यों का कार्य द्रव्य, और गुणों का गुण है; क्या वैसे ही कर्मों का कार्य कर्म होता है ? श्राचार्य ने कहा—

### गुणवैधर्म्यान्त कर्मणां कर्मं ।।२४।।

[गुणविधर्म्यात्] गुणों के वैधर्म्य से [न] नहीं [कर्मणां] कर्मों का [कर्म] कर्म (कार्य)।

सूत्र में 'कर्मणाम्' पद बहुवचनान्त है। बहुत-से कर्मों का भी कार्ये कर्म नहीं होता; क्योंकि गुणों के साथ इस विषय में कर्मों का वैधर्म्य है। सूत्र में 'गुण' पद द्रव्य का भी उपलक्षण है। द्रव्य और गुणों में यह बात देखी जाती है, कि अनेक द्रव्य मिलकर एक द्रव्य को उत्पन्न करते हैं, जैसा गतसूत्र में बताया गया है। गुणों में भी यह देखा जाता है, कि कभी अनेक गुण मिलकर एक गुण को उत्पन्न करते हैं; जैसे तन्तुओं के अनेक रूप हरित नील पीत आदि पद्ध में चित्र रूप को उत्पन्न करते हैं। अनेकों से एक कार्य का उत्पन्न होना द्रव्य और गुण का

१. झज्ञातकर्त्तृक प्राचीन भाष्य में यह 'कर्म' पद पठित नहीं है। सूत्रपाठ में विपर्यय भी है। प्रस्तुत सूत्र संख्या २२ पर है, संख्या २३ पर गतसूत्र है। संख्या २४ पर 'तथा गुणाः' सूत्र है, जो झन्य व्याख्याओं में उपलब्ध नहीं है। चन्द्रानन्दीय व्याख्या में दोनों सूत्रों का पाठ उक्त भाष्यानुसार है; परन्तु 'तथा गुणाः' सूत्र इसमें नहीं है।

२. चित्ररस की कल्पना माचार्यों ने नहीं की है। पर विचारणीय है, मनुभव में ऐसा माता है।

साधर्म्य है; परन्तु कर्म का इन दोनों से इस विषय में वैधर्म्य है; ग्रतः द्रव्य ग्रीर गुणों की तरह ग्रनेक कर्म मिलकर किसी एक कार्य को उत्पन्न कर दें; यह संभव नहीं।

'कर्म कर्मसाध्यं न विद्यते' [१।१।११] सूत्र में कोई कर्म किसी कर्म का असमवायिकारण नहीं होता, यह बताया गया है। संभावना की जासकती है, कि कोई एक कर्म अन्य कर्म का कारण न रहे; पर कदाचित् ऐसा हो, कि अनेक कर्म मिलकर किसी कर्म को उत्पन्न कर सकें। प्रस्तुत सूत्र में सूत्रकार ने बताया, कि ऐसा भी संभव नहीं। एक कर्म हो अथवा अनेक, उनमें कर्मजन-कता व कर्मजन्यता की क्षमता नहीं। इन दोनों सूत्रों में अर्थ की यही विशेषता है। व्याख्याकारों ने ऐसा भी कहा है, कि वहां कर्म के प्रति कर्मजनकता का निषेध है, यहां कर्मजन्यता का। अथवा यह समभ लिया जाय, कि अधिक स्पष्ट करने की भावना से उसी अर्थ को यहां दुहरा दिया गया है।

जब किसी कार्य के प्रति द्रव्य, गुण, कर्म की कारणता का उल्लेख किया जाता है, तब इस बात का सदा घ्यान रखना चाहिये, कि द्रव्य वहां केवल सम-वायिकारण होता है, गुण और कर्म असमवायिकारण। कार्यों के जो अन्य कारण समवाय-असमवायिकारणता की परिभाषा में नहीं आते, वे निमित्तकारण कहे जाते हैं। जैसे दो परमाणुओं से द्रचणुक उत्पन्न होता है, इसमें द्रचणुक के सम-वायिकारण परमाणु हैं, परमाणुओं का संयोग असमवायिकारण है; कार्यमात्र में काल, दिशा, आकाश, ईश्वरेच्छा अथवा कर्त्ता की इच्छा (भावना) आदि भी कारण माने जाते हैं। द्रचणुक कार्य के प्रति ये सब निमित्तकारण है। वो पर-माणुओं का संयोग कर्मजन्य होगा, द्रचणुक के प्रति वह कर्म निमित्तकारण है।

इसीप्रकार पट कार्य के प्रति तन्तु समवायिकारण है, तन्तुओं का परस्पर संयोग असमवायिकारण; आकाश, काल, दिशा, तन्तुवाय की भावना, प्रयत्न, तुरी-तन्तु संयोग, संयोग का जनक कर्म सब निमित्तकारण हैं। इसप्रकार के द्रव्य गुण, कर्म के परस्पर कार्य-कारणभाव का वैशेषिकशास्त्र के प्रत्येक अध्ययनार्थी को सदा घ्यान रखना चाहिये; अन्यथा याथार्थ्य से विचलित होजाने की संभा-वना बनी रहती है। । १४।।

शिष्यों की जिज्ञासा पर सूत्रकार ने बताया—कतिपय गुण ऐसे हैं, जो अनेक द्रव्यों द्वारा मिलकर उत्पन्न किये जाते हैं। सूत्रकार ने कहा—

द्वित्वप्रभृतयः संख्याः पृथक्त्वसंयोगविभागाइच ।।२५॥

१. चन्द्रानन्दीय व्याख्या में 'पृथक्तवं' पाठ है।

[द्वित्वप्रभृतयः] दो म्रादि [संख्याः] गिनतियां [पृथक्त्वसंयोगविभागाः] पृथक्त्व, संयोग, विभाग [च] म्रौर।

सूत्र का 'प्रभृति' पद दो संख्या से लगाकर ग्रागे बढ़ती हुई समस्त संख्याओं का संग्रह करता है। एक संख्या को छोड़कर शेष दो ग्रादि संख्या ग्रौर पृथक्त्व, संयोग, विभाग इनमें से प्रत्येक गुण ग्रपने ग्रस्तित्व के श्रवसर पर अनेक द्रव्यों में समवेत रहता है। तात्पर्य यह, कि उक्त प्रत्येक गुण का समवायिकारण अनेक द्रव्य होते हैं।

गतसूत्रों में यह बताया गया, कि स्रनेक द्रव्यों से एक द्रव्य, सौर स्रनेक गुणों से एक गुण उत्पन्न होता है। प्रस्तुत सूत्र में बताया, स्रनेक द्रव्यों से मिलकर एक गुण उत्पन्न होता है। इसप्रकार कितपय गुणों का साधम्यं 'स्रनेकद्रव्या-रम्यत्व' है। इन गुणों के समवायिकारण अनेक द्रव्य होते हैं। पहले द्वित्व संख्या है। दो संख्या किन्हीं दो द्रव्यों में संभव है, तीन संख्या तीन में स्रौर चार चार में। इसीप्रकार शत, सहस्र, लक्ष, कोटि सर्बुद स्रादि संख्या उतने द्रव्यों में होनी संभव हैं। संख्या एक है—दो, पर उसके समवायिकारण अपनी भिन्न इकाईयों के साथ द्रव्य दो हैं। संख्या एक है—चार, उसके समवायिकारण उतने ही भिन्न द्रव्य हैं। तात्पर्य हुम्रा—स्रनेक द्रव्यों ने मिलकर किसी दो स्रादि एक संख्या को उत्पन्न किया है।

पृथक्तव गुण भी ऐसा ही है। एक घट दूसरे से पृथक् है, ऐसा व्यवहार जब हम करते हैं, उससे स्पष्ट होता है, कि यह पृथक्तव गुण एक-दूसरे से ग्रलग हुए ग्रनेक द्रव्यों में संभव होसकता है। इसप्रकार पृथक्तव ग्रपने ग्रस्तित्व में तभी ग्राता है, जब ग्रनेक द्रव्य उसके ग्राधार (समवायिकारण)माने जायें। एक संयोग सदा दो द्रव्यों में समवेत रहता है, इसीप्रकार विभाग भी। फलतः यह प्रत्येक गुण ग्रनेक द्रव्याश्रित रहता है; ग्रथवा यह कहिये, कि ग्रनेक द्रव्य मिलकर द्वित्व संख्या ग्रादि गुणों को उत्पन्न करते हैं। ये गुण व्यासज्यवृत्ति कहेजाते हैं, जो ग्रनेक मिलित द्रव्यों में उत्पन्न होते हैं। १५।।

शिष्य जिज्ञासा करता है, जैसे द्रव्य स्रथवा कतिपय गुण व्यासज्यवृत्ति हैं, क्या कर्म भी ऐसे होते हैं ? स्राचार्य समाधान करता है—

श्रसमवायात् सामान्यकार्यं कर्म न विद्यते ॥२६॥

[ग्रसमवायात्] समवाय न होने से [सामान्यकार्यं] सामान्य-ग्रनेक द्रव्यों

१. श्रज्ञातकर्तृक प्राचीन व्याख्या के सूत्रपाठ में 'सामान्य' पद नहीं है । चन्द्रा-नन्दीय व्याख्या में 'सामान्यं कर्म कार्यं' पाठ है ।

का एक-कार्य [कर्म] कर्म कर्म [न] नहीं [विद्यते] जाना जाता।

ग्रनेक द्रव्यों का एक कर्म कार्य कभी नहीं देखा गया; क्योंकि कोई एक कर्म अनेक द्रव्यों में—चाहे वे दो हों या दो से ग्रधिक—कभी समवेत नहीं रहता। कोई किया (कर्म) जब उत्पन्न होती है, वह केवल एक द्रव्य में होती है; एक किया का अनेक द्रव्यों में समवेत होना संभव नहीं। किया जिस द्रव्य में होगी, वही एकमात्र द्रव्य उस किया का समवायिकारण है। एक किया का एक द्रव्य समवायिकारण होने से अनेक द्रव्यों में उसका समवाय होना संभव नहीं। इसलिये कोई एक कर्म अनेक द्रव्यों से आरब्ध नहीं माना जाता। अतएव कितपय गुणों एवं द्रव्यों का जो साधम्यं 'अनेकद्रव्यारभ्यत्व' बताया, वह उनके साथ कर्मों का वैधम्यं है। एक कर्म एक द्रव्य में आश्रित रहता है; कर्म का ऐसा स्वरूप सूत्र-कार ने गतसूत्र [१। १। १७] में बताया है।।२६।।

प्रसंगवश सूत्रकार ने बताया—यद्यपि कर्म स्रनेकों का कार्य नहीं होता, पर द्रव्य स्रनेकों का कार्य होता है। सूत्रकार ने कहा—

# संयोगानां द्रव्यम् ॥२७॥

[संयोगानाम्] दो भ्रथवा बहुत-से संयोगों का [द्रव्यम्] द्रव्य (एक कार्यं होता है)।

गत सूत्रों [१।१।१८,२३] में यह बताया गया है, कि एक द्रव्य के समवायिकारण अनेक द्रव्य होते हैं। एक अवयवीरूप कार्यद्रव्य अपने अनेक अवयवरूप कारणों में समवायसम्बन्ध से उत्पन्न होता अथवा आत्मलाभ करता है। वे
अनेक कारणद्रव्य-अवयव कार्यद्रव्य—एक अवयवी—के समवायिकारण हैं। उस
द्रव्य का असमवायिकारण उन अवयवों का संयोग है। अनेक अवयवों के परस्पर
संयोग भी अनेक होंगे; वे संयोग एक अवयवी द्रव्य के आरम्भक होते हैं। यदि
कोई अवयवी केवल दो अवयवों में समवेत हुआ आत्मलाभ करता है, तो वहां एक
संयोग द्रव्य का आरम्भक है, जैसे द्रवणुक में। पर अन्यत्र कार्यद्रव्य में कहीं ऐसा
संभव न होगा, जहां उसके आरम्भक संयोग दो या दो से अधिक न हों। द्रवणुक
के अतिरिक्त अन्य समस्त कार्यद्रव्य एक अवयवी का आरम्भ अनेक संयोगों से
होता है। फलतः अनेक संयोग एक अवयवीद्रव्य के आरम्भक होते हैं।।२७॥

शिष्य जिज्ञासा करना है, जैसे अनेक संयोग-गुण एक द्रव्य को उत्पन्न करते हैं, ऐसे ही अनेक गुण क्या एक गुण को उत्पन्न करते हैं ? सूत्रकार ने बताया—

# रूपाणां रूपम् ॥२८॥

[रूपाणाम्] ग्रनेक रूप गुणों का [रूपम्] एक रूप गुण (कार्य होता है)।

सूत्र के 'रूप' पद ग्रन्य कितपय गुणों के उपलक्षण हैं। गत सूत्र में बताया गया, ग्रनेक ग्रवयव-कारण गत संयोग एक ग्रवयवी-द्रव्य के ग्रारम्भक होते हैं। ग्रवयव कार्यद्रव्य के समवायिकारण हैं, ग्रीर ग्रवयवों के संयोग ग्रसमवायिकारण वह कार्यद्रव्य है, ग्रीर ग्रसमवायिकारण हैं—ग्रवयवों के रूपादि गुण। ग्रवयव जितने हैं, उनमें रूपादि गुण भी उतने ही होंगे। यदि कोई पट दस तन्तुग्रों से बनाया जाना है, प्रत्येक तन्तु में ग्रपना एक रूप होगा; दस तन्तुग्रों में दस रूप, यद्यपि वे सब समानजातीय हैं—श्वेत, नील या पीत ग्रादि। दस तन्तुग्रों से उत्पन्न होने वाले एक पट में ग्रपने कारणों के समान एक श्वेत ग्रादि रूप होगा। पट का यह एक श्वेत-रूप दस तन्तुग्रों के दस श्वेत रूपों से ग्रारम्भ हुग्रा है। दस तन्तुग्रों के दस श्वेत रूप ते एक पट के एक श्वेत रूप के। इस-प्रकार ग्रनेक रूपों का कार्य एक रूप होता है—'रूपाणां रूपम्' यह निश्चित हुग्रा।

सूत्र के 'रूप' पदों से रस, गन्ध ग्रादि उन सब गुणों का संग्रह होजाता है, जिनके ग्रसमवायिकारण गुण ग्रनेक द्रव्यों में निष्ठित रहते हैं। रसाश्रय द्रव्य एक मोदक ग्रनेक ग्रवयवों से बना है, उन ग्रवयवों में स्थित ग्रनेक रस-गुण मोदक में एक रस के ग्रसमवायिकारण रहते हैं। इसीप्रकार गन्ध का ग्राश्रय पुष्प ग्रनेक ग्रवयवों से मिलकर बना है। उन ग्रवयवों के ग्रनेक गन्य पुष्पवर्ती एक गन्ध के ग्रसमवायिकारण होते हैं। इसप्रकार जिन ग्रनेकात्मक गुणों से एक गुण की उत्पत्ति होती है, उनकी सूची यह है—रस, गन्ध, स्पर्श, स्नेह, 'सांसिद्धिकद्रवस्व,

एकत्व, एकपृथक्त्व, परिमाण, वेग, स्थितिस्थापक, गुरुत्व ।

'रूप' गुण सूत्र में साक्षात् पठित है। इसप्रकार कार्यद्रव्य के समवायिकारण ग्रवयवों में विद्यमान ग्रनेक रूपादि गुण, उन ग्रवयवों से उत्पन्त एक कार्यद्रव्य में एक रूपादि गुण के ग्रारम्भक होते हैं। इससे यह स्पष्ट होजाता है, कि अनेक ग्रवयवगत रूपादि का एक ग्रवयविगत रूपादि कार्य होता है।।२८।।

शिष्य जिज्ञासा करता है—जैसे अनेक गुणों का एक गुण कार्य होता है; वैसे क्या अनेक गुणों का एक कार्य कर्म भी होता है ? सूत्रकार ने बताया—

गुरुत्व प्रयत्नसंयोगानामुत्क्षेपणम् ॥२६॥

[गुरुत्वप्रयत्नसंयोगानाम्] गुरुत्व, प्रयत्न, संयोग इन सब गुणों का [उत्क्षे-पणम्] उत्क्षेपण कर्म (एक कार्य होता है)। 'उत्क्षेपण' एक कर्म है। यह गुरुत्व, प्रयत्न, संयोग इन गुणों का कार्य है।

इन गुणों के मिलित सहयोग से उत्क्षेपण कर्म होपाता है।

देवदत्त ने पापाण ग्रादि भारी वस्तु को प्रयत्नपूर्वक फोंका। पापाण ग्रादि जो वस्तु फोंकी गई, उत्क्षेपण (फोंकने) में उस वस्तु का गुरुत्व कारण है, क्योंकि गुरुत्वहीन वस्तु का फोंकाजाना संभव नहीं होता। देवदत्त का प्रयत्न भी इसमें कारण है, क्योंकि प्रयत्न के विनायह कार्य संभव न होगा। प्रयत्न वाले देवदत्त के हाथ [प्रयत्नवदात्मसंयुक्तहस्त] का उत्क्षेप्य पापाण के साथ संयोग होना ग्राव- रयक है, ग्रन्यथा पापाण का उत्क्षेपण ही न होगा। फलतः पापाण ग्रादि किसी वस्तु के उत्क्षेपण कर्म में -उत्क्षेप्य वस्तु का 'गुरुत्व', उत्क्षेपक व्यक्ति का 'प्रयत्न', ग्रौर उत्क्षेप्य-उत्क्षेपक का परस्पर 'संयोग' – ये तीनों गुण कारण होते हैं। इसलिये इन ग्रनेक गुणों का एक कार्य 'उत्क्षेपण' कर्म होता है। सूत्र के 'उत्क्षेपण' पद से 'ग्रवक्षेपण' ग्रादि कर्मों का ग्राकलन होजाता है।। २६।।

शिष्य जिज्ञासा करता है, द्रव्यों का कार्य वताया; गुणों का कार्य वताया; परन्तु कर्मों का कार्य नहीं वताया। वया कर्मों का कभी कोई कार्य होता ही नहीं? ग्राचार्य ने विचारा, शिष्य पिछला पाठ भूल-से गये हैं; स्मरण कराते हुए वताया—

### संयोगविभागाइच कर्मणाम् ।।३०।।

ं [संयोगविभागाः] संयोग, विभाग [च] ग्रौर [कर्मणाम्] कर्मी के (कार्य हैं)।

ऐसा नहीं है, कि कर्मों का कोई कार्य न हो। गत सूत्र [१।१।२०] में यह पाठ पढ़ा दिया गया है, कि संयोग, विभाग और देग का कारण कर्म होता है। संयोग, विभाग, वेग ये कर्म के कार्य हैं। प्रस्तुत सूत्र में 'च' पद से वेग का ग्रहण कर लेना चाहिये। संयोगादि कार्य के रहते कर्म के कार्य की नितान्त दरिद्रता नहीं है।।३०।।

सूत्रकार प्रकृत विषय का निगंमनकरता है—

कारणसामान्ये द्रव्यकर्मणां कर्माकारणमुक्तम् ।।३१।।

[कारणसामान्ये] साधारणरूप से कारण बताये जाने वाले प्रकरण में [द्रव्यकर्मणाम्] द्रव्य ग्रीर कर्मों का [कर्म] कर्म को [ग्रकारणम्] श्रकारण

१. ग्रज्ञातकर्त्तृक प्राचीन भाष्य तथा चन्द्रानन्दीय व्याख्या में 'च' पद नहीं है। ग्रन्य व्याख्याकारों ने 'च' पद को यहां 'वेग' गुण संग्राहक माना है। इस विषय में गत सूत्र [१।१।२०] पर दीगई टिप्पणी द्रष्टव्य है।

२. चन्द्रानन्दीय व्याख्या में 'इति' पद ग्रधिक है।

[उक्तम्] कहा गया है।

गत सूत्रों में जहां द्रव्यादि पदार्थों के कार्य-कारणभाव का वर्णन किया है, वहां यह नहीं बताया, कि कर्म किसीका कारण नहीं होता। वहां केवल इतना कहा है, कि कर्म द्रव्य ग्रीर कर्म का कारण नहीं होता। कितपय गुणों का कारण तो वह होता ही है। फलतः इसप्रकार के विरोध का कोई अवकाश नहीं रहता, कि पहले [१।१।११,२१,२४] कर्म को अकारण कहा है, ग्रीर यहां [१।१।३०] कारण बताया जारहा है। सूत्रकार ने स्मरण कराया-केवल द्रव्य ग्रीर कर्म के प्रति कर्म की अकारणता है, वह संयोग ग्रादि का कारण तो होता ही है।।३१।।

> इति वैशेषिकविद्योदयभाष्ये प्रथमाघ्यायस्य प्रथममाह्निकम् ।

#### श्रथ प्रथमाध्याये द्वितीयमाह्मिकम्

गत स्राह्मिक में द्रव्य, गुण, कर्म तीन पदार्थों का विवरण प्रस्तुत किया गया। यह भी बताया गया, कि इनमें कौन किसका समवायिकारण श्रौर ग्रसम-वायिकारण है। परन्तु पदार्थों के कार्य-कारणभाव सम्बन्ध का निरूपण किये विना किसीको कारण श्रौर किसीको कार्य बताये जाने की बात स्रधूरी रहजाती है। स्राचार्य ने इस विषय में बताया-

### कारणाभावात्कार्याभावः ।।१॥ (३२)

[कारणाभावात्] कारण के ग्रभाव से [कार्याभावः] कार्य का ग्रभाव (होता है)।

कौन किसका कार्य ग्रीर कौन किसका कारण है, इसकी परख के लिये यह कसौटी है—जिसके रहने पर ही जो होता है, उनमें होने वाली वस्तु कार्य ग्रीर दूसरी कारण है। इस व्यवस्था के ग्रनुसार यह ग्रावश्यक है, कि कार्य के ग्रात्म-लाभ से पूर्व कारण का ग्रस्तित्व हो। क्योंकि कारण की विद्यमानता में कार्य उत्पन्न होपाता है। फलत: कारण वह पदार्थ है, जिसका ग्रागे परिवर्त्तन होना

१. म्रज्ञातकर्त्तृक प्राचीन भाष्य में इस सूत्र ग्रीर श्रगले सूत्र का पाठ तथा इनकी व्याख्या प्रथम ग्राह्मिक के 'उभयथा गुणाः' इस सूत्र के भ्रागे दिये गये हैं। मुद्रित प्स्तक में यहां केवल सूत्रों का मूल पाठ छपा है।

है। परिवर्त्तन किसी सद्वस्तु का संभव है, इस कारण परिवर्त्तन के लिये उस वस्तु का पहले विद्यमान होना ग्रत्यावश्यक है। इसीलिये सूत्रकार ने बताया, कार्य उस समय तक ग्रस्तित्व में नहीं ग्रासकता, जब तक कारण विद्यमान न हो।

प्रत्येक कार्य के कारण अनेक होते हैं। कोई समवायिकारण है, कोई असमवा-यिकारण और कोई निमित्तकारण। उदाहरण के लिये एक कार्य पट लीजिये, पट के समवायिकारण तन्तु हैं, असमवायिकारण तन्तुओं के परस्पर संयोग हैं, शेप सब तुरी वेमा तन्तुवाय ग्रादि निमित्तकारण हैं। इन कारणों में से किसीका अभाव रहेगा, अविद्यमानता होगी, तो पट बनना संभव न होगा। इसलिये वह प्रत्येक बस्तु पट का कारण है, जिसके विना पट का बनना संभव न हो। यह व्यवस्था बस्तुओं के पारस्परिक कार्य-कारणभाव सम्बन्ध को प्रमाणित करती है।

शास्त्रमें पदार्थों के तत्त्वज्ञान को निःश्रेयस का कारण बनाया। निःश्रेयस है—सांसारिक दुःखों से छुटकारा होजाना। इसका तात्पर्य हुआ, संसार में जन्म लेकर दुःखादि प्राप्ति का कारण मिथ्याज्ञान है। जबतक हम संसार में दुःखों का अनुभव करते हैं, समभना चाहिए, इसका कारण मिथ्याज्ञान विद्यमान है। इसप्रकार सांसारिक दुःख और मिथ्याज्ञान का परस्पर कार्य-कारणभाव सम्बन्ध ज्ञात होता है। इसी आधार पर दुःख से छुटकारा पाने की अभिलाषा वाला व्यक्ति दुःख के कारणभूत मिथ्याज्ञान को दूर हटाने के लिये प्रयत्नशील होता है। इस दृष्टि से कार्य-कारणभाव सम्बन्ध की व्यवस्था का वस्तुओं में होना और हमारे लिये उसका समभना अत्यावश्यक है।

श्रज्ञातकर्त्तृं क प्राचीन भाष्य में इस सूत्र की व्याख्या है—समवायिकारण श्रसमवायिकारण के नाश से कार्यद्रव्य का नाश होता है। समवायी-श्रसमवायी-निमित्त इन तीनों में से किसी एक दो या तीनों के नाश से तथा गुणान्तर की उत्पत्ति से गुण का नाश होता है। समवायिकारण के नाश तथा संयोग की उत्पत्ति से कर्म का नाश होजाता है। अथवा द्रव्यविनाश का कारण सर्वत्र अवयवसंयोग-नाश को समभना चाहिए॥१॥

शिष्य जिज्ञासा करता है, जैसे कारण के स्रभाव में कार्य स्रात्मलाभ नहीं कर-सकता; ऐसे ही क्या यह संभव है, कि कार्य के स्रभाव में कारण का स्रभाव रहे? स्राचार्य ने समाधान किया—

न तु कार्याभावात्कारणाभावः ॥२॥ (३३)

[न] नहीं [तु] तो [कार्याभावात्] कार्य के अभाव से [कारणाभावः] कारण का अभाव।

कार्य के ग्रभाव से कारण का ग्रभाव नहीं होता । किन्हीं पदार्थों के कार्य-

कारणसम्बन्ध के लिये यह ग्रावश्यक बताया, कि प्रत्येक कार्य-वस्तु की उत्पत्ति से पहले उसके कारणों का ग्रस्तित्व ग्रपेक्षित रहता है। यदि कारणवस्तु का ग्रस्तित्व न होगा, तो कार्य का होना ग्रसंभव है। पुत्रादि सन्तित का होना तभी संभव है, जब पित-पत्नी का ग्रस्तित्व प्रथम रहे। मान लीजिए किन्हीं दम्पित की यदि सन्तित नहीं होती, तो पुत्रादि न होने से दम्पित के ग्रस्तित्व को कोई भय नहीं है, उनका ग्रस्तित्व तो बना ही रहेगा। इसलिये ऐसा नहीं है, कि कार्य के न होने या न रहने पर कारण का ग्रभाव होजाये।

शंका कीजासकती है—कोई वस्तु कारण तभी कहीजासकती है, जब वह किसी कार्य को उत्पन्न करदेती है। तब कार्य के न होने पर किसी वस्तु को कारण कैसे माना जायगा ? इसलिये यह क्यों संभव नहीं, कि कार्य के ग्रभाव में कारण का भी ग्रभाव रहता है।

यह ग्राशंका ग्रापाततः सुरुचिपूर्ण प्रतीत होती है, पर इसमें वास्तविकता नहीं है। यह सत्य है, किसी पति-पत्नी के जब तक सन्तति न हो, तब तक पिता-माता ग्रादि पदों से उनका व्यवहार नहीं होता, पर इससे उनके ग्रस्तित्व में कोई बाधा नहीं म्राती, भले वह माता-पिता न कहलायें। पर यह सर्वथा एक गौण बात है, उनमें सन्तित की संभावना होने से वैसा व्यवहार होना ग्रयथार्थ नहीं है। कारणतत्त्वों में कार्योत्पाद की क्षमता बराबर रहती है; कारणवैकल्य से कहीं कार्य उत्पन्न न हो, यह ग्रलग बात है; पर कार्योत्पाद से पूर्व कारणतत्त्वों में कारणपद का व्यवहार ग्रसंगत नहीं है। तन्तुग्रों में पट के उत्पन्न करने की क्षमता है, इस वास्तविकता को पट की उत्पत्ति से पहले भी जाना जाता है । यदि ऐसा न जाना जाय, तो पट की उत्पत्ति के लिए तन्तुओं का ग्रहण न हो। किसी कार्य के लिये किन्हीं नियत वस्तुओं का उपादान होने से यह प्रमाणित होता है, कि कार्य की उत्पत्ति होने से पहले हम उन्हें किसी कार्य का कारण समभते व कहते हैं; उसमें किसी तरह की कोई असंगति नहीं होती। फलतः कार्य-कारणभावसम्बन्ध में यह व्यवस्था है, कि कारण वस्तु के न होने पर कार्य का होना संभव नहीं; इसके विपरीत यह कभी नहीं हाता, कि कार्य के न होने पर कारण न रहे। कार्योत्पत्ति के लिये कारणसामग्री का नियतपूर्ववर्ती होना, श्रौर कारणवैकल्य का स्रभाव होना स्रावश्यक है। इसी स्राधार पर वस्तुस्रों व धर्मों का परस्पर कार्य-कारणभाव व्यवस्थित होता है।

ग्रज्ञातकर्त्तृ के भाष्य में इस सूत्र का ग्रर्थ किया है—कार्यद्रव्य का नाश कारण-द्रव्य के नाश में हेतु नहीं होता; क्योंकि पट कार्य का नाश हो जाने पर तन्तु-कारणों की उपलब्धि होती रहती हैं। प्रत्येक प्राणी चाहता है, उसके समस्त दुःखों का स्रभाव होजाय। दुःखों के स्रभाव होने का कारण क्या है? तत्त्वज्ञान । तत्त्वज्ञान हमें क्यों नहीं होरहा? मिथ्याज्ञान के बने रहने के कारण । मिथ्याज्ञान का कारण क्या है? राग, हेप, मोह स्रादि दोषों में लिप्त रहना। इन दोपों का कारण क्या है? हमारी शुभा-शुभ प्रवृत्तियां; शुभप्रवृत्तियां पुण्यात्मिका हैं, जो हमें धर्म की स्रोर लेजाती हैं; स्रशुभ प्रवृत्तियां पापात्मिका हैं, जो हमें स्रधर्म की स्रोर प्रति करती हैं। इन प्रवृत्तियों का कारण क्या है? जन्मरूप में हमारा किसी देह के साथ सम्बन्ध होना। जब कोई दुःखों से बचने की स्रभिलाषा रखनेवाला व्यक्ति कार्य-कारणभाव-सम्बन्ध की इस परम्परा को समभ लेता है, तब वह तत्त्वज्ञान प्राप्त करने के लिये प्रयत्नशील होजाता है। शास्त्रद्वारा प्रतिपाद्य तत्त्वज्ञान के लिये मुमुक्षु-जनों की प्रवृत्ति को उक्त प्रकार से उद्वोधित करना इस दिसूत्री प्रकरण का सन्तिहत प्रयोजन समभना चाहिए।।२॥

प्रथम उद्दिष्ट द्रव्यादि छह पदार्थों में से द्रव्य, गुण, कर्म इन तीन पदार्थों के लक्षण आदि विशेषताओं का विवरण गत प्रसंगों में प्रस्तुत किया गया। अब कम-प्राप्त सामान्य का लक्षण सूत्रकार ने वताया—

सामान्यं विशेष इति बुद्ध्यपेक्षम् ॥३॥ (३४)

[सामान्यं] सामान्य (है) [विशेषः] विशेष [इति] ऐसा [बुद्धचपेक्षम्] बुद्धि की ग्रपेक्षा से।

सूत्र में 'बुद्धि' पद का ग्रर्थ ज्ञान है। जिन ग्रनेक पदार्थों में समान-जैसा ज्ञान होता है, वह ज्ञान उन पदार्थों में एक 'सामान्य' नामक धर्म का बोध कराता है। ऐसा सामान्य उस समय 'विशेष' कहा जाता है, जब उसका ग्राधार-क्षेत्र विस्तृत क्षेत्र से हटकर सीमित रहता है। इसी ग्राधार पर सामान्य दो प्रकार का है—पर ग्रीर ग्रपर। ग्राधिकदेशवृत्ति सामान्य 'पर' ग्रीर ग्रन्पदेशवृत्ति 'ग्रपर' है। पहला 'सामान्य' है, ग्रीर दूसरा 'विशेष'।

सर्वाधिकदेशवृत्ति सामान्य केवल एक है—सत्ता सामान्य । यह द्रव्य, गुण, कर्म तीनों में रहता है। द्रव्य, गुण, कर्म तीनों में 'सत्' बुद्धि समानरूप से देखी जाती है। तीनों में समानरूप से 'सत्' बुद्धि का होना उनमें सत्ता-सामान्य के होने का बोधक है। यह सामान्य कभी विशेष नहीं कहलाता, क्योंकि इससे अधिक क्षेत्र अन्य किसी सामान्य का नहीं है। इसकी अपेक्षा अल्पदेशवृत्ति सामान्य 'द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व' हैं। ये सामान्य यथाक्रम समस्त द्रव्यों, गुणों और कर्मों में रहते हैं। समस्त द्रव्यों में समानबुद्धि का जनक होने से 'द्रव्यत्व' सामान्य हैं, पर 'सत्ता' के समान यह गुण-कर्मों में नहीं रहता, गुण-कर्मों से व्यावृत्त है, हटा

हुआ है, इसीकारण सत्ता की अपेक्षा अल्पदेशवृत्ति हैं; तब इसका नाम 'विशेष' होजाता है । इसप्रकार द्रव्यत्व 'सामान्य-विशेष' है। ऐसे ही गुणत्व ग्रौर कर्मत्व भी 'सामान्य-विशेष' हैं।

इस विवरण के अनुसार 'सत्ता' केवल 'पर-सामान्य' है। द्रव्यत्व ग्रादि तीनों सामान्य 'पर-अपर' दोनों हैं। सत्ता की अपेक्षा द्रव्यत्व अपर-सामान्य है; पृथि-वीत्व, जलत्व ग्रादि की अपेक्षा 'पर' है। इसीप्रकार गुणत्व श्रीर कर्मत्व सत्ता की अपेक्षा अपर-सामान्य है; श्रीर गन्धत्व, रसत्व ग्रादि एवं उत्क्षेपणत्व, अपक्षे-पणत्व ग्रादि की अपेक्षा 'पर' है। सामान्य को दार्शनिक व्यवहार में 'जाति' कहा जाता है।

सामान्य लक्षण केवल 'बुद्धि' है, चाहे वह सामान्यरूप में कहा जाय अथवा विशेषरूप में । सूत्र के बुद्धपेक्षम् पद का अर्थ है—बुद्धि है अपेक्षा-लक्षण-चिह्न जिसका, ऐसा 'सामान्य' होता है। अनेक में एक बुद्धि ही 'सामान्य' का बोधक है। पृथिवी आदि अनेक में 'द्रव्य है' यह एक बुद्धि है। 'द्रव्य हैं' यह बुद्धि सामान्य हैं। इसीको जब कहाजाता है—'ये गुण नहीं हैं, कर्म नहीं हैं, तब यह बुद्धि विशेष का बोधक है। इसीको अन्य शब्दों में कहा जाता है—अनुवृत्त बुद्धि 'सामान्य' और व्यावृत्त बुद्धि 'विशेष'का प्रयोजक है। एक ही 'द्रव्यत्व' धर्म समस्त द्रव्यों में समान्युद्धि का प्रयोजक हैं, और वही धर्म द्रव्यों को गुणादि से हटाकर पृथक् रखता है। इस रूप में द्रव्यत्व 'सामान्य-विशेष' उभयात्मक जाति है। इस

शिष्य जिज्ञासा करता है, सामान्य दो प्रकार का बताया—पर ग्रीर ग्रपर। क्या कोई सामान्य केवल 'पर' होता है ? ग्रीर वह कौन-सा है ? ग्राचार्य ने समाधान किया—

# भावोनुवृत्तेरेव हेतुत्वात् सामान्यमेव ॥४॥ (३५)

[भावः] सत्ता [ग्रनुवृत्तेः] ग्रनुवृत्ति का [एव] ही [हेतुत्वात्] हेतु होने से [सामान्यं] सामान्य [एव] केवल ।

सत्ता केवल सामान्य अर्थात् केवल 'पर-जाति' है क्योंकि वह अनुवृत्ति का हेतु होती है, व्यावृत्ति का नहीं । द्रव्य, गुण, कर्म तीनों में सद्वुद्धि समान रूप से होती है, इसीलिये 'सत्ता' केवल सामान्य अथवा 'पर-जाति' कहीजाती है ।

यदि कोई ग्राशंका करे, कि द्रव्य, गुण, कर्म में सम।नबुद्धि होने से जैसे 'सत्ता' सामान्य है; वैसे द्रव्यादि तीनों को सामान्य, विशेष, समवाय से व्यावृत्त करने

१. श्रज्ञातकर्त्तृ क प्राचीन भाष्य में सूत्र का पाठ 'भावः' केवल इतना हैं। चन्द्रा-नन्दीय न्याख्या में 'भावः सामान्यमेव' सुत्रपाठ है।

के कारण इसे विशेष भी माना जाना चाहिए? ऐसी म्राशंका युक्त नहीं है। कारण यह है, कि सामान्य, विशेष, समवाय इन पदार्थों में 'जाति' नहीं रहती; जाति-केवल द्रव्य, गुण, कर्ण इन तीन पदार्थों में समवेत रहती है। ऐसा कोई जाति-रूप धर्म नहीं है, जो छहों पदार्थों में समवेत रहता हो, और जिसकी यवान्तर-जाति ग्रथवा ग्रपर-जाति ग्रलपदेशवृत्ति होने के कारण 'सत्ता' को मानाजाय। जिन पदार्थों में जाति समवेत रहती है, उन्हीं में ग्रलपदेश-ग्रधिकदेशवृत्ति की संभावना कीजायगी; क्योंकि जातिरूप धर्म, द्रव्य, गुण, कर्म तीन में समवेत रहता है; इसलिए ग्रलपदेश-ग्रधिकदेशवृत्ति का होना इन्हीं में देखा जायगा। सामान्य, विशेष, समवाय में कोई जाति-रूप धर्म समवेत' नहीं रहता; ग्रतः 'सामान्य-विशेष' संज्ञा के लिये उनका उपयोग नहीं किया जासकता। फलतः 'सत्ता' जाति केवल सामान्य है, विशेष नहीं ॥४॥

शिष्य जिज्ञासा करता है, ऐसे सामान्य-धर्म कौन-से हैं। जिनको 'विशेष' भी कहा जाता है ? सूत्रकार ग्राचार्य ने समाधान किया—

१. जातिरूप धर्म कहां रहता है ग्रीर कहां नहीं, तथा जाति-धर्म कहीं न रहने के क्या बाधक कारण हैं; इनका संकलन प्राचीन ग्राचार्यों ने एक पद्य में इसप्रकार कर दिया है—

व्यक्तेरभेदस्तुल्यत्वं संकरोऽयानवस्थितिः। रूपहानिरसंबन्धो जातिबाघकसंग्रहः॥ इस पद्य में जाति के बाधक छह कारगों का संकलन है। इनका यथा-क्रम विवरण निम्नप्रकार है—

- १. व्यक्तेरभेदः —व्यक्ति का एक होना। जो पदार्थ एक व्यक्तिरूप है, ग्रपने रूप में वहीं केवल इकाई है, उसमें जातिरूप धर्म नहीं रहेगा, क्योंकि जाति ग्रनेक में समान बुद्धि का होना है। जैसे ग्राकाश एक व्यक्तिमात्र है, उसमें 'ग्राकाशत्व' धर्म जातिरूप नहीं होगा, ग्राचार्यों ने ऐसे धर्म के लिए 'उपाधि' पद का प्रयोग स्वीकार किया है। 'ग्राकाशत्व' उपाधि है, जाति नहीं।
- २. तुल्यत्वम्—जो धर्म तुल्य हों, समान देश में रहें, वे भिन्न (म्रलग-म्रलग) जाति नहीं मानी जायेंगी। जैसे—घटत्व, कलशत्व। घट, कलश ये पर्याय-वाची पद हैं। एक ही म्रर्थ को कहते हैं, इसिलये ये म्रलग जातियां न होंगी, ऐसे ही मनुष्यत्व, मानवत्व म्रयवा म्रश्वत्व, वाजित्व म्रादि म्रलग-म्रलग जातियां न होंगी।
- ३. संकर :--संकर की परिभाषा ग्राचार्यों ने की है---'परस्परात्यन्ताभावसमा-

नाधिकरणयोरेकत्र धीमणि समावेशः संकरः। तात्पर्य है—जिन दो धर्मों का परस्पर एक-दूसरे के ग्रभाव के साथ सामानाधिकरण्य हो ग्रौर वे दोनों धर्म कहीं ग्रन्य धर्मों में एक जगह समाविष्ट दीखें, तो वे दोनों धर्म 'जाति' रूप नहीं माने जाते। जैसे—भूतत्व ग्रौर मूर्तत्व दो धर्म हैं। भूतत्व ग्राकाश में है, वहां मूर्तत्व का ग्रभाव है, ग्रथांत् जहां मूर्तत्वाभाव है, वहां भूतत्व है; मूर्तत्वाभाव के साथ एक जगह भूतत्व का सामानाधिकरण्य होगया; इसीप्रकार भूतत्वाभाव के साथ मूर्तत्व का सामानाधिकरण्य होगया; इसीप्रकार भूतत्वाभाव के साथ मूर्तत्व का सामानाधिकरण्य मन में है, मन भूत नहीं, पर मूर्त्त है। इन दोनों—'भूतत्व, मूर्त्तत्व'—धर्मों का एकत्र पृथिवी ग्रादि चार 'भूते' हैं ग्रौर 'मूर्त्त' भी। फलतः 'भूतत्व-मूर्त्तत्व' धर्म सांकर्यदोष के कारण जाति नहीं माने जाते।

४. ग्रनवस्थित: - ग्रनवस्था दोष जाति में ग्रन्य जाति माने जाने का बाधक है। सामान्य में 'सामान्यत्व' जाति नहीं रहती, प्रत्येक जातिरूप धर्म ग्रपने धर्मी को ग्रन्य पदार्थों से व्यावृत्त रखने के लिये होता है। वह धर्म ग्रन्य किसी का रूप नहीं है, उन सबसे यह व्यावृत्त है, इसके नियामक वे धर्मी होते हैं, जिनका वह धर्म है। इसलिये जातिरूप में उसे ग्रन्यों से व्यावृत्त करने की भावना से उसमें ग्रन्य जाति का मानन। व्यर्थ है। यदि उसमें जाति मानी जाती है, तो उसकी व्यावृत्ति के लिये ग्रन्य जाति माननी होगी, उसके भी लिये ग्रौर, इसप्रकार ग्रनवस्था होगी; ग्रतः जाति में जाति का होना नहीं माना जाता।

समस्त जातियों में एक 'सामान्यत्व' जाति मान कर आगे 'व्यक्त्य-भेद, जाति का बाधक मान लिया जायगा, अनवस्था को जातिबाधक मानना व्यर्थ है। यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि एक वर्ग समस्त सामान्य का, और उनमें एक 'सामान्यत्व' अलग धर्म; ये दो वर्ग फिर बन जायेंगे, अनेकता रह जाने से व्यक्तयभेद जातिबाधक न रहेगा, तब उन दो वर्गों में पुनः जाति माननी होगी। इसप्रकार दो वर्गों का अन्त कहीं न होगा, अतः अन-वस्था को जाति-बाधक माना गया है।

प्र. रूपहानि :— ग्रपने रूप की हानि होजाना-प्रन्त्यनित्यद्रव्यवृत्ति— विशेष नामक पदार्थों में जाति का बाधक है। विशेष का स्वरूप है—स्वतः व्यावृत्त रहना। उनको ग्रन्यों से व्यावृत्त करने के लिये यदि उनमें जातिरूप धर्म माना जाय; तो उनका 'स्वतः व्यावृत्त होना' जो रूप स्वीकार किया है, उसकी हानि होजायगी। द्रव्यत्वं गुणत्वं कर्मत्वं च'सामान्यानि विशेषाश्च ॥५॥ (३६)

[द्रव्यत्वं] द्रव्यत्व, [गुणत्वं] गुणत्व, [कर्मत्वं] कर्मत्व, [च ] ग्रौर, [सामा-न्यानि] सामान्य (हैं), [विशेषाः] विशेष (होते हैं), [च] ग्रौर।

द्रव्यत्व, गुणत्व ग्रौर कर्मत्व सामान्य-विशेष जाति हैं। केवल यही तीन जाति सामान्य-विशेष हों, ऐसा नहीं हैं। द्रव्यों में पृथिवीत्व, जलत्व, ग्रादि, गुणों में गन्धत्व, रसत्व ग्रादि, कर्मों में उत्क्षेपणत्व, ग्रपक्षेपणत्व ग्रादि जातियां भी सामान्य-विशेष है। सूत्र के 'च' पद से ऐसी सब जातियों का संग्रह कर लेना चाहिये।

पृथिवीत्व की अपेक्षा द्रव्यत्व 'पर' जाति है, इस स्थिति में वह 'सामान्य' है, ग्रीर सत्ता की अपेक्षा 'ग्रपर' जाति होने से 'विशेष' है। इसीप्रकार पृथिवीत्व जाति घटत्व की अपेक्षा 'पर' होने से 'सामान्य' है, ग्रीर द्रव्यत्व की अपेक्षा 'ग्रपर' होने से 'विशेष' है। सत्ता किसी की अवान्तर जाति नहीं है, इसलिये वह केवल 'परसामान्य, है; इसीप्रकार घटत्व की कोई अन्य अवान्तर जाति नहीं है; इसलिये घटत्व केवल 'ग्रपर-सामान्य' कहा जाता है।।।।

शिष्य जिज्ञास। करता है, प्रथम उद्दिष्ट छह पदार्थों में एक 'विशेष' नामक पदार्थ कहा गया है। क्या 'सामान्य-विशेष' में 'विशेष' पद उसी पदार्थ का निर्देश करता है ? यदि ऐसा है, तो पदार्थ छह हैं—इस कथन का विरोध होगा। ग्राचार्य सूत्रकार समाधान करता है—

म्रन्यत्रान्त्येभ्यो विशेषेभ्यः ॥६॥ (३७)

[ग्रन्यत्र] ग्रन्य में, (है, यह विशेष), [ग्रन्त्येम्यः] ग्रन्त्य में रहने वाले, [विशेषेम्यः] विशेषों से ।

छह पदार्थों में जिस 'विशेष' नामक पदार्थं की गणना कीगई है, वे विशेष पदार्थ केवल नित्य परमाणुग्नों में रहते हैं। कार्य-परम्परा का जहां ग्रन्त होजाता हैं, वे परमाणु हैं। परमाणु नित्य द्रव्य हैं, वे किसी का कार्य नहीं। कार्यद्रव्य प्रत्येक ग्रन्य कार्यद्रव्य से भिन्न होता है, क्योंकि उनके कारणद्रव्य एक-दूसरे से

इ. ग्रसम्बन्ध :—सम्बन्ध का न बन सकना, समवाय में जाति का बाधक है। जाति रूप धर्म ग्रपने धर्मी में समवाय सम्बन्ध से रहता है। समवाय सम्बन्ध ग्रयुतिसद्धों का माना गया है; उनके पांच जोड़े निर्धारित हैं—गुण-गुणी, किया-कियावान्, जाति-व्यक्ति, ग्रवयव-ग्रवयवी, ग्रन्त्यनित्यद्वय्य-विशेष। समवाय में जाति रहे, तो समवाय सम्बन्ध से रहे, वह संभव नहीं। श्रतः ग्रसंबन्ध समवाय में जाति का बाधक है।

१. ग्रजातकर्ल्क प्राचीन व्याख्या में सूत्र का 'च' पद नहीं है।

भिन्न हैं। जो तन्तु एक पट के कारण हैं, वे ग्रन्य पट के कारण नहीं हैं। इसिलये एक पट के कारणद्रव्य उस पट को ग्रन्य पट ग्रादि कार्यों से व्यावृत्त रखते हैं। तात्पर्य यह —िक एक कार्यद्रव्य दूसरे कार्यद्रव्य से भिन्न है; यहां भेदक या व्यावर्त्तक प्रत्येक कार्य के ग्रपने कारण-ग्रवयव हैं। परन्तु परमाणु का कोई कारण नहीं होता, तब एक परमाणु दूसरे परमाणु से भिन्न है, इसका भेदक या व्यावर्त्तक कीन होगा? ग्राचार्यों ने व्यावर्त्तक रूप से प्रत्येक परमाणु में एक 'विशेष' नामक पदार्थ का होना स्वीकार किया है। परमाणु क्योंकि ग्रनन्त हैं, वे 'विशेष' नामक पदार्थ भी ग्रनन्त हैं। सूत्र का बहुवचनान्त [विशेषभ्यः] पद इसी भाव को ग्रभि-व्यक्त करता है।

ये विशेष केवल परमाणुम्रों में रहते हैं, परन्तु 'सामान्य-विशेष' पद में कथित विशेष धर्म उनसे म्रन्यत्र रहते हैं; म्रर्थात् केवल कार्य-पदार्थ में। इसलिये म्रन्त्य विशेषों को इस विशेष के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। इनका म्रपने-म्रपने रूप में सर्वथा पृथक् म्रस्तित्व है। इतना समभ लेने से पदार्थों की छह संख्या में कोई व्याघात नहीं म्राता ॥६॥

शिष्य जिज्ञासा करता है, सत्ता को पर-सामान्य बताया हैं, परन्तु सत्ता का स्वरूप श्रथवा लक्षण क्या है ? श्राचार्य सूत्रकार ने समाधान किया—

सदिति' यतो द्रव्यगुणकर्मसु सा' सत्ता ॥७॥ (३८)

[सत्] सत्, [इति] यह ग्रथवा इस रूप में, [यतः] जिससे (ज्ञान होता है), [द्रव्यगुणकर्मसु] द्रव्य, गुण ग्रौर कर्मों में, [सा] वह, [सत्ता] सत्ता सामान्य है।

द्रव्य, गुण, कर्म इन तीनों में जिससे यह ज्ञान होता है, कि ये सत् हैं, वह धर्म 'सत्ता सामान्य' कहा जाता है। तात्पर्य हुग्रा, द्रव्यादि तीनों पदार्थों में 'सत्' प्रतीति का कारण सत्ता है। सत्तासामान्य इन तीनों पदार्थों में समवेत है, इसी कारण 'सत् द्रव्यम्, सन् गुणः, सत् कर्म' इत्यादि ज्ञान होपाता है। यही सत्ता का लक्षण या स्वरूप है।

द्रव्यादि तीनों पदार्थों के विषय में—'यह सत् है, यह सत् है' इसप्रकार का ग्रनुवृत्त-प्रत्यय ग्रीर ऐसा ही व्यवहार सत्ता-सामान्य के स्वीकार किये जाने

श्रज्ञातकर्त्तृक प्राचीन व्याख्या में 'सन् यतो' ऐसा पाठ है। मध्य में 'इति' पद नहीं है।

२, चन्द्रानन्दीय व्याख्या में 'सा सत्ता' ये पद नहीं हैं। इसके ग्रागे ग्रतिरिक्त सूत्र है---'ऐकद्रव्यवस्वान्न द्रव्यम्।'

में प्रमाण है।।७॥

शिष्य ग्राशंका करता है, द्रव्यादि तीनों पदार्थों से पृथक् सत्ता का ग्रनुभव नहीं होता । गोत्व ग्रथवा ग्रश्वत्व गौग्रों या ग्रश्वों से ग्रतिरिक्त कुछ नहीं दीखता; तब इसे द्रव्यादिरूप ही क्यों न मानलिया जाय ? सूत्रकार ने समाधान किया—

द्रव्यगुणकर्मभ्योऽर्थान्तरं सत्ता ॥८॥ (३६)

[द्रव्यगुणकर्मम्यः] द्रव्य, गुण और कर्मों से, [अर्थान्तरं] अतिरिक्त अर्थ है, [सत्ता] सत्ता सामान्य।

सत्ता सामान्य द्रव्यादिरूप न होकर उनमें समवेत रहता हुम्रा उनसे म्रतिरिक्त पदार्थ है। द्रव्यादि तीनों पदार्थ द्रव्य, गुण, कर्म में म्रनुगत नहीं हैं। द्रव्य, कर्म-गुण नहीं; गुण, द्रव्य-कर्म नहीं; कर्म, द्रव्य-गुण नहीं। परन्तु सत्ता तीनों में म्रनु-गत देखी जाती है; इससे सिद्ध होता है—सत्ता इन तीनों से भिन्न है।

इस तात्पर्य को ग्रभिव्यक्त करने के लिये सूत्र में 'ग्रर्थान्तरं' पद पढ़ा है। 'ग्रर्थ' पद वैशेषिक में पारिभाषिक है—इस पद से केवल द्रव्य, गुण, कर्म इन तीन का बोध होता है'। 'ग्रन्तर' पद का तात्पर्य है-भेद। सारांश हुग्रा—ग्रर्थों से ग्रर्थात् द्रव्य, गुण, कर्म, इन तीनों से सत्ता का भेद है।

शंका कीजासकती है, स्वयं सूत्रकार ने [१।१।४] छह पदार्थों का उल्लेख किया है। फिर 'ग्रर्थ' पद को केवल द्रव्यादि तीन में परिभाषित कर देना क्या परस्पर विरोध का द्योतक नहीं है ?

गंभीरता से विचारने पर ज्ञात होता है, सूत्रकार के इस कथन में विरोध कोई नहीं है। कारण यह है, कि जहां सूत्रकार ने 'ग्रर्थ' पद को द्रव्यादि तीन में परिभाषित किया है, वहां 'ग्रर्थ' पद से सूत्रकार का तात्पर्य वस्तुतत्त्व से है। समस्त वस्तुतत्त्व का समावेश द्रव्य, गुण, कर्म तीन में सीमित है। जहां छह पदार्थों का उल्लेख किया है, वहां 'पदार्थ' पद में 'ग्रर्थ' केवल वाच्य या ग्रभिधेय को कहता है, यह ग्रावश्यक नहीं, कि वह वाच्य वस्तुतत्त्व भी हो। यह स्पष्ट है, सामान्य, विशेष, समवाय वस्तु-तत्त्व नहीं हैं, यद्यपि पद के वाच्य ग्रथवा ग्रभिधेय हैं। वस्तुतत्त्व का तात्पर्य है—किसी ग्राकारविशेष-ग्रवयवसन्निवेश में ग्रथवा किसी नियत विशेषस्थित में ग्रथवा कियारूप में किसीका ग्रभिच्यक्त होना। यह व्यवस्था सामान्य ग्रादि में नहीं। ये केवल पद के वाच्य हैं, वस्तुतत्त्व नहीं। ऐसे ही ग्रभिग्रय के ग्राधार पर कितिपय व्याख्याकार ग्राचार्यों ने पदार्थ का लक्षण

१. ब्रष्टब्य, वैशेषिक सूत्र---'म्रर्थ इति ब्रव्यगुणकर्मसु' [ 51713 ] ।

'प्रमितिविषयाः' पदार्थाः' किया है; जिसमें द्रव्यादि छहों पदार्थों का समावेश होजाता है ।

द्रव्य, गुण, कर्म और सत्ता म्रादि सामान्य की म्राप्ती यह स्थिति भी स्पष्ट करती है, कि 'सत्ता सामान्य' द्रव्यादि तीन से भिन्न है ॥५॥

भ्राचार्यं सूत्रकार स्वयं इस कथन की पुष्टि के लिये हेतु प्रस्तुत करता है—
गुणकर्मसु च भावान्त कर्म न गुणः ।।।। (४०)

[गुणकर्मसु] गुण, कर्मों में [च] ग्रौर [भावात्] होने से [न]नहीं [कर्म] कर्म [न] नहीं [गुणः] गुण।

सत्ता-सामान्य क्योंकि गुण श्रीर कर्मों में समवेत रहता है, इसलिये वह द्रव्य, गुण, कर्म इन तीनों से भिन्न है। द्रव्य, गुण श्रीर कर्म, गुणों व कर्मों में समवेत नहीं रहते। गुणों में न द्रव्य रहता, न गुण रहता, न कर्म रहता; इसीप्रकार कर्मों में न द्रव्य रहता, न गुण रहता, न कर्म रहता; परन्तु सत्ता जाति गुण श्रीर कर्मों में रहती है; इसलिये द्रव्य गुण, कर्मों से वह भिन्न है।

सूत्र में यद्यपि 'द्रव्य' पद पठित नहीं है, तथापि कर्म ग्रौर गुण के व्यतिक्रम-पाठ से व्याख्याकारों ने सूत्रकार का ग्रभिप्राय प्रकट किया है, कि यहां द्रव्य का समावेश कर लेना चाहिये। पदार्थ-निर्देश के ग्रनुसार 'न गुणो न कर्म' ऐसा क्रम सूत्र का होना चाहिये था। व्यतिक्रम-पाठ से सूत्रकार ने यहां द्रव्य का समावेश कर लेना सूचित किया है।।।।

म्राचार्य सूत्रकार उक्त कथन को प्रमाणित करने के लिये म्रन्य हेतु प्रस्तुत करता है—

### सामान्यविशेषाभावेन च ॥१०॥ (४१)

[सामान्यविशेषाभावेन] सामान्यविशेष के ग्रभाव से [च] भौर, भ्रथवा भी।

सामान्यविशेष के ग्रभाव से भी सत्ता, द्रव्य, गुण, कर्मों से भिन्न है। द्रव्यों में 'द्रव्यत्व' सामान्यविशेष रहता है; यदि सत्ता द्रव्य से ग्रभिन्न होती, तो उसमें

१. 'सप्तपदार्थी' के रचयिता ग्राचार्य शिवादित्य।

२. ग्राचार्य चन्त्रकान्त ने सुत्र में 'च' नहीं पढ़ा।

३. म्रज्ञातकर्त्तृक प्राचीन व्याख्या में 'गुणक्च' पाठ है। इस पाठ के स्रनुसार 'चकार' सूत्र में भ्रपठित 'द्रव्य' का संग्राहक है।

४. 'सामान्यविशेषाभावाच्व,' चन्द्रानन्दीय व्याख्या।

भी 'द्रव्यत्व' सामान्यविशेष रहता; परन्तु ऐसा नहीं है, इसिलये सत्ता द्रव्यों से भिन्न है। गुणों में 'गुणत्व' सामान्यविशेष रहता है, सत्ता में 'गुणत्व' की उपलब्ध नहीं होती। यदि सत्ता गुण होती, तो वहां गुणत्व उपलब्ध होता; इसिलये सत्ता को गुणों के ग्रन्तर्गत नहीं मानाजासकता। ऐसे ही 'कर्मत्व' सामान्यविशेष कर्मों में समवेत है, परन्तु सत्ता में 'कर्मत्व' सामान्यविशेष की प्रतीति नहीं होती; यदि सत्ता कर्म होती, तो उसमें 'कर्मत्व' समवेत रहता। फलतः द्रव्य, गुण, कर्मों में यथाक्रम द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व इन सामान्यविशेषों के रहने से तथा सत्ता में इनके ग्रभाव से प्रमाणित होता है—सत्ता द्रव्य, गुण, कर्म से भिन्न है।।१०।।

द्रव्य, गूण, कर्म तीनों मंसदभाव की प्रतीति का नियामक द्रव्यादि में समवेत सत्ता-सामान्य को माना गया है। इसके विपरीत सामान्य, विशेष, समवाय में सद्भाव की प्रतीति का नियामक सत्ता-सामान्य का संबंध न मानकर सामान्य ऋादि का स्वरूप ही उनके सद्भाव का नियामक माना गया है । इसीकारण सामान्य, विशेष, समवाय में सामान्य का श्रस्तित्व स्वीकार नहीं किया जाता। इस परि-स्थिति में शिष्य श्राशंका करता है—जैसे सामान्य श्रादि में सद्भाव व सद्व्यवहार का नियामक उनका स्वरूप है, ऐसे ही द्रव्यादि में सद्भाव व स्वर्व्यवहार का नियामक द्रव्यादि के स्वरूप को ही मानलिया जाय, उनमें श्रतिरिक्त सत्ता व द्रव्यत्व श्रादि का मानना व्यर्थ है ?

इस म्राशंका का सत्ता-सम्बन्धी समाधान गत सूत्रों में कर दिया गया है— सत्ता द्रव्यादि-स्वरूप नहीं हैं। द्रव्यत्व म्रादि सामान्य भी द्रव्यादि-स्वरूप नहीं हैं, इसका निरूपण म्रिम सूत्रों में कियागया है। प्रथम द्रव्यत्व सामान्य द्रव्यादि-रूप नहीं है, प्रत्युत द्रव्यादि से भिन्न है, इसके लिये सूत्रकार ने कहा—

<sup>र</sup>ग्रनेकद्रव्यवत्त्वेन द्रव्यत्वमुक्तम् ॥११॥ (४२)

[ग्रनेकद्रव्यवत्त्वेन] ग्रनेक द्रव्य समवायिकारणवाला होने से [द्रव्यत्वं] द्रव्यत्व-सामान्यविषयक [उक्तम्] व्याख्यान समभ्रलेना चाहिये ।

जिसप्रकार सत्ता जाति को द्रव्यादि से भिन्न प्रमाणित किया गया है, इसी-प्रकार द्रव्यत्व जाति द्रव्यों से भिन्न है। इसमें सूत्रकार ने हेतु उपस्थित किया है-'ग्रनेकद्रव्यवत्त्व'। 'ग्रनेक' पद यहां 'सर्व' के ग्रर्थ में समभना चाहिये। सब द्रव्यों

१. ब्रष्टव्य, प्रशस्तपादभाष्य, तथा उसकी कन्दली ध्याख्या; 'सामान्य' का साधम्बं-निरूपण प्रसंग ।

२. चन्द्रानन्दीय व्याख्या में पाठ है--'एकद्रव्यवस्थेन'।

में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाला 'द्रव्यत्व' सामान्य है, परन्तु कोई द्रव्य सब द्रव्यों में समवाय सम्बन्ध से नहीं रहता, केवल कार्यद्रव्य प्रवयवी ग्रपने कारणद्रव्य ग्रव-यवों में समवाय सम्बन्ध से रहता है; इसलिये द्रव्य पदार्थ से 'द्रव्यत्व' सामान्य भिन्न है। सूत्र के 'ग्रनेक' पद का 'सर्व' ग्रर्थ करने से द्रव्य के एकांश ग्रवयवी में ग्रातिव्याप्ति नहीं होती। क्योंकि ग्रनेक द्रव्यों में समवाय सम्बन्ध से तो ग्रवयवी द्रव्य भी रहता है, पर वह समस्त द्रव्यों में नहीं रहता।

'स्रनेक' पद का 'सर्व' अर्थ करने का यह भी प्रयोजन है, कि पृथिवात्व, जलत्व स्रादि जातियों में स्रतिव्याप्ति नहीं होती; क्योंकि पृथिवीत्व स्रादि जातियां केवल पृथिवी स्रादि में रहती हैं, समस्त द्रव्यों में नहीं। इसलिये 'द्रव्यत्व' का द्रव्यों से भेद बताये जाने का प्रसंग द्रव्य के एकांश में प्रवेश नहीं करेगा।

इतना होने पर भी 'द्रव्यत्व' का द्रव्यों से भेद बताने वाले इस हेतु में पुनः एक दोष प्रतीत होरहा है। सब द्रव्यों में समवाय सम्बन्ध से न केवल 'द्रव्यत्व' रहता है, ग्रिपतु सत्ता-सामान्य भी सब द्रव्यों में समवाय सम्बन्ध से रहता है। तब द्रव्यत्व-सामान्य का द्रव्यों से भेद बताने वाला हेतु सत्ता-सामान्य में घटित होजाने के कारण ग्रितिव्याप्ति दोष से दूषित होगया।

इसके समाधान के लिये व्याख्याकार ग्राचार्यों ने सुभाव दिया है, कि सूत्र-गत हेतु में 'मात्र' ग्रथवा 'केवल' पद का समावेश भीर कर लेना चाहिये। इसका तात्पर्य हुग्रा—समस्त द्रव्यमात्र वृति होने से, भ्रथवा केवल समस्त द्रव्यों में सम-वायसम्बन्ध से रहने के कारण द्रव्यत्व सामान्य द्रव्यों से भिन्न होता है। सत्ता-सामान्य केवल द्रव्यों में समवाय सम्बन्ध से नहीं रहता, प्रत्युत गुण भीर कर्मों में भी रहता है; इसलिये यह हेतु सत्ता-सामान्य में ग्रतिव्याप्त न होगा।।११।।

द्रव्यों से द्रव्यत्व.सामान्य के भिन्न होने में भ्राचार्य सूत्रकार भ्रन्य हेतु प्रस्तुत करता है—

### सामान्यविशेषाभावेन च ॥१२॥ (४३)

[सामान्यविशेषाभावेन] सामान्यविशेष का अभाव होने से [च] श्रौरं, ग्रथवा भी।

सर्वद्रव्यमात्रसमवायी केवल 'द्रव्यत्व-सामान्य' है, कोई द्रव्य ऐसा नहीं; इसलिये 'द्रव्यत्व-सामान्य' द्रव्य नहीं, प्रत्युत द्रव्यों से भिन्न है; यह गतसूत्र मे कहा गया। इसके ग्रतिरिक्त-'द्रव्यत्व' सामान्य के द्रव्यों से भिन्न होने में—यह हेतु है, कि पृथिव्यादि द्रव्यों में पृथिवीत्व, जलत्व ग्रादि सामान्यविशेष समवेत रहते हैं; यदि 'द्रव्यत्व-सामान्य' पृथिव्यादि द्रव्यरूप होता, तो उसमें 'पृथिवीत्व' ग्रादि समान्यविशेष समवेत रहते; परन्तु ऐसा नहीं है।

यह कभी किसी को प्रतीत नहीं होता, कि 'द्रव्यत्व-सामान्य' पृथिवी, जल, तेज भ्रादि है। इसलिये प्रत्यक्ष से प्रमाणित होता है, कि 'द्रव्यत्व-सामान्य' पृथिव्यादि द्रव्यों से भिन्न है ॥१२॥

इसी प्रिक्रया का उपयोग सूत्रकार 'गुणत्व-सामान्य' को द्रव्यादि से भिन्न बताने में करता है—

# तथा' गुणेषु भावाद्गुणत्वमुक्तम् ।।१३।। (४४)

[तथा] वैंसे ही [गुणेषु] गुणों में [भावात्] होने से [गुणत्वं] गुणत्व-सामान्य (द्रव्यादि से भिन्न है यह) [उक्तम्] कहा गया, व्याख्यान किया गया।

'गुणत्व-सामान्य' द्रव्य, गुण, कर्म से भिन्न है, इसमें यह हेतु है, कि 'गुणत्व-सामान्य' गुणों में समवाय सम्बन्ध से रहता है; परन्तु द्रव्य, गुण, कर्म कोई भी गुणों में समवायसम्बन्ध से नहीं रहता; इसिलये 'गुणत्व-सामान्य' द्रव्य, गुण, कर्म नहीं है, तीनों से भिन्न है। यदि वह द्रव्या दिरूप होता, तो वह गुणों में सम-वेत न रहता।।१३।।

पहले के समान सूत्रकार ने अन्य भेदक हेतु बताया-

सामान्यविशेषाभावेन च ॥१४॥ (४५)

[सामान्यविशेषाभावेन] सामान्यविशेष के न होने से [च] ग्रीर, ग्रथवा भी।

'गुणत्व-सामान्य' द्रव्य, गुण, कर्म से भिन्न है। यदि इनसे ग्रिभिन्न हो, तो जैसे द्रव्य, गुण श्रौर कर्मों में यथाक्रम पृथिवीत्व ग्रादि, गन्धत्व ग्रादि श्रौर उत्क्षेपणत्व ग्रादि समान्यविशेष समवेत रहते हैं, वैसे 'गुणत्व-सामान्य' में भी प्रतीत हों। परन्तु ऐसा कभी नही होता; इसलिये यह निश्चित होता है, कि गुणत्व-सामान्य' द्रव्य, गुण, कर्मों से भिन्न है।।१४॥

द्रव्य, गुण, कर्मों से सत्ता आदि सामान्य की भेदक प्रक्रिया का-सूत्रकार द्रव्यादि से 'कर्मत्व-सामान्य' का भेद बताने के लिये-प्रयोग करता है—

कर्मसु भावात्कर्मत्वमुक्तम् ॥१५॥ (४६)

[कर्मसु] कर्मों में [भावात्] होने से [कर्मत्वम्] कर्मत्व (द्रव्यादि से भिन्न है, यह) [उक्तम्] कहा गया, प्रथवा व्याख्यान किया गया।

व्याख्याकार चन्द्रकान्त का विचार है, कि 'तथा' पढ सूत्र का ग्रंश प्रतीत नहीं होता । चन्द्रानन्दीय सूत्रपाठ में 'तथा' पढ नहीं ।

२. कर्मणि'--चाद्रानश्दीय व्याख्या,

'कर्मत्व-सामान्य' कर्मों में समवेत रहता है। परन्तु द्रव्य, गुण, कर्म इनमें से कोई भी कर्मों में समवेत नहीं रहता। यदि 'कर्मत्व-सामान्य' द्रव्य, गुण, कर्म से अभिन्न होता, तो वह द्रव्यादि के समान कर्मों में समवेत न रहता। परन्तु ऐसा नहीं है; इसलिये निश्चित होता है—'कर्मत्व-सामान्य' द्रव्य, गुण, कर्म से भिन्न है।।१७।।

पूर्वोक्त के समान सूत्रकार ग्राचार्य ने इस विषय में ग्रन्य भेदक हेतु प्रस्तुत किया—

## सामान्यविशेषाभावेन च ॥१६॥ (४७)

[सामान्यविशेषाभावेन] सामान्यविशेष के स्रभाव से (च) स्रौर, स्रथवा भी।

'कर्मत्व' में सामान्यविशेष के श्रभाव से भी यह जाना जाता है, कि 'कर्मत्व-सामान्य' द्रव्यादि से भिन्न है। द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व सामान्य के श्रवान्तर सामान्यविशेष पृथिवीत्व ग्रादि, गन्धत्व ग्रादि, उन्क्षेपणत्व ग्रादि यथाक्रम द्रव्य, गुण, कर्म में समवेत रहते हैं। यदि 'कर्मत्व-प्रामान्य' द्रव्य, गुण, कर्म से भिन्न न होता, तो ये सामान्यविशेष द्रव्यादि की तरह 'कर्मत्व' में भी रहते। परन्तु ऐसा नहीं है, इसलिये 'कर्मत्व' में सामान्यविशेष का श्रभाव होने से कर्मत्व-सामान्य द्रव्य, गुण, कर्म से भिन्न है, यह सिद्ध होता है।

ये छह सूत्र [११-१६] द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व सामान्यों का द्रव्य, गुण, कर्म से भेद प्रतिपादन के लिये सूत्रकार ने कहे हैं। प्रतिपादन की समान प्रक्रिया का आश्रय इनमें लिया गया स्पष्ट होता है।।१६॥

शिष्य जिज्ञासा करता है, द्रव्य, गुण, कर्म तीनों में द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व तीन भिन्न जातियों के समान इन द्रव्यादि तीनों में रहने वाली सत्ता जाति को भी अलग-अलग क्यों न मान लिया जाय? जो क्षेत्र द्रव्यत्व आदि का है, वही सत्ता का है। आचार्य ने समाधान किया—

### सदिति' लिङ्गाविशेषाद् विशेषलिङ्गाभावाच्चैको भावः ॥१७॥ (४८)

[सत्] सत् [इति] इसप्रकार [लिङ्गाविशेषात्] लिङ्ग-प्रतीति के समान होने से (तीनों द्रव्यादि में) [विशेषलिङ्गाभावात्] भेदक प्रमाण के ग्रभाव से

श्रज्ञातकर्त्तृक प्राचीन व्यास्या में 'सदिति' ये पर सूत्रपाठ के अन्तर्गत नहीं हैं। चन्द्रानन्दीय व्यास्या में 'इति' पर यहां न पढ़, सूत्र के अन्त में पढ़ा है।

[च] ग्रीर, ग्रथवा भी [एकः] एक (है) [भावः] सत्ता-सामान्य।

द्रव्य, गुंण, कर्म तीनों में 'सत्-सत्' इसप्रकार की समान प्रतीति होती है—'सत् द्रव्यम्, सन् गुण:, सत् कर्म'। द्रव्यादि तीनों के लिये इस प्रत्यय में कोई भेद नहीं है। इसलिये तीनों में 'सत्ता' को एक माना जाता है। द्रव्यत्व, गुणत्व से भिन्न है, इसमें भेदक प्रमाण है, दोनों के ग्राश्रयों का भिन्न होना। 'द्रव्यत्व' का ग्राश्रय द्रव्य हैं, गुण नहीं, ऐसे ही 'गुणत्व' का ग्राश्रय गुण हैं, द्रव्य नहीं। परन्तु 'सत्ता' का ग्राश्रय समानरूप से द्रव्य, गुण, कर्म तीनों हैं। यहां किसी भेदक प्रमाण का ग्रभाव होने से 'भाव' ग्रर्थात् 'सत्ता-सामान्य' द्रव्य. गुण, कर्म तीनों में एक होता है।

यद्यपि यह कहाजासकता है—कोई सामान्य जिन नियत समान अधिकरणों में रहता है, वह एक ही होता है। समान अधिकरणों में दो सामान्य नहीं माने जाते। यदि द्रव्यों में 'द्रव्यत्व' के समान 'सत्ता' भी उन्हीं अधिकरणों में रहे, तो तुल्यवृत्ति होने से ये दोनों सामान्य नहीं माने जायेंगे; इनमें सामान्य एक रहेगा। प्रत्येक सामान्य का अपना-अपना आश्रय है, उन आश्रयों में सामान्य एक रहता हैं। जैसे अपने आश्रयों में 'सत्ता' सामान्य एक है; ऐसे ही अपने आश्रयों में 'द्रव्यत्व' सामान्य एक है। इसप्रकार 'सत्ता' सामान्य को एक बताना, अपनेरूप में प्रत्येक सामान्य को एक माने जाने का उपलक्षण समक्ता चाहिये। आचार्य ने 'सत्ता' की एकता को कहकर सब सामान्यों की एकता का संकेत किया है। तथापि विचारने पर सूत्रकार का आश्रय—केवल 'सत्ता' को एक जाति कहने से—यह अभिव्यक्त करना ज्ञात होता है, कि जितने पदार्थ जाति के आश्रय माने गए हैं, उन सबमें जो जाति समवेत है, वह केवल एक 'सत्ता' जाति है। उन आश्रयों के सीमित अंशों में भले अनेक जातियां है, पर समस्त में एक ही जाति है—'सत्ता'।।१७॥

इति प्रथमाध्यायस्य द्वितीयाह्निकम् । सम्पूर्णश्चायं प्रथमोध्यायः ।

### ग्रथ द्वितीयेऽध्याये प्रथमाह्निकम्।

प्रथम अध्याय में पदार्थों का उद्देश; द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य के लक्षण उनके साधम्यं-वैधम्यं ग्रादि का निरूपण किया गया। अब द्वितीयाघ्याय के प्रथमाह्निक में नौ द्रव्यों के लक्षण, ईश्वर व श्राकाश श्रादि के विषय में निरू-पण किया जायगा। द्रव्यों में सर्वप्रथम पृथिवी का लक्षण सूत्रकार ने कहा—

### रूपरसगन्धस्पर्शवती पृथिवी ॥१॥ (४६)

[रूपरसगन्घस्पर्शवती] रूप, रस, गन्घ, स्पर्शवाली (होती है), [पृथिवी] पृथिवी।

सूत्र के प्रथम समासयुक्त पद में ग्रन्तिम दो ग्रक्षर 'मतुप्' प्रत्यय का स्त्री-लिंग रूप है। यहां यह प्रत्यय सप्तमी ग्रथं में ग्रथीत् ग्रधिकरण ग्रथं में हुग्रा है, षष्ठी विभक्ति के ग्रथं में नहीं। इसका तात्पर्य हुग्रा—रूपादि गुण पृथिवी में रहते हैं; पृथिवी रूपादि गुणों का ग्रधिकरण है, ग्राश्रय है। इस ग्राश्रया-श्रितभाव का सम्बन्ध 'समवाय' माना गया है। इसप्रकार समवायसम्बन्ध से रूपादि गुणों का जो ग्राश्रय-ग्राधार है, वह पृथिवी है, यह पृथिवी का लक्षण हुग्रा। पर इसका विशेष रूपादि विषयक विवरण प्रस्तुत किया जाता है—

क्प दो प्रकार का है—भास्वर, ग्रभास्वर । पहला तेज का गुण है । दूसरा पुनः दो प्रकार का है—स्वच्छ, ग्रस्वच्छ । स्वच्छ-ग्रभास्वर एण को गुण है । ग्रस्वच्छ-ग्रभास्वर पृथिवी का । यह विवरण केवल गुक्ल रूप के ग्राधार पर है । इसका तात्पर्य हुग्रा—शुक्ल भास्वर रूप तेज का, शुक्ल स्वच्छ ग्रभास्वर जल का, शुक्ल ग्रस्वच्छ ग्रभास्वर पृथिवी का गुण है । शुक्ल के ग्रतिरिक्त पृथिवी में छह प्रकार के रूप ग्रीर हैं । इसप्रकार पृथिवी में सात प्रकार का रूप देखा जाता है—शुक्ल, नील,पीत, हरित, रक्त, किपशा, चित्र । 'शुक्लत्व' ग्रादि 'रूपत्व' के प्रवान्तरसामान्य समभने चाहियें; इसीप्रकार 'भास्वरत्व, स्वच्छत्व' ग्रादि शुक्लत्व' के ग्रवान्तरसामान्य । इसके ग्रनुसार रूपगुण के ग्राधार पर पृथिवी का लक्षण होगा—जो भास्वरता-स्वच्छतारहित रूप का समवायसम्बन्ध से ग्राश्रय

श्रज्ञातकर्त्तृक प्राचीन व्याख्या में 'कपिश' का पाठ नहीं है; सात संख्या
पूर्ति के लिए 'कृष्ण' की गणना करलीगई है।

है, वह पृथिवी द्रव्य है।

रूप के समान रस भी सात प्रकार का है—मधुर, अम्ल. लवण, कटु, कषाय, तिक्त, चित्रं। मधुर रस दो प्रकार का है—व्यक्त, अव्यक्त। अव्यक्त मधुररस केवल जल में रहता है। अव्यक्त का तात्पर्य है—अस्पष्ट, प्रखररूप में अनुभूत न होना। जल में स्वाद की अनुकूलता—खारी या कसैले आदि रसों का अनुभव न होना—उसका माधुर्य है। पाधिव विकारों में जिस प्रखर मधुररस का अनुभव होता है, वह जल में नहीं है; यही, 'अव्यक्त' पद का तात्पर्य है।

व्यक्त मघुर तथा ग्रन्य सब रस पृथिवी में रहते हैं। इसलिये व्यक्त रस-वाला द्रव्य, ग्रथवा व्यक्तरस का समवायिकारण या ग्राश्रय पृथिवी है, यह पृथिवी का लक्षण स्पष्ट होता है।

गन्घ गुण एकमात्र पृथिवीनिष्ठ है। गन्ध दो प्रकार का है—सुरिभ, ग्रसुरिभ। सब प्रकार का गन्ध पृथिवी के ग्रतिरिक्त ग्रन्यत्र कहीं समवेत नहीं रहता। गन्धमात्र का समवायिकारण या ग्राश्रय पृथिवी का निरपेक्ष लक्षण स्पष्ट होता है।

स्पर्श गुण तीन प्रकार का अनुभूत होता है—उष्ण, शीत, अनुष्णाशीत।
गरम, ठण्डा, न-गरम न-ठण्डा। उष्ण-स्पर्श गुण तेजं (अग्नि) में रहता है। शीतस्पर्श जल में। अनुष्णाशीत स्पर्श दो प्रकार का है—स्पर्शान्तर-व्यञ्जक, स्पर्शातर-अव्यञ्जक। इसमें पहला गुण वायु में और दूसरा पृथिवी में रहता है। स्नान
किये व्यक्ति के गीले शरीर पर जब वायु का स्पर्श होता है, तब वह स्पर्श देहसंपृक्त जल के शीत-स्पर्श का अभिव्यञ्जक होता है। इसप्रकार वायु में अनुष्णाशीत स्पर्श स्पर्शान्तर-व्यञ्जक माना गया है। पृथिवीगत अनुष्णाशीत स्पर्श के
मृदु, मध्य, कठोर आदि अनेक भेद तथा उनके भी अन्य अनेक अवान्तर-भेद
संभव हैं। यह वस्तु की रचना पर आधारित है।

प्रस्तुत सूत्र में पृथिवी के चार गुणों की गणना की है। ये 'विशेषगुण' कहे जाते हैं। संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग ग्रादि ग्रनेक गुण 'सामान्यगुण' कहे जाते हैं, जो सब द्रव्यों ग्रथवा ग्रधिक द्रव्यों में रहते हैं। साधारणरूप से 'विशेषगुण' वह है—जिसके द्वारा उसके ग्राधार द्रव्य का लक्षण किया जासके। रूप, रस, गन्ध, स्पर्श पृथिवी के विशेषगुण हैं। इनमें भी 'गन्ध' प्रधानरूप से

१. ग्राथुनिक प्रकरण ग्रन्थों में रसों के सप्तम भेव 'चित्र' का उल्लेख नहीं मिलता। ग्रज्ञातकर्तृ क प्राचीन व्याख्या में इसे स्वीकार किया है। यह भ्रनु-भवगम्य भी हैं।

पृथिवी का विशेषगुण हैं। यह अन्य किसी द्रव्य में नहीं रहता। पृथिवी का— 'गन्धवती पृथिवी' यह लक्षण, पूर्ण रूप से अन्य निरपेक्ष हैं। रूपादि के आधार पर ऐसा लक्षण नहीं किया जासकता। रूपादि के साथ 'विविध' आदि कोई विशेषण पद पृथिवी का लक्षण करते समय लगाना होगा। 'रूपवती पृथिवी' कहने से यह लक्षण जल, तेज में अतिव्याप्त होगा। 'विविधरूपवती' अथवा 'विविधरसवती पृथिवी' कहने पर तेज या जल में यह अतिव्याप्त न होगा। आगे भी इसीप्रकार गुण के आधार पर द्रव्य का लक्षण समभना चाहिये।।१॥

पृथिवी के ग्रनन्तर ग्राचार्यं क्रमप्राप्त जल के स्वरूप का निरूपण करता है—

रूपरसस्पर्शवत्य ग्रापो द्रवाः स्निग्धाः ।।२।। [५०]

[रूपरसस्पर्शवत्यः] रूप, रस, स्पर्शवाले हैं [ग्रापः] जल [द्रवाः] द्रव हैं [स्निग्धाः] स्निग्ध हैं। द्रवत्व-गुण वाले हैं तथा स्नेह-गुण वाले हैं।

प्रस्तुत सूत्र द्वारा जलों में पांच गुणों का उल्लेख हुम्रा है—रूप,रस, स्पर्श, द्रवत्व, स्तेह । इनमें स्तेह—जलका निरपेक्ष विशेषगुण है। स्तेह वह गुण है—जिसके कारण चून, मिट्टी, सीमन्ट म्रादि बिखरी हुई वस्तु पिण्डीभूत होजाती है। चूर्ण म्रादि में जल मिलाने पर ऐसा होता है; इसलिये स्तेह गुण केवल जल-वृत्ति है, यह स्पष्ट है।

जल में ग्रभास्वर-स्वच्छ शुक्ल रूप रहता है। रसगुण केवल—'ग्रव्यक्त मधुर' तथा स्पर्श शीत। ग्रन्य रूप, रस, स्पर्श का जल में ग्रनुभव द्रव्यान्तर के संपर्क से होता है; वह नैमित्तिक प्रतीति है, जल का ग्रपना गुण नहीं।

द्रवत्व गुण जल में सांसिद्धिक माना गया है। सांसिद्धिक का तात्पर्य है—जल का स्वतः ऐसा [द्रवरूप] होना, किसी बाह्य निमित्त के कारण न होना। पृथिवी, तेज में द्रवत्व नैमित्तिक है, जो अगिन संयोग—बाह्य निमित्त के कारण होता है। 'सांसिद्धिक द्रवत्व' जल के अतिरिक्त अन्य किसी द्रव्य में न रहने के कारण इसके द्वारा जल का लक्षण स्पष्ट होता है—जो सांसिद्धिक द्रवत्व का समवायिकारण अथवा आश्रय है, वह जल है।

स्नेह जल का निरपेक्ष विशेषगुण है, यह गत पंक्तियों में कहा गया। प्रायः सभी व्याख्याकारों ने घृत-तैल भ्रादि में उपलब्ध स्नेह को जलगत स्नेह से भ्रभिन्न समभकर कुछ तर्क-वितर्क प्रस्तुत किये हैं। वस्तुतः घृतादिगत स्नेह चिकनापन हैं, जलगत स्नेह ऐसा नहीं है। यह गुण बिखरी वस्तु को संदिलष्ट करने में

१. 'स्तिग्धारच' चन्द्रानन्दीय व्याख्या।

निमित्त होता है, घृतादि के चिकनेपन में यह विशेषता नहीं है। घृतादिगत स्नेह को अलगत स्नेहं से न मिलाकर मृदुतर-स्पर्श से इसका मिलान करना चाहिये। जलगतस्नेहजनित पिण्डीमाव में घृतादिगत स्नेह श्राधिक शिथिलता उत्पन्न करता है, न कि पिण्डीभाव में सहयोग। इसीकारण घृतादि के ग्राधिक्य से चूर्णादिनिर्मित मिष्टान्न में ग्रधिक खस्तापन [पिण्डीभाव में शैथिल्य] ग्रा-जाता है।

व्याख्याकार शंकर मिश्र ने स्नेह गुण के साथ द्रवत्व को भी चूर्णादि के पिण्डीभाव में हेतु माना है; परन्तु यह युक्त प्रतीत नहीं होता । क्योंकि जल के मिलाये विना केवल पिघले घृतादि के द्वारा चूर्णादि का पिण्डीभाव संभव नहीं होता ॥२॥

ऋमप्राप्त तेज का स्वरूप सूत्रकार ने बताया-

तेजो रूपस्पर्शवत् ॥३॥ (५१)

[तेज:] तेज (ग्रग्नि),[रूपस्पर्शवत्] रूप ग्रौर स्पर्श वाला है।

तेज में भास्वर शुक्ल रूप ग्रीर उष्ण स्पर्श समवेत रहते हैं। भास्वर शुक्ल रूप का एवं उष्ण स्पर्श का समवायिकारण ग्रथवा ग्राश्रय तेज है, यह तेज का लक्षण स्पष्ट होता है। तप्त पाषाण, धातु ग्रादि में, तथा भर्जनपात्र ग्रादि ग्रनेक वस्तुगत तेज में भास्वर शुक्ल रूप ग्रनुद्भावित रहता है; परन्तु उन स्थलों में उष्ण स्पर्श उद्भावित रहता है; ग्रतः तादृश स्थलों में ग्रव्याप्ति ग्रादि की ग्राशंका का ग्रवसर नहीं।

तेज में इन गुणों के उद्भावन [प्रकट होना], श्रनुद्भावन [प्रकट न होना] के ग्राधार पर चार परिस्थित देखने में ग्राती हैं। १—जहां रूप ग्रीर स्पर्श दोनों उद्भूत रहते हैं। जैसे—सौर तेज तथा काष्ठादिप्रज्वलित ग्राग्न । २—जहां कथंचित् रूप ग्रीर स्पर्श दोनों ग्रनुद्भूत रहते हैं। जैसे—मानव ग्रादि का चक्षु-तेज। ३—जहां रूप उद्भूत रहता है, स्पर्श ग्रनुद्भूत। जैसे—चन्द्र-प्रकाश। ४—जहां रूप ग्रनुद्भूत रहता है, स्पर्श उद्भूत। जैसे—तप्त पाषाण व भर्जनकपालस्य बालू ग्रादि ॥३॥

क्रमप्राप्त वायु का स्वरूप सूत्रकार बताता है-

स्पर्शवान् वायुः ॥४॥ (५२)

[स्पर्शवान] स्पर्श वाला है [वायु: ] वायु ।

१. 'बायुः स्पर्शवान् ।' चन्द्रानन्दीय व्याख्या ।

वायु में अनुष्णाशीत स्पर्श रहता है, यह गत पंक्तियों में स्पष्ट कर दिया गया है। अनुष्णाशीत स्पर्श पृथिवी में भी रहता है; परन्तु वायुगत स्पर्श अन्यत्र स्पर्शान्तर का अभिव्यञ्जक होता है, पृथिवीगत स्पर्श ऐसा नहीं होता, यह इनका अन्तर समभना चाहिये, यृह विवरण प्रथम सूत्र की व्याख्या में देदिया गया है। उक्त स्पर्श का समवायिकारण अथवा आश्रय वायु है, यह वायु का लक्षण व स्वरूप स्पष्ट होता है।

वायु और पृथिवी के स्पर्शों में पूर्वोक्त भेद के अतिरिक्त यह भी भेद है, कि पृथिवीगत स्पर्श पाकज होता है, और वायुगत स्पर्श अपाकज। फल आदि तथा अन्य घट, ईट, अन्न आदि विविध पार्थिव विकारों में पाकज प्रक्रिया देखी जाती है, वहां स्पर्श पाकज रहता है। यह स्थिति वायु में न होने से वहां स्पर्श अपाकज है।

पृथिवी, जल, तेज, वायु चार द्रव्यों के लक्षण व स्वरूप का उपयुक्त विवरण इन चार सूत्रों द्वारा प्रस्तुत किया गया। समस्त कार्य-विश्व के मूल उपादान कारण वैशेषिक शास्त्र में चार प्रकार के परमाणु स्वीकार किये गये हैं। इन्हीं परमाणु मों से बनने वाला समस्त विश्व प्रकाश में ग्राता है। ये परमाणु-'पृथिवी, जल, तेज, वायु' नाम से व्यवहृत होते हैं। प्रस्तुत सूत्रों में स्पष्ट कहा है—पृथिवी में चार, जल में तीन, तेज में दो, वायु में एक गुण है। कितपर्य व्याख्याकारों ने ऐसा लिखा है, कि उत्पत्तिकम के कारण पूर्वोत्पन्न द्रव्य के सहयोग से उत्तरोत्पन्न द्रव्य में एक गुण ग्रधिक ग्राता जाता है। प्रथम उत्पन्न वायु में एक गुण है—स्पर्श। तदनन्तर उत्पन्न तेज में दो—रूप, स्पर्श। किर जल में तीन—रस, रूप, स्पर्श। पृथिवी में चार—गन्व, रस, रूप, स्पर्श। परन्तु वैशेषिक प्रक्रिया के ग्रनुसार पृथिवी में चारों गुण ग्रपने ही हैं। पृथिवी-परमाणु में चारों गुण हैं; उनके कार्यों में भी। ये किसीके संपर्क से इनमें नहीं ग्राते। इसी प्रकार जल में तीन ग्रौर तेज में दो गुण ग्रपने ही हैं, किसी ग्रन्य के संपर्क से नहीं।

वैशेषिक प्रिक्तिया के अनुसार प्रत्येक कार्य-द्रव्य उत्पत्ति के अनन्तर पहले क्षण में निर्गुण व निष्क्रिय माना जाता है; क्योंकि वह द्रव्य अपने में उत्पन्न होने-वाले गुण, कर्मों का समवायिकारण है, और करण का कार्योत्पत्ति से पहले क्षण में विद्यमान होना आवश्यक है; क्योंकि यदि कारण न होगा, तो गुणादि कार्य उत्पन्न किसमें होगा? अतः गुणादि की उत्पत्ति से पूर्व उत्पन्न हुआ कार्य-द्रव्य एक क्षण गुणादि से रहित माना जाता है। ऐसी स्थिति में उत्पन्न पृथिवी आदि द्रव्यो

१. वैशेशिक सूत्रों के भाष्यकार चन्द्रकान्त भट्टाचार्य।

का जो लक्षण-'गन्धवती पृथिवी' स्रादि किया गया है, वह पृथिवी के स्राद्यक्षण में पृथिवी में घटित न होगा । यह लक्षण में स्रव्याप्ति दोष है !

इसकेपरिहार के लिये व्याख्याकारों ने रीति निकाली है—जातिघटित लक्षण करने की । उसके अनुसार पृथिवी का लक्षण होगा—'गन्धसमानाधिकरण द्रव्यत्वसाक्षाद्व्याप्यजातिमत्त्वं पृथिवीत्वम् ।' इसका तात्पर्यं है—गन्य का जो अधिकरण है (पृथिवी), उसीमें रहने वाली जो द्रव्यत्व की साक्षात् व्याप्यजातिहै (पृथिवीत्व), उसका जो आश्रय है, वही पृथिवी है। इसका सारांश यही है—पृथिवी के गन्धहीन क्षण में भी पृथिवी में 'पृथिवीत्व' जाति रहती है, इसलिये उस द्रव्य के पृथिवी होने में कोई बाधा नहीं है। इसीप्रकार यह आपत्ति और परिहार प्रत्येक कार्यद्रव्य के विषय में समभ लेना चाहिये। ऐसा लक्षण कार्य-द्रव्य के प्रत्येक विशेषगुण के आधार पर किया जा सकता है।।४।।

शिष्य जिज्ञासा करता है, क्या ये गन्धादि गुण ग्राकाश द्रव्य में रहते हैं? ग्राचार्य सुत्रकार ने समाधान किया—

### त माकाशे न विद्यन्ते ।।५।। (५३)

[ते] वे [ग्राकाशे] ग्राकाश में [न] नहीं [विद्यन्ते] उपलब्ध होते।

वे-गन्ध, रस, रूप, स्पर्श-गुण ग्राकाश में उपलब्ध नहीं होते । सूत्र में 'ग्राकाश' पद काल ग्रादि शेष सब द्रव्यों का उपलक्षण है । ग्राकाश, काल, दिशा, ग्रात्मा, मन इन सभी द्रव्यों में रूपादि' उक्त गुण नहीं रहते ॥५॥

शिष्य ग्राशंका करता है, द्रवत्व गुण जलों में समवेत बताया गया; परन्तु घृत तैल ग्रादि पार्थिव द्रव्यों में वह देखा जाता है। ग्राचार्य सूत्रकार ने समाधान किया—

# सर्पिर्जतुमघू च्छिष्टाना मिनसंयोगाद् द्रवत्वमद्भिः सामान्यम् ॥६॥ (४४)

[सिंपर्जेतुमधूच्छिष्टानाम्] घृत (सिंप), लाख (जतु), मोम (मधू-च्छिष्ट) इन वस्तुस्रों का [स्रग्निसंयोगात्] ग्रग्निसंयोग से [द्रवत्वम्] द्रवत्व .गुण [स्रद्भिः] जलों के साथ [सामान्यम्] समान धर्म ।

घी,लाख,मोम ग्रादिका जो द्रवत्व गुण जलों के साथ समान धर्म बताया जाता है, वह वस्तुतः घृत ग्रादि में ग्राग्निसंयोग-निमित्त से होता है। जल के लक्षण सूत्र

१. रूप के विषय में परिशिष्ट (२) देखिये।

२. '० च्छिष्टानां पायिवानामिनसंयोगाद् द्रवताऽद्भिः सामान्यम्'। चन्द्रानन्दीय व्याख्या।

(२।१।२) में 'द्रव' पद सांसिद्धिक द्रवत्व गुण का बोधक है । जलों में द्रवत्व स्वतः उसकी रचना के साथ होता है; परन्तु घृतादि पार्थिव द्रव्य स्वभावतः द्रवीभूत दशा में उत्पन्न नहीं होते, इनमें द्रवत्व अग्निसंयोग-निमित्त से ग्राता है, प्रतः यह 'नैमित्तिक द्रव्यत्व' है। द्रवत्व रूप में दोनों-पृथिवी ग्रौर जल-में भले समानता हो, परन्तु नैमित्तिक-सांसिद्धिक भेद से ग्रन्तर समभना चाहिए।

सूत्र के 'सिंप' म्रादि पद म्रन्य द्रवीभूत पार्थिव वस्तुम्रों के उपलक्षण समभने चाहियें। इससे तैल, वसा म्रादि का संग्रह होजाता है। 'ग्रग्निसंयोग' पद उद्भूत उष्णस्पर्श वाले तेज का उपलक्षण है। इससे साक्षात् म्रग्नि का संयोग न होने पर तीव्र म्रातप व शारीर ऊष्मा म्रादि के संपर्क में घृतादि वस्तुम्रों का पिघल-जाना संभव होता है।।६॥

शिष्य आशंका करता है, घृतादि में अतिव्याप्ति द्रवत्व लक्षण की न रहो; परन्तु सुवर्ण आदि धातुओं में अतिव्याप्ति रहेगी। उनमें पिघलाया जाना देखा जाता है। सूत्रकार ने समाधान किया—

# त्रपुसीसलोहरजतसुवर्णाना' मग्निसंयोगाद् द्रवत्वमद्भिः सामान्यम् ॥७॥ (५५)

[त्रपुसीसलोहरजतसुवर्णानाम्]रांगा, सीसा, लोहा, चांदी, सोना इन धानुस्रों का [त्रिग्निसंयोगात्] ग्रग्नि के संयोग से [द्रवत्वम्] द्रवत्व गुण [ग्रद्भिः] जलों के साथ [सामान्यम्] समानधर्म है।

रांगा आदि धातुत्रों का जलों के साथ समानधर्म-द्रवत्व गुण ग्रग्नि-संयोग से होता है; उनमें स्वभावसिद्ध द्रवत्व नहीं है। जलों में सांसिद्धिक द्रवत्व है ग्रौर रांगा ग्रादि धातुग्रों में ग्रग्निसंयोग-निमित्त से होने के कारण नैमित्तिक है। जललक्षण सूत्र [२।१।२] में जल का लक्षण 'सांसिद्धिक द्रवत्व का समवायिकारण' ग्रभि-प्रत है; ग्रतः त्रपु ग्रादि में नैमित्तिक द्रवत्व होने से ग्रतिव्याप्ति की सम्भावना नहीं।

गतसूत्र में 'अग्निसंयोगात्' हेतु कहने से उसीका अनुवर्त्तन इस सूत्र में हो-सकता था, पुनः 'अग्निसंयोगात्' हेतुनिर्देश द्वारा सूत्रकार यह प्रकट करना चाहता है, कि त्रपु ग्रादि धानुओं में द्रवत्व गुण का उद्भव साक्षात् अग्निसंयोग से होता है; घृतादि द्रवत्व के समान प्रखर श्रातप श्रादि से नहीं।

ग्रज्ञातकर्त्त् क व्याख्य। में इस सूत्र का पाठ निम्नप्रकार है-

 <sup>&#</sup>x27;०वर्णानां तैजसानामग्निसंयोगाद् द्रवताऽद्भिः सामान्यम् ।'
 चन्द्रानन्दीय व्याख्या ।

त्रपुतीसलोहरजतसुवर्णादीनां च तंजसानामिनसंयोगाद् द्रवत्वमद्भिः सामान्यम्। इस पाठ में त्रपु श्रादि का 'तंजस' विशेषण देने से सूत्रकार द्वारा सुवर्ण श्रादि धातुश्रों का 'तंजस' होना प्रमाणित होता है। वैशेषिक शास्त्र के समस्त व्याख्या व विवरण ग्रन्थों में सुवर्ण ग्रादि धातुश्रों को 'तंजस' सिद्ध किया गया है; परन्तु सूत्रकार का इस विषय में साक्षात् निर्देश ग्रन्थत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। ग्राधिक संभव है, सूत्र का प्राचीन पाठ ऐसा रहा हो। कदाचित् लेखकों के प्रमाद से भ्रष्ट होगया हो। इस पाठ में 'ग्रादि' पद से ग्रन्थ कांसा, तांवा, पीतल, पारद (पारा) प्रभृति ग्रनुक्त धातुग्रों का संग्रह होजाता है। प्रचलित पाठ में 'त्रपु' ग्रादि को ग्रनुक्त धातुग्रों का उपलक्षण मान लिया जाता है। इसप्रकार समस्त धातुग्रों का 'तंज' द्रव्य में ग्रन्तभाव समभना चाहिए।

सुवर्ण ग्रादि धातुग्रों को 'तैजस' क्यों माना गया है, इस विषय में व्याख्या-कारों ने सुभाव दिया है, कि संशोधन द्वारा धातुग्रों के मलरहित होजाने पर इनमें भास्वर रूप प्रस्फुटित होजाता है। भास्वर रूप केवल तेज में समवेत रहता है, ग्रतः सब धातुग्रों को तैजस माना गया है। मलरहित हो जाने पर भी ग्रन्य तत्त्वों के ग्रंश धातुग्रों में मिश्रित रहते हैं, पर वह मिश्रण उस दशा में मूल उपा-दान के भास्वर रूप को ग्रभिभूत नहीं करता। क्विचत् धातुग्रों में रूप की शुक्लत। न रहने पर भी भास्वरता निर्वाध वनी रहती है। उसके साथ रूपान्तर तथा गुरुत्व ग्रादि की प्रतीति का कारण ग्रन्य तत्त्वों के मिश्रण का होना संभव है। नीलम, पुखराज ग्रादि मिणयों के विषय में यह सुभाव लागू होता है या नहीं? विचार-णीय है। धातु-शोधन व उसके मूल उपादानों की जांच का यह विषय प्रयोगात्मक रीति पर ग्रधिक निर्भर करता है।।।।।

पृथिवी, जल, तेज तीन द्रव्य प्रत्यक्ष हैं, श्रीर उनके गुण भी। वायु का प्रत्यक्ष नहीं होता। उसके प्रत्यक्ष-स्पर्शगुण से वायु का श्रनुमान होता है। इसके लिये सूत्र-कार ने प्रथम श्रनुमान का प्रकार बताया-

# विषाणी ककुद्मान् प्रान्तेवालिधः सास्नावानिति गोत्वे दृष्टं लिङ्गम् ॥ ॥ (५६)

[विषाणी] सींग वाला होना [ककुद्मान्] ठाठ वाला होना [प्रान्तेवालिधः] पूंछ के सिरे पर बालों के गुच्छे वाला होना [सास्नावान्] गले के नीचे लटकती खाल वाला होना [इति] यह सब [गोत्वे] गौ के होने में [दृष्टं] देखा जाता है [लिङ्गम्] चिह्नं।

विषाण, ककुद्, प्रान्तेवालिध, सास्ना ये सब गाय या बैल के विशेष ग्रंग हैं।

विषाण का अर्थ सींग है। सींग शब्द संस्कृत के 'श्रुङ्ग' शब्द का अपभ्रंश [बिगड़ा रूप] है। सींग यद्यपि भैस, बकरी तथा अन्य जंगली जानवर हरिण, महा, भांख आदि के होते हैं, पर इन सभी के सींगों में अपनी-अपनी विशेषता रहती हैं। गाय का सींग यहां अपनी विशेषता के साथ ग्रहण कियाजाना अभिन्नेत है। विशेष सींग के द्वारा ग्रजात गाय का अनुमान होजाता है—यह गाय है, विशेष सींग वाली होने से, पूर्वदृष्ट गाय के समान। अनुमान का यह प्रकार 'सामान्यतोदृष्ट अनुमान' कहाजाता है। इसमें दृष्ट हेतु के द्वारा अदृष्ट वस्तु का अनुमान कर-लियाजाता है।

श्रदृष्ट गाय का श्रनुमान करने के लिये विषाण के समान गाय का ककुद् [ठाठ, जो गर्दन से पीछे की श्रोर उभरा हुश्रा मांसिपण्ड रहता है, यह बैल या सांड के श्रिषक स्पष्ट रहता है], 'प्रान्तेवालिध' पद में 'प्रान्त' का श्रर्थ किनारा-छोर-सिरा है, श्रीर 'वालिध' का श्रर्थ है—बालों का गुच्छा । लम्बी पूंछ के साथ सिरे पर वालों का गुच्छा केवल गाय बैल की पूंछ में होता है। इस सबको मिलाकर इस पद का तात्पर्य-'पुच्छविशेष' है। सास्ना गले में लटकता हुश्रा चर्मविशेष। ये सभी चिह्न-विशेष गाय के पहचानने—श्रनुमान कराने में साधक होते हैं। श्रन्तिम 'सास्ना' लिङ्ग तो लोक व शास्त्रीय व्यवहार में श्रतिप्रसिद्ध हैं। सूत्रकार ने प्रस्तुत सूत्रद्वारा श्रदृष्ट वस्तु को जानने के लिये श्रनुमान प्रमाण का प्रकार बताया।।5।

वायु को जानने के लिए सूत्रकार अनुमान के उक्त प्रकार का वायु में अति-देश करता है—

स्पर्शश्च वायोः ।। ६।। (५७)

[स्पर्शः] स्पर्श गुण [च] स्रौर [वायोः]वायु के (जानने का साधन-लिङ्गः है) ।

पृथिवी, जल, तेज के साथ जब हमारे अङ्गों का कोई संपर्क नहीं रहता, तब भी हमें एक विशेष स्पर्श का अनुभव होता है। यह अनुभव सत्य है, इसमें कोई भ्रान्ति नहीं। स्पर्श एक गुण है, गुण कभी द्रव्य के आश्रय विना रह नहीं सकता।

१ व्याकरण के नियमानुसार 'प्रान्तेवालिध' इस समासयुक्त पद में 'प्रान्त' की सप्तमी विभक्ति के प्रत्यय का ग्रलुक् होने से यह रूप बना है। ग्रन्यथा 'प्रान्तवालिध' होता।

२. 'वायोः' पद नहीं है । चन्द्रानन्दीय व्याख्या । ग्र॰ प्रा॰ में 'वायोः स्पर्शस्च' पाठ है ।

तब इस स्पर्श गुण का जो ग्राश्रय द्रव्य है, वह वायु है, ऐसा स्वीकार करना पड़ता है ।

यद्यपि स्पर्श गुण पृथिवी, जल, तेज तीनों द्रव्यों में रहतां है, तब वह स्पर्श इन्हींमें से किसी द्रव्य का गुण मानिलया जाय, ग्रितिरक्त वायु द्रव्य की कल्पना करना व्यर्थ है; ऐसा कहाजा सकता है। परन्तु ऐसा कथन युक्त नहीं। कारण यह है, कि जब ग्रधिक उष्ण व शीत स्पर्श का ग्रनुभव होता है, उस समय तैजस ग्रीर जलीय द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं होता, पर ग्रनुद्भूतरूप तैजस व जलीय सूक्ष्म कणों का ग्रस्तित्व वहां मानाजाता है। प्रश्न होता है, उन सूक्ष्म कणों का ग्रस्तित्व वहां कैसे संभव हुग्रा? उसका उत्तर सिवाय इसके ग्रीर कुछ नहीं, कि वे सूक्ष्म कण किसी ग्रन्य द्रव्य के साथ संयुक्त होकर वहां पहुंचते हैं, जहां उस स्पर्श का ग्रनुभव होता है। वह द्रव्य वायु है, जो उन कणों को ग्रपने साथ मिलाकर वहां ले ग्राता है। इससे भी वायु द्रव्य का ग्रस्तित्व सिद्ध होता है।

एक ऐसा ग्रवसर है, जब ग्रधिक उष्ण व शीत स्पर्श का ग्रनुभव न होकर 'ग्रनुष्ण-ग्रशीत' स्पर्श का ग्रनुभव होता है, वह स्पर्श वायु द्रव्य का ग्रनुमापक है। वहां तैजस व जलीय द्रव्य के ग्रस्तित्व की कल्पना का संभव नहीं, क्योंकि वह स्पर्श न उष्ण है न शीत; जो तेज व जल द्रव्य की संभावना का द्योतक हो। वह स्पर्श पृथिवी का कल्पना नहीं कियाजासकता, क्योंकि पृथिवीगत स्पर्श में विशेष प्रकार के काठिन्य का ग्रनुभव होता है, जो उक्त ग्रनुभूयमान स्पर्श में नहीं रहता। वस्तुतः वह काठिन्य स्पर्श का नहीं, स्पर्श के ग्रधिकरण द्रव्य का है, यदि वही द्रव्य ग्रनुभूयमान स्पर्श का ग्राधार होता, तो वहां काठिन्य का ग्रनुभव रहता। ग्रतः उक्त स्पर्श का ग्राधार होता, तो वहां काठिन्य का ग्रनुभव रहता। ग्रतः उक्त स्पर्श का ग्राध्य वायु द्रव्य माना जाता है। पार्थिव सूक्ष्मकणों की वहां कल्पना का भी वही समाधान है, जो तैजस-जलीय कणों की कल्पना का। ग्रन्य द्रव्य के सहयोग के विना पार्थिव कणों का स्वयं वहां पहुंचना संभव नहीं। वह सहयोगी द्रव्य वायु स्वीकार करना ही होगा।

सूत्रकार ने वायु द्रव्य के अनुमापक स्पर्श गुण का स्वतः सूत्र में साक्षात् निर्देश किया, इसके अतिरिक्त 'च' पद से शब्द, धृति, कम्पन आदि साधनों का संकेत किया। शब्द से तात्पर्य उस विशेष ध्विन से है, जो तीव्र वायु के चलने पर अन्य द्रव्यों के साथ संघात से उत्पन्न होती है। उत्पर अधर में पत्ते आदि उड़ते दिखाई देते हैं, उनका आवार वायु है। वृक्ष आदि का कम्पन-हिलना-डुलना भी वायु के कारण होता है। ये सव निमित्त वायु के साधक हैं।।।।

शिष्य जिज्ञासा करता है, गो-विषाण ग्रथवा विह्न-घूम ग्रादि में लिङ्ग-लिङ्गी का व्याप्तिग्रह प्रत्यक्ष से होता है, वहां ग्रनुमान ठीक है। परन्तु वायु- स्पर्श के प्रसंग में ऐसा नहीं; स्रतः स्रनुभूयमान स्पर्श को पृथिवी स्रादि का गुण क्यों न मान लिया जाय, गत सूत्र के व्याख्यागत स्रभिप्राय को समावान रूप में सूत्रकार स्वतः प्रस्तुत करता है—

न च ै दृष्टानां स्पर्श इत्यदृष्टिलिङ्गो वायुः ॥१०॥ (५८) [न] नहीं [च] ग्रौर [दृष्टानां] देखे हुग्रों का [स्पर्शः] स्पर्श [इति] इस

कारण [ग्रद्ष्टिलङ्गः] न देखे हुए के चिह्न वाला है [वायुः] वायु ।

श्रनुभूयमान स्पर्श दीखते हुए पृथिवी, जल, तेज का गुण नहीं है, क्योंकि पृथिव्यादि में स्पर्श गुण, रूपादि गुणों के साथ श्रनुभूत होता है; परन्तु यह स्पर्श ऐसा नहीं है। इसलिये न दीखते हुए द्रव्य का यह चिह्न है, लिङ्ग है, साधक है। ऐसे चिह्न से पहचाने जाने वाला द्रव्य वायु है। श्रन्य उपयुक्त व्याख्या गत सूत्रपर कर-दीगई है।।१०।।

शिष्य जिज्ञासा करता है, अनुभूयमान स्पर्श का आश्रय वायु कभी प्रतीत होता है, कभी नहीं। तीव्रता, मन्दता आदि भी इसमें प्रतीत होती हैं। इससे यह वायु कार्यभूत द्रव्य है, घटादि के समान। तब क्या पृथिवी आदि के समान इसके भी उपादान परमाणु होते हैं? आचार्य ने बताया—

## ग्रद्रव्यवत्त्वेन द्रव्यम् ।।११।। (४६)

[म्रद्रव्यवत्त्वेन] द्रव्य समवायिकारण वाला न होने से [द्रव्यम्] द्रव्य (पर माणुरूप वायु द्रव्य स्वीकार किया जाता है।)

पृथिक्यादि कार्य द्रव्य का विभाग करते-करते अन्त में एक अवयवरूप पर-माणु रहजाता है। अन्त्य अवयव होने से उस परमाणु का कोई आश्रय द्रव्य अथवा समवायिकारण नहीं होता। पृथिक्यादि द्रव्य की इस अवस्था को परमाणु कहा जाता है। जैसे पृथिवी, जल, तेज के मूल उपादानकारण परमाणु हैं, ऐसे ही अनुभूयमान स्पर्शाधिकरण वायु के मूल उपादान-समवायिकारण परमाणु द्रव्य हैं। कार्य-वायु के अवयव विच्छिन्न होते हुए जब अन्त्य अवयवरूप अवस्था में पहुंच जाते हैं, तब वह वायु की परमाणु-दशा है। वह मूल द्रव्य है, आगे उसका कोई समवायिकारण द्रव्य नहीं होता। इसप्रकार पृथिक्यादि परमाणु के समान वायु के परमाणु स्वीकार किये जाते हैं।

श्रज्ञातकर्तृ क प्राचीन व्याख्या में इस सूत्र का पञ्चम्यन्त पाठ-- 'ग्रद्रव्य-

१. न चान्येषां स्पर्शः <sup>...¹</sup> ग्र० प्रा०।

२. 'ग्रद्रव्यवत्वाद् द्रव्यम्' चन्द्रा०

वत्त्वाद् द्रव्यस्' दिया है। व्याख्या की है—सूत्र के प्रथम 'द्रव्य' पद का अर्थ कार्य-द्रव्य अभिन्नेत है। नञ्-समास करके—जो कार्य-द्रव्य नहीं है, वह 'अद्रव्य' है। 'नज्' को पर्युदासवृत्ति' मानकर 'अद्रव्य' पद का तात्पर्य प्रकट किया, जो कार्य-द्रव्य न हो, पर उसके सदृश हो; अर्थात् कार्य—गुण और कर्म। वह अद्रव्य (गुण-कर्म) जिसमें रहते हैं, वह हुआ—अद्रव्यवान्। ऐसा होने से [अद्रव्य-वत्त्वात्] वायु नामक द्रव्य[-द्रव्यम्] सिद्ध होता है। अनुभूयमान स्पर्शाधिकरण पदार्थ गुण वाला है, और गतिशील होने से कियावाला है, इसलिये यह द्रव्य है। वह गुण और किया पृथिवी, जल, तेज सम्बन्धी नहीं है; अतः चौथे द्रव्य वायु की सिद्धि होती हैं।

श्रनुभूयमान स्पर्शाधिकरण वायु के मूल उपादानकारण परमाणु द्रव्य हैं, इसकी सिद्धि के लिये सूत्रकार ने श्रन्य हेतु उपस्थित किये—

कियावत्त्वाद् गुणवत्त्वाच्चे ॥१२॥ (६०)

[कियावत्त्वात्] कियावाला होने से ]गुणवत्त्वात्] गुणवाला होने से [च] भ्रौर (-ग्रन्य कारण से)।

- १. 'नज्' के दो अर्थ शास्त्रकारों ने माने हैं—पर्यु दास और प्रसज्य। 'नज्' का सीधा अर्थ-निषेध या प्रतिषेध है, इस रूप में 'नज्' के दो अर्थ—पर्यु दास-प्रतिषेध और प्रसज्य-प्रतिषेध हुए। इसके लिए व्यवस्था कीगई है—'पर्यु दासः सदृशग्राही प्रसज्यस्तु निषेधकृत्।' पहला प्रतिषेध अपने सदृश का ग्रहण करता है, और दूसरा सर्वथा निषेध कर देता है। जैसे—'अब्राह्मणः' कहने से ब्राह्मण से भिन्न पर उसके सदृश क्षत्रियादि का ग्रहण होता है। यह पहला प्रतिषेध है। इसीप्रकार 'ग्रद्भव्य' पद से द्रव्य-भिन्न द्रव्य-सदृश—गुण और कर्म का ग्रहण करना चाहिये।
- २. इस व्याख्या का अनुकरण चन्द्रकान्त मट्टाचार्य तथा आधुनिक व्याख्याता स्वामी हरिप्रसाद वैदिकमुनि ने किया है। अन्य एक आधुनिक व्याख्याता ने पृथिवी, जल, तेज में यथाकम रूप-रस-स्पर्श, रूप-स्पर्श और स्पर्श को अन्य द्रव्य (यथाकम-जल तेज-वायु, तेज-वायु, वायु) के संसर्ग से मानकर पृथिवी परमाणु में चारों गुण मानता है, ऐसे ही जलीय परमाणु में तीन
- ३. ग्रजातकर्त्तृक प्राचीन व्याख्या में यह सूत्र नहीं है। इस सूत्र का जो प्रयोजन है, वह गत सूत्र के 'ग्रद्रव्य' पद की उस त्र्याख्या से पूरा होजाता है, जो

कियावाला एवं गुणवाला होने तथा ग्रन्य कारण से वायवीय द्रव्य-परमाणु का होना सिद्ध होता है। सूत्र का 'च' पद ग्रन्य कारण ग्रर्थात् समवायि-कारण होने का समुच्चय करता है। वायवीय परमाणु किया का ग्रधिकरण है, एक परमाणु का ग्रन्य परमाणु के साथ संयोग होने के लिये ग्रावश्यक है, कि उसमें किया हो; ग्रन्यथा द्वचणुक ग्रादि के उत्पन्न न होने से सृष्टि का ग्रारम्भ संभव न होगा।

कारण के गुण कार्य में अपने समानजातीय गुणों को उत्पन्न करते हैं। कार्य वायु में स्पर्श ग्रादि गुणों का श्रनुभव होता है। इससे निश्चय कियाजाता है, कि गुणोत्पत्ति का यह कम मूल उपादानतत्त्व से प्रारम्भ हुग्रा है, श्रन्यथा कार्य-इन्य में इसका उपलब्ध होना संभव न था। इसप्रकार किया ग्रौर गुण इन दोनों का ग्राश्रय होने से वायवीय परमाणु का द्रन्य होना स्पष्ट होता है।

यह एक व्यवस्था है—कोई कार्य-द्रव्य अपने कारण-द्रव्यों से उत्पन्न होता है। कारण-द्रव्य कार्य-द्रव्य के समवायिकारण होते हैं। अनुभूयमान वायु कार्य-द्रव्य है। इसके समवायिकारण द्रव्यों का होना आवश्यक है। कार्य-भूत वायु के जो सबसे मूलभूत समवायिकारण अवयव हैं; कार्य-वायु के समान उनका भी द्रव्य होना निश्चित होता है, क्योंकि प्रत्येक कार्य का समवायिकारण द्रव्य ही होसकता है।।१२।।

शिष्य ग्राशंका करता है, कियावाला ग्रौर गुणवाला होने से घट ग्रादि के समाधान परमाणु को ग्रनित्य क्यों न मानाजाय ? ग्राचार्य सूत्रकार ने समाधान

यजातकत् क रचना में कीगई है। यहां यह सन्देह कियाजासकता है, कि कदाचिल् प्राचीन-व्याख्याकाल में प्रस्तुत सूत्र [१२ वां] न रहा हो; क्षीर वायु का द्रव्यत्व सिद्ध करने के लिये इन हेतुस्रों का प्रस्तुत किया जाना प्रावश्यक होने से गतसूत्र के 'स्रद्रव्य' पद की उकत व्याख्या कीगई हो। स्नावन्तर में इसको स्नावश्यक समक्षकर हेतुरूप से पृथक् सूत्र यहां सन्तिकालान्तर में इसको स्नावश्यक समक्षकर हेतुरूप से पृथक् सूत्र यहां सन्तिकालान्तर में इसको स्नावश्यक समक्षकर हेतुरूप से पृथक् सूत्र यहां सन्तिकालान्तर में इसको स्नावश्यक होने से लेखक स्नादि प्रमाद से सूत्र व्याख्याकार के सन्मुख मूलसूत्र की प्रति में लेखक स्नादि प्रमाद से सूत्र व्याख्याकार के सन्मुख मूलसूत्र की प्रति में लेखक स्नादि प्रमाद से सूत्र खिण्डत होगया हो, तथा स्नावश्यक होने से व्याख्याकार ने गतसूत्र के 'स्नद्रव्य' पद से उस स्त्रर्थ को स्निव्यक्त करने का यह प्रयास किया हो। प्राचीन व्याख्या में प्रस्तुत सूत्र न होने के दोनों कारण कल्पना किये जा-सकते हैं।

चन्द्रानन्दीय व्याख्या में यह सूत्र उपलब्ध है।

किया---

#### श्रद्रव्यत्वेन' नित्यत्वमुक्तम् ॥१३॥ (६१)

[ग्रद्रव्यत्वेन] कोई द्रव्य समवायिकारण न होने से [नित्यत्वं] नित्य होनः [उक्तम्] कहा गया है, (परमाणु का)।

परमाणु के अन्त्य द्रव्य होने से उसका समवायिकारण अन्य कोई द्रव्य नहीं होता। समवायिकारण न होने से उसका असमवायिकारण भी कोई संभव नहीं। परमाणु स्वयं एक अवयवरूप है, अवयवी नहीं। अवयवी द्रव्य, अपने कारणभूत अवयव द्रव्यों में समवायसम्बन्ध से आत्मलाभ करता है। प्रत्येक अवयवी के वे अवयव समवायिकारण होते हैं। उन अवयवों का संयोग उस कार्य-द्रव्य का असमवायिकारण होता है। कार्य-द्रव्य का नाश समवायिकारण अथवा असमवायिकारण के नाश से होजाता है; इसप्रकार वह कार्य द्रव्य उत्पाद-विनाशशील होने से अनित्य कहाजाता है। परन्तु परमाणु का न कोई समवायिकारण है, न असमवायिकारण; इसलिये परमाणु तत्त्व को नित्य कहा गया है। वे परमाणु चाहे वायु के हों, अथवा पृथिवी आदि के; वे सब नित्य-अनुत्पादिवनाशशील होते हैं।।१३।।

शिष्य जिज्ञासा करता है, क्या स्राकाश की तरह वायु एकमात्र इकाई है, या पृथिवी स्रादि की तरह स्रनेक खण्डों वाला है ? सूत्रकार ने समाधान किया—

वायोवीयुसंमूच्छंनं नानात्व'लिङ्गम् ॥१४॥ (६२)

[वायोः] वायु के [वायुसंमूच्छंनं] स्रनेक वायु-खण्डों की परस्पर टक्कर

ऐसी व्याख्या कार्य-वायु के विषय में व्यावहारिक दशा के प्रवाह की दृष्टि से उपयुक्त कहीजासकती है। प्रासंगिक शास्त्रीय दृष्टि से यह कोई उपयुक्त व्याख्या नहीं है। कतिपय आधुनिक व्याख्याकारों ने इस अनुभूय-मान वायु-व्रव्य को नित्य मान लिया है। यह मन्तव्य अशास्त्रीय है। 'श्रद्रव्यवस्थेन नित्यत्वमुक्तम्' चन्द्रा०

TWO IS NOT BUT BUT DON'T

२. 'नानात्वे लिङ्गम्' चन्द्री०

१. अज्ञातकत्तृ क प्राचीन व्याख्या में सूत्र का पाठ—'ग्रद्रव्यत्वेनानित्यत्व-मुक्तम्' दिया है। अर्थ किया है—जिसका कोई स्थिर आश्रय द्रव्य न हो, वह श्रद्रव्य है। गंगा नदी जैसे किनारों से बंधी स्थिर आश्रय के सहारे निरन्तर एक समान बहा करती है; ऐसी स्थिति वायु के विषय में नहीं है। इसीरूप में वायु आश्रयरहित होने से अनित्य है अस्थायी है, घटादि के समान।

[नानात्वलिङ्गम् ] नाना होने का चिह्न है।

दो या दो से अधिक वायु खण्डों की परस्पर टक्कर होना, वायु के नाना-अनेक होने का चिह्न है। कईवार ऐसा देखा जाता है—भिन्न दिशा और भिन्न गित वाले वायुखण्ड जिस जगह पर आपस में टकराते हैं, वहां के भूलकण, तिन के व पत्ते आदि ऊपर की ओर आकाश में उड़ जाते हैं। वायु स्वभावतः तियंगाति रहता है, पर आपस में टकराकर ऊर्ध्वगित होजाता है, और अपने साथ तृण आदि को उड़ा लेजाता है। तिनकों के ऊपर की ओर उड़ने से वायु की ऊर्ध्वगित का ज्ञान होता है, और ऊर्ध्वगित से आपस में टकराने का। यह टक-राना [संमूच्छन] वायु के नाना होने का लिङ्ग है।

ग्रापस में टकराने की इस स्थिति को हम जलों में प्रत्यक्ष देखते हैं। जब जलों की दो धाराएं भिन्न दिशाग्रों से ग्राकर ग्रापस में टकराती हैं, तो वे जल टक्कर खाकर ऊपर को उछल जाते हैं, उनमें बहने वाले तिनके ग्रादि भी उनके साथ जाते हैं। ठीक यही दशा वायुग्रों की टक्कर में होती है। इससे जलादि के समान वायु का नाना होना सिद्ध होता है।

यद्यपि परमाणु से द्वयणुकादिकम द्वारा वायु के अनुभूयमान स्थिति में आने से वायु का नानात्व पृथिवी आदि के समान स्पष्ट है, फिर भी सूत्रकार ने शिष्यों की जिज्ञासा पर विषय को अधिक स्पष्ट करने की भावना से लौकिक व व्याव-हारिक परिस्थिति के आधार पर अर्थ को अभिव्यक्त किया है।।१४॥

शिष्य जिज्ञासा करता है, वायुखण्डों का परस्पर संमूच्छेंन [टकराव] होता है, यह कैंसे जानाजाय? जबिक वायु का प्रत्यक्ष ही नहीं होता। अनुमान के लिये व्याप्ति का ज्ञान आवश्यक है। दो पदार्थों का नियम से सहचारी होना व्याप्ति है। धूम और अग्नि की व्याप्ति का ज्ञान, धूम और अग्नि के साहचर्य को प्रत्यक्ष से देखने पर होता है, तभी अन्यत्र धूम के दीखने से उसके सहचारी अदृष्ट अग्नि का अनुमान होता है। वायु तो प्रत्यक्ष ही नहीं, तब हेतु के साथ उसकी व्याप्ति का प्रत्यक्ष न होने से वायु का अनुमान संभवन रहेगा। आचार्य ने आशंका की यथार्थता को स्वीकार करते हुए अग्निम सूत्रों द्वारा समाधान प्रस्तुत किया—

# वायुसन्निकर्षे प्रत्यक्षाभावाद् दृष्टं लिङ्ग न विद्यते ॥१४॥ (६३)

[वायुसन्निकर्षे] वायु का सन्निकर्ष-सम्बन्ध होने पर [प्रत्यक्षाभावात्] प्रत्यक्ष न होने से [दृष्टं] देखा हुग्रा (प्रत्यक्ष) [लिङ्गम्] चिह्न (व्याप्तिज्ञान)

१. 'वायुरिति सति सन्निकर्षे' ग्र० प्रा०। चन्द्रा०।

#### [न] नहीं [विद्यते] है।

वायु द्रव्य है, श्रीर चक्षु इन्द्रिय भी द्रव्य है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से संयोग होना संभव है। वायु का चक्षु से सिन्निकर्ष होने पर भी चक्षु द्वारा वायु का प्रत्यक्ष संभव नहीं; क्योंकि चक्षु इन्द्रिय रूप गुण तथा रूप के ग्राश्रय द्रव्य का ग्रहण करसकता है, वायु-द्रव्य रूप का ग्राश्रय न होने से चक्षु द्वारा सर्वथा ग्रग्राह्य है। त्वक् इन्द्रिय स्पर्श का ग्रहण करता है, ग्रर्थात् त्विगिन्द्रिय द्वारा स्पर्श गुण का प्रत्यक्ष होता है, परन्तु स्पर्श के ग्राश्रय द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं होता। ग्रनेक वार ऐसा होता है, कि चारों ग्रोर वायुमण्डल के भरा रहने पर भी ऐसा ग्रनुभव होता है, कि हवा विल्कुल वन्द है। यह ग्रनुभव स्पष्ट करता है, कि त्वक् इन्द्रिय के साथ वायु का सन्निकर्ष होने पर भी त्वक् के द्वारा वायु का प्रत्यक्ष नहीं हो-पाता। ग्रन्यथा 'हवा वन्द है' ऐसा ग्रनुभव न होता, जबिक हमारे चारों ग्रोर हवा विद्यमान रहती है।

यदि कहा जाय, कि 'वन्द है' अनुभव हवा की गित के अभाव को प्रकट करता है, हवा के अभाव को नहीं। तो भी यह स्पष्ट है, कि हवा का अस्तित्व स्वीकार किया जारहा है, पर उसका अनुभव त्विगिन्द्रय द्वारा नहीं होरहा; यद्यपि गित उस समय भी हवा में रहती है, परन्तु वह इतनी मन्द होती है, कि न उससे वृक्षों के पत्ते हिल पाते हैं, और न हमें उसके स्पर्श का अनुभव होता है। यह सब स्थिति स्पष्ट करती है, कि त्विगिन्द्रय का वायु के साथ सिन्नकर्ष होने पर भी उसके द्वारा वायु का प्रत्यक्ष नहीं होता। आचार्यों ने इसीकारण त्विगिन्द्रय को द्वय-पाहक नहीं माना। आंख बन्दकर जब हम पूर्वदृष्ट वस्तु को हाथ आदि से छूते हैं, तब वहां केवल स्पर्श गुण का प्रत्यक्ष होता है, वस्तु का नहीं। वस्तु का केवल अनुमान होता है। इसी अभिप्राय को सूत्रकार ने प्रस्तुत सूत्र से अभिव्यक्त किया, वायु के साथ इन्द्रिय का सिनकर्ष होने पर भी वायु का प्रत्यक्ष नहीं होता; इसकारण वायु के अनुमान के लिये व्याप्ति का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होपाता, यह कथन ठीक है।।१५।।

सूत्रकार ने बताया, उक्त कथन ठीक होने पर भी हम एक सामान्य नियम का प्रत्यक्ष करते हैं। वह है—गुण का गुणी के ग्राश्रित रहना। प्रत्येक गुण गुणी के ग्राश्रित रहता है, गुणी को छोड़कर नहीं रहसकता; गुण-गुणी का यह साह-चर्य-नियम प्रत्यक्ष है। इसके द्वारा वायु द्रव्य का श्रनुमान होता है। ग्राचार्य ने कहा—

#### सामान्यतोदृष्टाच्चाविशेषः ॥१६॥ (६४)

[सामान्यतोदृष्टात्] सामान्यतोदृष्ट लिङ्ग से [च] तथा [ स्रविशेषः] भेद नहीं (कोई; वायु का स्रनुमान कर लेने में)।

धूम-म्रग्नि स्थल में दोनों के साहचर्यनियम का प्रत्यक्ष ज्ञान होने पर जैसे धूम से ग्रग्नि का ग्रनुमान होता है; वैसे ही गुण-गुणी के सामान्य साहचर्य-नियम का प्रत्यक्षज्ञान होने से स्पर्श-गुण के आश्रय द्रव्य का ग्रनुमान होने में पहले से इसका कोई भेद नहीं है, दोनों प्रकार से ग्रनुमान कियाजाना समान है। स्पर्श गुणविशेष के साथ वायु के साहचर्यनियम का प्रत्यक्षज्ञान न होने पर गुण-सामान्य का गुणी के साथ साहचर्यनियम प्रत्यक्ष ज्ञात होने से इसे 'सामान्य-तोद्ष्ट' नाम दियागया है।

जब हम बैठते-उठते चलते-फिरते एक प्रकार के स्पर्श का अनुभव करते हैं, ग्रीर उसके ग्राश्रयद्रव्य के रूप में पृथिवी-जल-तेज को नहीं पाते, तो इनसे भिन्न किसी ऐसे द्रव्य का ग्रनुमान होता है, जो उस ग्रनुभूयमान स्पर्श गुण का ग्राश्रय हो। इसप्रकार गुण-सामान्य से उसके ग्राश्रयभूत गुणी का ग्रनुमान होजाता है। वही वायु है।।१६।।

शिष्य जिज्ञासा करता है, सामान्यतोदृष्ट स्ननुमान के स्ननुसार गुण से गुणी-द्रव्य का बोध होजायगा; पर वह द्रव्य 'वायु' है, यह कैंसे जाना गया ? सूत्र-कार ने समाधान किया—

#### तस्मादागमिकम् ॥१७॥ (६५)

[तस्मात्] इस कारण से [म्रागमिकम्] ग्रागम द्वारा जानागया है।

क्योंकि सामान्यतोदृष्ट अनुमान से यह निश्चित ज्ञान नहीं होपाता, कि वह अनुमित द्रव्य वायु है, इस कारण उसके वायु होने का ज्ञान आगम के आधार पर होता है। आगम वेद को कहते हैं। मनु महाराज [१।२०] ने बताया है—

#### सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक् पृथक् । वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक् संस्थाइच निर्ममे ॥

सर्ग के आदि में ब्रह्मा आदि ऋषियों ने सब वस्तुओं के नाम और उनके कर्म तथा वर्णाश्रम आदि की व्यवस्था का वेदोक्त शब्दों के आधार पर ही निर्माण किया। वेद तथा वैदिक साहित्य में प्रस्तुत अर्थ के लिए अनेकत्र 'वायु'

१. ऋ० १।२।१॥ १।१४।१०॥ १।३४।६॥ प्रा४१।६॥ यजु० १।१॥ ३।१३॥ तै० सं०२।१।१॥ मै० २।४।१॥ जै० सा० १।३१४॥ ऐ० सा० २।३४।

पद का प्रयोग देखा जाता है; उसीके ब्रनुसार ऋषियों ने इस द्रव्य को वह नाम दिया। फलतः यह नाम वेद द्वारा निश्चित है।।१७॥

शिष्य आशंका करता है, स्रागमबोधित चतुर्थ द्रव्य का नाम सर्वातमना तभी स्वीकार्य होसकता है, जब स्रागम के प्रामाण्य का निश्चय हो। यह कैसे संभव होगा? स्राचार्य ने समाधान किया—

संज्ञा कर्म त्वस्मद्विशिष्टानां लिङ्गम् ।।१८॥(६६)

[संज्ञा] नाम [कर्म] कर्त्तंव्य [तु] तो [ग्रस्मद्-विशिष्टानां] हमसे विशिष्ट का [लिङ्गम्] चिह्न है।

पदार्थों का नाम रक्खा जाना और मानवों के कर्त्तव्यों का बोध कराना हमसे विशिष्ट किसी सर्वोच्च सत्ता का द्योतक है। जिसने इन पदार्थों की रचना की, उसीने इनके नामों का संकेत किया, वह नाम और रूप दोनों का निर्माता है। यद्यपि ऋषि और लोककर्त्ता आचार्यों ने अनेक नाम—संकेतों की कल्पना की है; परन्तु सर्वप्रथम सर्गादिकाल के अवसर पर इस दिशा में ईश्वर द्वारा वेदरूप से कियागया उद्घोधन ही है। इस तात्पर्य की अभिव्यक्ति के लिये सूत्रकार ने 'अस्मद्विशिष्टानां' यह बहुवचनान्त निर्देश किया है। इससे ईश्वर-बोधित वेद और साक्षात्कृत धर्मा आप्त ऋषियों द्वारा किये संकेतों का ग्रहण होजाता है। फलतः चतुर्थ द्रव्य का 'वायु' नामकरण वेदादि के अनुसार होने से प्रामाणिक एवं स्वीकार्य है।

श्रस्मदादि सदृश पुरुष भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा ग्रादि दोषों से दूषित रहते हैं, उनके कहे वाक्यों में श्रप्रामाण्य की ग्राशंका होसकती है; परन्तु ईश्वर-सत्ता दोषों से सर्वथा परे है। उसके द्वारा बोधित वेद में ग्रप्रामाण्य की शङ्का का ग्रवकाश नहीं रहता। इस रूप में प्रस्तुत प्रसंग से ईश्वर का ग्रस्तित्व भी 'नाम-रूप' के रचियता होने के कारण सिद्ध होता है।।१८।।

इसी अर्थं को सूत्रकार ने अन्य उपोद्वलक प्रस्तुत कर पुष्ट किया— प्रत्यक्षप्रवृत्त<sup>र</sup>त्वात् संज्ञाकर्मणः ॥१६॥ (६७)

[प्रत्यक्षप्रवृत्तत्वात्] प्रत्यक्ष होने पर प्रवृत्त होने से [संज्ञाकर्मणः] संज्ञा ग्रीर कर्म के ।

किसीके द्वारा वस्तु का नाम करना ग्रौर कर्त्तव्य का बोध कराना तभी संभव है, जब कर्त्ता को दोनों का प्रत्यक्ष ज्ञान हो। नामकरण में नाम ग्रौर नामी का प्रत्यक्ष होना चाहिये; कर्त्तव्यवोध में समस्त कर्त्तव्यों ग्रौर उन प्राणियों का

१. 'प्रत्यक्षपूर्वकत्वात्' स्र० प्रा०। चन्द्रा०

बोध होना चाहिये, जिनके लिये कर्त्तव्य-बोध कराना है। साकल्येन नाम-रूप का ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञान सर्वज्ञ सर्वज्ञित्त सर्वनियन्ता परमेश्वर के सिवाय अन्य किसी को होना संभव नहीं। 'अन्य किसी' में जीवात्मा आता है, वह अपनी उच्चतम द्या में पहुंचने पर भी सर्वज्ञता आदि स्थिति को प्राप्त नहीं करपाता। फलतः संज्ञा और कर्म-बोधन के लिये प्रवृत्ति सबका प्रत्यक्ष होने पर ही संभव है; इस-लिये संज्ञा-संज्ञी और कर्म-कर्मी समस्त का प्रत्यक्ष-द्रष्टा होने से परमेश्वर का निर्वाध अस्तित्व सिद्ध होता है।

इन दो सूत्रों का प्रतिपाद्य यहां प्रसंगवश आगया है। यहां तक वायु-परीक्षा का प्रकरण पूरा होता है।।१६॥

पृथिव्यादि चार द्रव्यों की परीक्षा के अनन्तर क्रमप्राप्त आकाश द्रव्य का निरूपण करने की भावना से आचार्य सूत्रकार ने कहा—

निष्क्रमणं प्रवेशनमित्याकाशस्य लिङ्गम् ॥२०॥ (६८)

[निष्कमणं] निकलना, ग्रन्दर से बाहर ग्राना, [प्रवेशनं] प्रवेश करना, बाहर से भीतर जाना, [इति] यह, इसप्रकार की किया का संभव होना, [ग्राकाशस्य] ग्राकाश का, ग्राकाश के ग्रस्तित्व का [लिङ्गम्] चिह्न है।

घर के भीतर-बाहर ग्राना-जाना ग्रथवा कहीं भी घूमना-फिरना यह त्रिया या गित ऐसे द्रव्य का ग्रनुमान कराती है, जो इन कियाग्रों के लिये ग्रवकाश प्रदान करता है। न केवल किया, प्रत्युत कोई भी मूर्त्त पदार्थ उस ग्रवकाश के विना ग्रात्मलाभ करने में ग्रक्षम रहता है, जो ग्राकाश के ग्रस्तित्व से प्राप्त होता है। यदि उस ग्रवकाश को कोई एक मूर्त द्रव्य घर लेता है, तो उसमें दूसरे मूर्त्तंद्रव्य का ग्राना संभव नहीं। एक मूर्त्तं द्रव्य का ग्रपनी स्थिति में ग्रात्मलाभ करने के लिये ग्रवकाश का होना ग्रावश्यक है; इसकारण सूक्ष्मतम मूर्त्तं द्रव्यों से लगाकर महान से महान ग्रनन्त मूर्त्तं द्रव्यों तक की स्थिति ऐसे पदार्थ का ग्रनुमान कराती है, जो इनके लिये ग्रवकाश प्रदान करता है। वही द्रव्य ग्राकाश है।।२०।।

शिष्य जिज्ञासा करता है, पृथिवी ग्रादि के लिङ्ग गन्ध-रूप-रसादि, इनके (गन्धादि के) समव।यिकारण होने के आधार पर कहे गये हैं। क्या श्राकाश के ये लिङ्ग इसी ग्राधार पर हैं, कि ग्राकाश निष्क्रमण-प्रवेशन का समवायिकारण है ? ग्राचार्य ने समाधान किया—

# तदलिङ्गमेकद्रव्यत्वात् कर्मणः ॥२१॥ (६१)

[तदलिङ्गम्] उस रूप से लिङ्ग नहीं है [एकद्रव्यत्वात्] एक द्रव्य सम-वायिकारण वाला होने से [कर्मणः] कर्म के।

कर्म अर्थात् िकया जिस द्रव्य में होती है, वही द्रव्य उस कर्म का सम-वायिकारण होता है। भीतर-बाहर प्रवेश व निष्क्रमण करने वाला व्यक्ति उस कर्म का समवायिकारण है, अन्य कोई द्रव्य नहीं। इसिलये निष्क्रमण-प्रवेशन आदि कर्म आकाश के लिङ्ग इस आधार पर नहीं हैं, िक आकाश इनका समवायिकारण है। निष्क्रमण आदि िकया अथवा िकसीप्रकार की गित उसी द्रव्य में समवेत रहती है, जो िकया व गित करता है। ऐसी िकया व गित केवल एकदेशी-मूर्त द्रव्य में संभव है, वही उसका समवायिकारण होता है। विभु होने से आकाश िकसीप्रकार की िकया का समवायिकारण होना संभव नहीं।।२१।।

शिष्य ने पुनः जिज्ञासा की, यदि समवायिकारण होने के आधार पर लिङ्ग नहीं, तो क्या असमवायिकारण होने के आधार पर लिङ्ग कहा गया है ? आचार्य ने बताया—

# कारणान्तरानुक्लृप्तिवैधम्याच्च ॥२२॥ (७०)

[कारणान्तरानुक्लृप्तिवैधर्म्यात्] अन्य कारण की स्थिति के वैधर्म्य से [च] भी।

यहां गत सूत्र से 'तदिल क्रम्' पद की अनुवृत्ति है। समवायिकारण से अन्य जो असमवायिकारण है, उसकी स्थिति से द्रव्य का वैधर्म्य है। किसी कार्य पदार्थ का-चाहे वह कार्य द्रव्य, गुण, कर्म कोई हो-असमवायिकारण केवल गुण अथवा कहीं कर्म होसकते हैं; द्रव्य कहीं किसीका असमवायिकारण नहीं होता। जो असमवायिकारण होते हैं, उनके साथ द्रव्य का यह वैधर्म्य है। इसलिये आकाश निष्क्रमण आदि कियाओं का असमवायिकारण नहीं होसकता। अतः इस आधार पर भी निष्क्रमण आदि आकाश के लिङ्ग नहीं कहे जा सकते।।२२।।

शिष्य ने पुनः जिज्ञासा की, तब किस ग्राधार पर निष्कमण ग्रादि को ग्राकाश का लिङ्ग कहा गया ? ग्राचार्य सूत्रकार ने बताया—

संयोगादभावः कर्मणः ॥२३॥ (७१)

[संयोगात्] संयोग से [ग्रभावः] ग्रभाव-नाश [कर्मणः] कर्म का-

१. '॰द्रव्यवत्त्वात्' चन्द्रा ० :

िकया का।

किसी मूर्त द्रव्य में िकया होने के लिये ग्राकाश निमित्तकारण रहता है। िकया है क्या ? किसी द्रव्य का एक प्रदेश से वियोग या विभाग होकर ग्रन्य प्रदेश के साथ संयोग होजाना। वे प्रदेश—जहां से विभाग होता है, ग्रथवा जहां संयोग होता है—ग्राकाश के ग्रतिरिक्त ग्रन्य कुछ नहीं। तात्पर्य हुग्रा—किसी द्रव्य में िकया का होना ग्राकाश के विना संभव नहीं। वह मूर्त्तं द्रव्य किया का समवायिकारण है, ग्राघात व संयोग ग्रादि ग्रसमवायिकारण, शेष सब साधन निमित्तकारण रहते हैं। इसप्रकार ग्राकाश, काल ग्रादि को कार्यमात्र का निमित्त कारण मानागया है।

आशंका की जाती है, यदि आकाश िक्या में कारण है, तो धनुष् से छुटे बाण, बन्दूक से निकली गोली, हाथ से फेंकी गई गेंद की िक्या—आकाश कें नित्य व व्यापक होने से कभी समाप्त न होनी चाहिये। पर यह ठीक नहीं; क्यों कि प्रत्येक कार्य के कारण अनेक होते हैं, तथा कार्य के बाधक कभी कार्य का अबरोध कर देते हैं। फेंका हुआ द्रव्य यदि किसी भींत आदि अवरोधकं से टकरा जाता है, तो यह िक्या को रोक देता है, या समाप्त कर देता है। इसी स्थिति को सूत्रकार ने बताया—अवरोधक संयोग से िक्या का अभाव हो जाता है। इससे िक्या के प्रति आकाश की निमित्तकारणता में कोई बाधा नहीं आती।

जब कहीं किसी किया का कोई अवरोधक सामने नहीं आता, वहां किन्हीं कारणों की अक्षमता किया की समाप्तिका हेतु होता है। हाथ या बन्दूक से वस्तु के फेंके जाने की क्षमता सीमित होती है। उसके रहने तक किया होती रहती है, न रहने पर समाप्त होजाती है। कार्य के अने कारणों में से जब कोई कारण कार्य के प्रति अक्षम होजाता है, तो वह कार्य नहीं रहता। आकाश या कोई अन्य असमग्र कारण न तो कार्य का आरम्भ कर सकते हैं, न उसे सुरक्षित रख सकते हैं। केवल आकाश को लेकर यह आशंका उठाई जाती है, कि उसके कारण मानने पर—उसके रहते—किया निरन्तर बनी रहे; पर जिस द्रव्य में किया समवेत है, उसके बने रहने पर—जब तक वह बना रहे—किया निरन्तर क्यों नहीं होती रहती? स्पष्ट है, किन्हीं अन्य कारणों की अक्षमता किया को समाप्त कर देती है। अतः निष्कमणादि कियाओं का निमित्तकारण है—आकाश; उसी रूप में ये आकाश के लिङ्ग हैं।।२३।।

शिष्य जिज्ञासा करता है, जैसे गन्धादि गुणों के समवायिकारण होने से पृथिवी म्रादि द्रव्यों का लिङ्ग गन्धादि को बताया गया। क्या ऐसे म्राकाश किसी का समवायिकारण नहीं है, जिसे म्राकाश का लिङ्ग कहा जासके ? इस तथ्य

को उपपादन करने की भावना से सूत्रकार ने प्रथम परिशेषानुमान को स्पष्ट करने के लिये भूमिकारूप में कहा—

कारणगुणपूर्वकः कार्यगुणो दृष्टः ।।२४।। (७२)

[कारणगुणपूर्व कः] कारण के गुण के स्रनुसार [कार्यगुणः] कार्य में गुण [दृष्टः] देखा जाता है।

पृथिवी म्रादि कार्य-द्रव्यों में जो गन्धादि विशेषगुण देखे जाते हैं, वे कारण-गत गुणों से उत्पन्न होते हैं। कारण के गुण कार्य में गुणों को उत्पन्न करते हैं। गुक्ल तन्तुम्रों से उत्पन्न पट में गुक्लरूप देखा जाता है। पट के गुक्लरूप का समवायिकारण पट है, ग्रीर ग्रसमवायिकारण तन्तुम्रों का गुक्लरूप। शब्द भी रूपादि के समान विशेषगुण है। ऐसा कोई कार्यद्रव्य दृष्टिगोचर नहीं होता, जहां शब्द कारणगुणपूर्वक उत्पन्न हुन्ना ज्ञात हो। ऐसे द्रव्य की खोज होनी चाहिए, जिसका विशेषगुण शब्द है; ग्रथवा जो शब्द का समवायिकारण है।।२४।।

शिष्यों ने जिज्ञासा अभिव्यक्त की, वीणा-बांसुरी-ढोलक-शंख आदि कार्यं द्रव्यों में शब्द उपलब्ध होता है, इसे कारणगुणपूर्वक क्यों न मानलियाजाय? आचार्यं सूत्रकार ने समाधान किया—

कार्यान्तराष्ट्रादुर्भावाच्चे शब्दः स्पर्शवतामगुणः ॥२५॥ (७३)

[कार्यान्तराप्रादुर्भावात्] कार्यान्तरों (ग्रवयवों) से प्रादुर्भूत न होने के कारण [च] ग्रौर [शब्दः] शब्द गुण [स्पर्शवताम्] स्पर्शवाले द्रव्यों का [ग्रगुणः] गुण नहीं है।

स्पर्शवाले द्रव्य चार हैं—पृथिवी, जल, तेज, वायु । पृथिवी ग्रादि कार्यों में गन्धादि गुण कारणगुणपूर्वक होते हैं । किसी कार्य-ग्रवयवी में गन्ध-रस-रूपादि

१. 'कार्ये गुणो दृष्टः' चन्द्रा० । इसी व्याख्या में २४-२५ संख्या के दो सूत्रों को एक माना है ।

२. श्रज्ञातकर्त्तृ क प्राचीन व्यास्या में प्रस्तुत सूत्र से पूर्व 'शब्दः स्पर्शवतामगुण इति' ऐसा सूत्र पढ़ा है। तथा प्रस्तुत सूत्र के श्रनन्तर दो सूत्रों के रूप में ऐसा पाठ दिया है—'कार्यान्तराप्रादुर्भावात्'। शब्दः स्पर्शवतामगुणः'। श्रागे २६ वें सूत्र को तीन सूत्रों के रूप में विभक्त करिदया है, श्रौर तीसरे सूत्र में दिक् तथा काल को जोड़कर कुछ पाठभेद किया है; जो सब इसप्रकार हैं—'परत्र समवायात्'। 'प्रत्यक्षत्वाच्च'। 'न [दिक्] कालात्मगुणो न मनसो गुणः'।

गुण उसके [ग्रवयवी के] कारण-श्रवयवगत गन्ध-रस-रूपादि गुणों के समान देखे जाते हैं। ग्राम फल में जो गन्ध-रस ग्रादि हैं, उनके समानजातीय गन्ध-रस ग्राम के ग्रवयवों में उपलब्ध हैं। ग्रवयवगत गन्ध-रस-कार्य ग्रवयवी ग्राम में ग्रयपे सजातीय गन्ध-रस के ग्रारम्भक होते हैं। शुक्लपटगत शुक्ल-रूप पट के कारण तन्तु-ग्रवयवगत शुक्लरूप के समानजातीय होता है। ग्रर्थात् तन्तुकारणगत शुक्लरूप कार्य-पट में ग्रपे समानजातीय शुक्लरूप का ग्रारम्भक होता है। यह स्थित-कार्यगुण कारण गुणपूर्वक होता है-इस व्यवस्था के ग्रनुसार है।

इसीके अनुरूप यदि वीणा आदि में श्रूयमाण शब्द कारणगुणपूर्वक माना जाय, तो वीणा आदि के कारण-अवयवों में उसीका समानजातीय शब्द अभिव्यक्त होना चाहिये। पर उन अवयवों में ऐसा शब्द अभिव्यक्त किया जाता अनुभव में नहीं आता। तात्पर्य यह—यदि रूपादि गुणों के समान शब्द पृथिवी आदि चार द्रव्यों में से किसी का गुण होता, तो जैसे कार्य गत रुपादि गुणों के समान कारण में गुण उपलब्ध होते हैं; ऐसे ही वीणा आदि कार्यों में उपलब्ध शब्दगुण के समान ही शब्द वीणा आदि के कारण-अवयवों में उपलब्ध होता; परन्तु ऐसा नहीं है, इसलिये शब्द को स्पर्शवाले पृथिवी आदि चार द्रव्यों में से किसीका गुण नहीं माना जासकता। यह स्पष्ट है—वीणा आदि के कारण-अवयव शब्द रहित होते हुए वीणा आदि कार्यों के आरम्भक होते हैं। तब कार्यगुण के कारण-गुणपूर्वक होने के नियमानुसार पृथिवी आदि चार द्रव्यों का लिङ्ग शब्द को नहीं कहा जासकता।

इसके अतिरिक्त पृथिवी आदि के रूपादि गुण-जब तक कार्य द्रव्य वना रहता है-बराबर एकसमान उपलब्ध होते हैं। पटगत शुक्लरूप जबतक पट बना रहता है; एक-सा प्रतीत होता रहता है; उसमें तारतम्य प्रतीत नहीं होता। परन्तु वीणा आदि के द्वारा अभिव्यक्त शब्द मन्द, मन्दतर, मन्दतम तथा तार, तारतर, तारतमरूप में उपलब्ध होता है; यद्यपि वीणागत रूप सदा समान बना रहता है। इससे स्पष्ट होता है, जैसे वीणा आदि का रूप गुण उसका अपना है, ऐसे शब्द गुण उसका अपना नहीं है। तब शब्द किसका गुण है, खोजना चाहिये।।२४।।

शिष्यों ने सुभाव दिया, गुरुजी ! यदि शब्द को म्रात्मा म्रादि किसीका
गुण मान लियाजाय, तो कैसा है ? म्राचार्य ने वताया—

परत्र समवायात् प्रत्यक्षत्वाच्च नात्मगुणो न मनोगुणः ॥२६॥ (७४)

[परत्र] अन्यत्र [समवायात्] समवाय से [प्रत्यक्षत्वात्] प्रत्यक्ष होने से [च] श्रीर [न] नहीं [आत्मगुणः] आत्मा का गुण [न] नहीं [मनोगुणः] मन का

#### गुण (शब्द)।

शब्द गुण आत्मा में समवेत न रहकर आत्मा से अन्य किसी द्रव्य में समवेत रहता है; इसलिये शब्द को आत्मा का गुण नहीं मानना चाहिये। यदि शब्द को आत्मा का गुण नहीं मानना चाहिये। यदि शब्द को आत्मा का गुण मानाजाय, तो जैसे आत्मा अपने सुखादि गुणों के प्रहणकाल में 'अहं सुखी, अहं यते, जानामि, इच्छामि' इत्यादि अनुभव करता है; ऐसे 'अहं वाद्ये अहं शब्दवान्' यह अनुभव होना चाहिये। सुखी, दुःखी, ज्ञानवान् आदि के समान—में बज रहा हूं, मैं शब्द वाला हूं—ऐसा अनुभव हो; परन्तु इसके विपरीत अनुभव यह होता है—वीणा बजाई जारही है, शंख पूरा जारहा है, इत्यादि। इससे म्पष्ट होता है, शब्द आत्मा का गुण न होकर अन्य किसी का है।

इसके अतिरिक्त यह ज्ञातव्य है, कि आत्मा के गुण सुख, ज्ञान, प्रयत्न आदि का प्रत्यक्ष किसी बाह्य इन्द्रिय के द्वारा नहीं होता। परन्तु शब्द का प्रत्यक्ष बाह्येन्द्रिय श्रोत्र के द्वारा होता है। पृथिवी आदि के एक-एक विशेषगुण एक-एक बाह्य इन्द्रिय से गृहीत होते हैं। गन्ध घाण से, रस रसन से, रूप चक्षु से, स्पर्श त्वक् से। शब्द का ग्रहण श्रोत्र से होता है। जैसे गन्धादि आत्मा के गुण नहीं, ऐसे शब्द भी आत्मा का गुण नहीं है।

मन का गुण भी शब्द नहीं है, क्योंकि शब्द का प्रत्यक्ष होता है; परन्तु मन के किसी गुण का प्रत्यक्ष नहीं होता। गुण का प्रत्यक्ष होने के लिये गुणाधिकरण द्रव्य का महत्परिमाणवाला होना आवश्यक मानाजाता है, मन ऐसा नहीं है; इसलिये यदि शब्द मन का गुण होता, तो इसका प्रत्यक्ष न होना चाहिये था। यह भी विचारणीय है—यदि आत्मा का गुण शब्द हो, तो जिनका श्रोत्रेन्द्रिय नष्ट हो गया है, ऐसे बिधर व्यक्तियों को शब्द उपलब्ध होना चाहिये; जैसे आत्मा के अन्य गुण सुखादि उस अवस्था में उपलब्ध होते हैं।

सूत्र में हेतुपद दो हैं—'परत्र समवायात्, प्रत्यक्षत्वात्'। ग्रात्मा ग्रौर मन को ग्रालग-ग्रलग पढ़ा है। ग्रात्मा में शब्दगुण के निषेच के लिये दोनों हेतु प्रयुक्त हैं; ग्रौर मन में निषेच के लिये केवल दूसरा हेतु। इसीकारण सूत्रकार ने 'नात्ममनसो-र्गुणः' ऐसा समासयुक्त पाठ नहीं किया। दूसरे हेतु का केवल मन के साथ समन्वय से दिक् ग्रौर काल का यहां समुच्चय कर लेना चाहिये; क्योंकि यह हेतु समान स्थिति (गुण के प्रत्यक्ष न) होने से दिक् ग्रौर काल में भी शब्द गुण होने का प्रतिषेधक है ॥२६॥

ऐसी दशा में शब्द किस द्रव्य का गुण हो ? सूत्रकार ने वताया—

#### परिशेषाल्लिङ्गमाकाशस्य ।।२७॥ (७५)

[परिशेपात्] सबसे बचकर बाकी रह जाने से [लिङ्गम्] लिङ्ग है [ग्राकाशस्य] ग्राकाश का (शब्द)।

पृथिवी ग्रादि नौ द्रव्यों में से जिन ग्राठ द्रव्यों का गुण शब्द नहीं होसकता, उनसे बचकर एक द्रव्य शेष रहजाता है—ग्राकाश। इसलिये शब्द गुण ग्राकाश का लिङ्ग-चिन्ह-लक्षण है, यह प्रमाणित होता है। शब्द का समवायिकारण ग्राकाश है; ग्रथवा ग्राकाश द्रव्य में शब्द समवेत रहता है; यह निश्चित होता है। शब्द गुण है, गुण किसी द्रव्य के ग्राश्रय के विना नहीं रहसकता। पृथिवी ग्रादि ग्राठ द्रव्य शब्द के ग्राश्रय संभव नहीं, ग्रतः शब्द गुण ग्रपने ग्राश्रय के रूप में नवम द्रव्य ग्राकाश को लक्षित करता है।।२७।।

शिष्य जिज्ञासा करता है, क्या ग्राकाश दृश्यमान पृथिवी, जल ग्रादि द्रव्यों के समान द्रव्य एवं ग्रनित्य है, ग्रथवा वायु-परमाणु ग्रादि के समान नित्य है ? श्राचार्य सूत्रकार इसका समाधान ग्रतिदेश द्वारा प्रस्तुत करता है—

#### द्रव्यत्वनित्यत्वे वायुना व्याख्याते ॥२८॥ (७६)

[द्रव्यत्विनित्यत्वे] द्रव्य होना ग्रीर नित्य होना (ग्राकाश का) [वायुना] वायुविषयक कथन से [व्याख्याते] व्याख्यात होगये।

श्राकाश का प्रकरण प्रारम्भ होने के श्रव्यविहत पूर्व में वायु का विवरण प्रस्तुत किया गया है। वहां बताया गया है—गुणवाला (गुणाधिकरण, गुण का समवायिकारण) होने से वायु द्रव्य है; तथा वायुपरमाणु इस कारण नित्य हैं, कि उनका कोई द्रव्य समवायिकारण नहीं होता। इसीप्रकार शब्द-गुण का समवायिकारण होने से श्राकाश द्रव्य है; तथा श्राकाश का कोई समवायिकारण द्रव्य न होने से वह नित्य है।

यहाँ वायु द्वारा अतिदेश संभवतः इसीलिये किया गया, क्योंकि अव्यवहित पूर्व में वायु के प्रसंग से इन धर्मों [द्रव्यत्व-नित्यत्व] का उपपादन किया गया है ॥२८॥

शिष्य पुनः जिज्ञासा करता है, क्या ग्राकाश-वायु परमाणु ग्रादि के समान-ग्रनेकरूप है, ग्रथवा एकमात्र तत्त्व है ? सूत्रकार ने ग्रतिदेश द्वारा समाधान किया—

#### तत्त्वं भावेन ॥२१॥ (७७)

[तत्त्वं] एक होना (ग्राकाश का) [भावेन] भाव-सत्ता जाति के द्वारा

१. 'शब्दो लि ङ्गमाकाशस्य इति' ग्र० प्रा० । 'लि ङ्गमाकाशस्य' चन्द्रा० ।

(व्याख्यात होगया)।

गत सूत्र से 'व्याख्याते' पद वचनविपर्यय के साथ अनुवृत्त है। गत प्रकरण [१।२।१७] में सत्ता जाति के एकत्व का उपपादन किया गया है। उसके समान आकाश एक-व्यक्तिरूप पदार्थ है। इसके अंशव खण्ड ग्रादि का व्यवहार भ्रौपचारिक होता है। घटाकाश ग्रादि पद ग्राकाश के किसी वास्तविक खण्ड व ग्रवयव का निर्देश नहीं करते; प्रत्युत एक देशी घटग्रादि से उपहित ग्राकाश का बोध कराते हैं। घट ग्रादि की परिच्छिन्नता (एक-देशिता) ग्राकाश में उपचरित (व्यवहृत) करदीजाती है। ग्राकाश के वास्तविक ग्रंश व ग्रवयव कोई नहीं रहते।।२६॥

' शिष्य आशंका करता है, सत्ता की एकता सर्वत्र-द्रव्य, गुण, कर्म में-ग्रनुगत [सत्-सन्-सत् इसप्रकार की] प्रतीति के कारण सिद्ध है; आकाश में-सत्ता के अनुसार-एकता कैसे सिद्ध होगी? सूत्रकार ने समाधान किया—

शब्दलिङ्गाविशेषाद् विशेषलिङ्गाभावाच्च ॥३०॥ (৬८)

[शब्दलिङ्गाविशेषात्] शब्द-लिङ्ग के समान होने से [विशेपलिङ्गाभावात्] विशेष-भेद का लिङ्ग कोई न होने से [च] ग्रौर ।

जैसे सत्ता जाति की एकता के लिए—'सत्-सत्' इसप्रकार की अनुगत प्रतीति नियामक है, ऐसे ही आकाश का सर्वत्र शब्द गुण समानरूप से एकमात्र लिङ्ग उपलब्ध होता है, उसके स्राधार पर स्राकाश का एकत्व प्रमाणित है। यदि स्राकाश के संशों व स्रवयवों की स्रथवा स्रम्य श्राकाश की कल्पना कीजाय, तो वहां उसका लिङ्ग शब्द ही होगा। इसप्रकार शब्द के एकमात्र लिङ्ग होने से स्राकाश का एक व्यक्तिमात्र होना युक्तियुक्त है।

इसके अतिरिक्त आकाश के भेद का साधक अन्य कोई लिङ्ग उपलब्य नहीं होता; इस कारण भी आकाश को एक मानना सर्वथा संगत है। इन्हीं आधारों पर एकता के साथ आकाश को विभु माना जाता है।।३०।।

एकता के साथ सूत्रकार आकाश के एकपृथक्त का निर्देश करता है—

तदनुविधानादेकपृथक्त्वं चेति ॥३१॥ (७६)

[तदनुविधानात्] तत्-उस एकता के अनुविधान-अनुसारी होने से [एक-पृथक्त्वम्] एकपृथक्त्व गुण [च] और [इति] समाप्त ।

एकपृथक्त्व एकत्व का अनुविधायी, अनुसारी अर्थात् 'पिछलग्गू' है। जहां एकत्व रहता है, वहां एकपृथक्त्व का होना अनिवार्य है। जहां एकत्व है, वहां एकपृथवत्व है, यह नियम है । तात्पर्य है— जैसे 'घटाकाश' ग्रादि व्यवहार ग्राकाश की एकता में वाधक नहीं होता, ऐसे ही जब विभिन्न ग्रनेका-नेक वस्तुग्रों से ग्राकाश के पृथवत्व का निर्देश कियाजाता है, उस पृथवत्व के ग्राधार पर पृथवत्व गुण के ग्राधिकरण ग्राकाश में ग्रंश या खण्डों की कल्पना ग्रसंगत है। पार्थवय के निमित्त वस्तुग्रों के ग्रनेक होने पर भी पृथवत्व का ग्राधार एकमात्र ग्राकाश है; यही एकमात्र ग्राकाश में समवेत पृथवत्व 'एकपृथवत्व' कहाजाता है।

सूत्र का 'इति' पद श्राह्मिक की समाप्ति का द्योतक है।।३१॥

इति वैशेषिकदर्शने विद्योदयभाष्यसहिते द्वितीयाध्यायस्य प्रथमाह्निकम्।

# **प्रथ द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयमाह्निकम्** ।

गत ग्राह्मिक में पृथिवी, जल, तेज द्रव्यों की उनके गुणों के साथ परीक्षा की-गई। बाह्मेन्द्रिय से अग्राह्म वायु श्रीर श्राकाश की परीक्षा भी हुई। अब द्वितीय श्राह्मिक में पृथिवी, जल, तेज के गन्ध ग्रादि गुणों की परीक्षा का उपक्रम है। उनमें सर्वप्रथम गन्ध की परीक्षा प्रारम्भ करने की भावना से सूत्रकार ने कहा—

पुष्पवस्त्रयोः सति सन्निकर्षे गुणान्तराप्रादुभिवो वस्त्रे गन्धाभावलिङ्गम् ॥१॥ (८०)

[पुष्पवस्त्रयोः] फूल ग्रौर कपड़े का [सिति] होने पर [सिन्निकर्षे] सिन्निकर्षे [गुणान्तराप्रादुर्भावः] ग्रन्य गुण का प्रादुर्भाव न होना [वस्त्रे] कपड़े में [गन्घा-भाविलङ्गम्] गन्ध के ग्रभाव का चिह्न है।

कपड़े में यदि सुगन्धित फूल को लपेट कर रख दिया जाय, तो उसमें अन्य किसीप्रकार के गन्ध गुण का प्रादुर्भाव नहीं होता, प्रत्युत वही गन्ध अनुभूत होता है, जो उस कपड़े में लिपटे हुए फूल का है। इससे प्रतीत होता है— कपड़े में गन्ध नहीं रहता। यदि केतकी का फूल कपड़े में लपेटा गया हो, तो

१. ३० व ३१ संख्या के सूत्र उपलब्ध नहीं हैं--- प्र० प्रा०; चन्द्रा०।

२. 'गन्धान्तरा०' चन्द्रा०।

केतकी का गन्ध प्रतीत होगा; श्रौर गुलाव का लपेटा गया हो, तो गुलाव का । इससे ज्ञात होता है-वस्त्र में ग्रपना कोई गन्ध नहीं है। गत प्रसंग [२।१।१] में बताया-पृथिवी में गन्ध, रस,रूप, स्पर्श गुण रहते हैं। वस्त्र एक पार्थिव विकार है, इसमें गन्ध गुण समवेत होना चाहिये। परन्तु सूत्रकार यहां वस्त्र में गन्ध के स्रभाव का निर्देश करता है। यह कैसे ?

वस्तुतः पृथिवी व पाथिव विकारों में सर्वत्र गन्ध का ग्रस्तित्व है। परन्तु वहां एक- समान उत्कट गन्ध हो, ऐसा नहीं है। ग्रनेक पुष्पों व केसर-कस्तूरी ग्रादि विविध पाथिव विकारों में उत्कट गन्ध रहता है; बहुत-से पुष्पों में भी गन्ध प्रतीत नहीं होता, ग्रथवा ग्रतिमन्द रहता है। जहां पाथिव विकार ग्रथवा पृथिवी के किसी तरह के भाग में गन्ध स्पष्ट प्रतीत नहीं होता, वहां उसे ग्रप्रकट [ग्रविभावित व ग्रनिभव्यक्त] समभना चाहिये। सूत्रकार के द्वारा उक्त प्रकार से वस्त्र में गन्ध का ग्रभाव बतलाने का तात्पर्य यही है, कि पृष्पादि के संपर्क से जो गन्ध वस्त्र में प्रतीत होता है, वह ग्रीषाधिक है, वस्त्र का ग्रपना गन्ध नहीं। ग्रीपाधिक गन्ध या ग्रन्य किसी ऐसे गुण को यदि किसी द्रव्य में ग्रनुभव किया जाय, तो उसे उस द्रव्य का निज-गुण न समभना चाहिये।

जिन व्याख्याकारों ने ऐसा समभा है, कि पृथिवी में गत्थ के ग्रतिरिक्त रूप, रसादि गुण ग्रीपाधिक हैं, वह प्रस्तुत शास्त्र की दृष्टि से सर्वथा अशुद्ध है। यह शास्त्र पृथिवी-परमाणु में गत्थ, रस, रूप, स्पर्श चारों गुणों का ग्रस्तित्व स्वीकार करता है, तब पृथिवी में रस।दि गुणों को ग्रीपाधिक कैसे कहाजासकता है? फलतः सूत्रकार का प्रस्तुत सूत्र द्वारा यही ग्रभिप्राय प्रकट करना ग्रभिप्रेत है, कि वस्त्र ग्रादि में ग्रन्य संपर्क से जो गन्ध प्रतीत होता है, उसे वस्त्र का स्वगत गन्ध न समभना चाहिये। पार्थिव होने से वस्त्र का ग्रपना गन्ध, पृष्पादि गन्ध से ग्रतिरक्त है, जो प्रायः ग्रप्रकट रहता है। वस्त्र के जलाये जाने पर प्रतीत होता है।।१।।

वस्त्र में पुष्पादि गन्ध के ऋौपाधिक होने के समान जल में उष्ण स्पर्श ऋौपाधिक है, इसका स्रतिदेश सूत्रकार ने स्त्रिग्रिम सूत्र मे किया—

एतेनाप्सूष्णता व्याख्याता ।।२।। (८१)

१. यह सूत्र शंकर मिश्र ग्रादि व्याख्याकारों ने संख्या ३ पर दिया है। तथा सूत्र में 'ग्रम्सु' पद नहीं पढ़ा। यहां प्राचीन व्याख्याग्रों [ग्र० प्रा०, तथा चन्द्रा०] के ग्रनुसार पाठ दिया है। इसके ग्रनन्तर सूत्र है—'व्यवस्थितः पृथिव्यां गन्थः।' ग्रागे सूत्रक्रम समान है।

[एतेन]इससे [श्रप्सु]जलों में [उष्णता] गरमी का [व्याख्याता] व्याख्यात समभ लेना चाहिये!

वस्त्र में पुष्प-गन्ध के व्थाख्यान से जलों में उष्णता का व्याख्यान समक्त लेना चाहिये। जैसे वस्त्र में पुष्प का गन्ध ग्रीपाधिक है; वैसे जल में उष्णता ग्रथीत् उष्ण-स्पर्श ग्रीपाधिक है; तेज के सहयोग से जल में प्रतीत होता है, जल का श्रपना गुण नहीं है।

सूत्र में 'अप्सु' पद पृथिवी श्रीर वायु का उपलक्षण समभना चाहिये। पृथिवी एवं वायु में उष्णस्पर्श तेज के सहयोग से होने के कारण श्रीपाधिक है। इसीप्रकार पृथिवी श्रीर वायु में 'शीतता' अर्थात् शीतस्पर्श को श्रीपाधिक समभना चाहिये। श्रागे सूत्रकार ने यह स्पष्ट किया है, कि उष्णस्पर्श तेज में तथा शीतस्पर्श गूण जलों में व्यवस्थित रहता है।।२।।

शिष्य ने जिज्ञासा की, पृथिवी श्रादि में वे गुण कौन-से हैं, जो श्रीपाधिक नहीं। इस स्थिति को स्पष्ट करते हुए सूत्रकार ने बताया—

व्यवस्थितः पृथिव्यां गन्धः॥३॥ (८२)

[व्यवस्थितः] व्यवस्थित है [पृथिव्याम्] पृथिवी में [गन्धः] गन्ध ।

पृथिवी में गन्ध गुण व्यवस्थित है, ग्रर्थात् विशेषरूप से ग्रवस्थित है। केवल पृथिवी में गन्ध रहता है, ग्रीर पृथिवीमात्र में रहता है। पृथिवी व पार्थिव विकारों का कोई भाग ऐसा नहीं, जहां गन्ध विद्यमान न हो। गन्ध यद्यपि सुरिम-ग्रसुरिम भेद से दो प्रकार का जाना जाता है; पर प्रत्येक प्रकार का गन्ध पृथिवी के ग्रितिरक्त ग्रन्थत्र नहीं रहता, इसीलिये इसको पृथिवी में व्यवस्थित कहा है; ग्रीर इसी कारण 'गन्धवती' कहकर पृथिवी का पूरा लक्षण होजाता है। फलतः वस्त्र ग्रादि पार्थिव विकारों में गन्ध का स्वीकार किया जाना ग्रावश्यक है। गन्ध के समान 'कावती' या 'रसवती' कहकर पृथिवी का लक्षण नहीं करसकते; क्योंकि रस जल में ग्रीर रूप जल तथा तेज दोनों में रहते हैं। यदि रस व रूप के ग्राधार पर पृथिवी का लक्षण करना चाहें, तो 'षड्रसवती' ग्रथवा 'सप्तरूपवती ऐसा लक्षण कियाजासकता है।

स्राधुनिक विज्ञान सात प्रकार का रूप सूर्य-रिश्मयों में स्वीकार करता है। कणाद ने इसे पृथिवी का गुण माना है। इस विषय का विवेचन 'परिशिष्ट (२)' में देखना चाहिये।।३।।

शंकरिमश्र म्रादि व्याख्याकारों ने इस सूत्र को संख्या २ पर रक्खा है; पर यहां प्राचीन व्याख्याम्रों का म्रनुसरण किया गया है।

शिष्य ने जिज्ञासा की, पृथिवी में जैसे गन्ध व्यवस्थित है, ऐसे तेजस् द्रव्य में कौन-सा गुण व्यवस्थित है? सूत्रकार ने समाधान किया —

## तेजस्युष्णता ।।४॥ (८३)

[तेजिस] तेज में [उष्णता] उष्ण स्पर्श ।

गत सूत्र से 'व्यवस्थितः' पद लिङ्गविपर्यय के साथ यहां अनुवृत समक्ता चाहिये। अर्थ होगा—'ते जिस उष्णता व्यवस्थिता'। तेज अर्थात् अगिन में उष्ण-स्पर्श व्यवस्थित है; अपना नैसर्गिक गुण है, औपाधिक नहीं। जिसप्रकार पृथिवी के व्यवस्थित गुण गन्ध के आधार पर पृथिवी का लक्षण 'गन्धवती पृथिवी' किया जाता है, इसीप्रकार तेजस् द्रव्य में व्यवस्थित गुण उष्णस्पर्श के आधार पर तेजस् का लक्षण 'उष्णस्पर्शवत्तेजः' किया जाता है। यद्यपि स्पर्श गुण पृथिवी, जल, वायु में भी रहता है; पर 'उष्णस्पर्श' उनमें नहीं रहता; वह केवल तेज में रहता है। इसलिये वह तेज का मुख्य लक्षण-लिङ्ग व चिह्न है।।४।।

जलों का ऐसा लक्षण क्या होगा ? शिष्यों के यह पूछने पर ग्राचार्य सूत्रकार ने बताया—

# अप्सु शीतता ॥५॥ (८४)

[अप्सु] जलों में [शीतता] शीत स्पर्श (व्यवस्थित है)।

गत सूत्र के समान यहां भी 'व्यवस्थितः' पद लिङ्गिविपर्यास के साथ अनुवृत्त समभना चाहिये। अर्थ होगा 'अप्यु शीतता व्यवस्थिता'। जलों में शीत स्पर्श स्वाभाविक गुण है, किसी अन्य के सहयोग से नहीं स्राता; अतः औपाधिक नहीं। जलों के अतिरिक्त यदि अन्यत्र कहीं द्रव्य में यह उपलब्ध होगा, तो वहां औपाधिक समभना चाहिये। इसलिये पृथिशी अथवा वायु में शीतस्पर्श स्रोपाधिक होगा। इसके अनुसार जलों का यह मुख्य लक्षण-लिङ्गव चिह्न है; जैसा अन्यत्र—'शीतस्पर्शवत्य अपः' लक्षणश्राचार्यों ने स्वीकार किया है।

उद्देश सूत्र [१।१।५] में 'ग्रापस्' प्रथम ग्रौर 'तेजस्' ग्रनन्तर पठित है,

१. शंकर मिश्र ग्रादि व्याख्याकारों ने 'तेजस उब्णता' ऐसा षब्ठयन्त पाठ स्वीकार किया है। ग्रर्थ में यद्यपि कोई भेद नहीं। पर सूत्रकार की ग्रन्य सूत्रों में प्रवृत्ति के ग्रनुसार सप्तम्यन्त पाठ ग्रधिक ग्रादरणीय है। ग्र० प्रा० में 'तेज:सूब्णता' इसप्रकार 'तेज:सु' बहुवचनान्त 'ग्रप्सु' के समान पाठ दिया है। 'ग्रापस्' पद का प्रयोग नित्य बहुवचनान्त होने से 'ग्रप्सु' पाठ का ग्रोचित्य है; पर यह स्थित 'तेजस्' पद की न होने से यहां 'पृथिव्याम्' के समान एकवचनान्त गाठ ग्रधिक युक्त है।

सूत्रकार ने यहां उस कम में विषयंय यह प्रकट करने के लिये किया, कि तेजस् का उष्णस्पर्श जल, पृथिवी, वायु के स्पर्श को ग्रमिभूत करदेता है। ग्रथवा यह समभा चाहिये—पदि कमशः विवरण दिया जाता, तो वायु के विवरण न देने की न्यूनता यहां ग्रमिलक्षित होती। कम-विषयींस से सूत्रकार का संकेत है, कि तेज व जल के समान वायु के विजातीय [विलक्षण]स्पर्श को भी यहां समभ-लेना चाहिये, जो वायु का लक्षण है। वह ग्रनुष्णाशीत स्पर्श है, जो पृथिवी के अनुष्णाशीत स्पर्श से विलक्षण है। पृथिवी का स्पर्श कठोर-जैसा रहता है, जिसका वायुगत स्पर्श में ग्रमाव है।।।।।।

शब्द ग्रीर उसके ग्राधार आकाश की परीक्षा ग्रागे विशेष उपक्रम के साथ किये जाने के कारण ग्रनन्तर कमप्राप्त काल की परीक्षा के लिये सूत्रकार ने कहा—

# अपरस्मिन्नपरं युगपच्चिर क्षिप्रमिति काललिङ्गानि ॥६॥ (८४)

[ग्रपरस्मिन्] ग्रपर में [ग्रपरम्] ग्रपर, [युगपत्] एक साथ [चिरम्] देर [क्षिप्रम्] जल्दी [इति] इसप्रकार (जो ज्ञान व व्यवहार होते हैं, वे) [काललिङ्जानि] काल के लिङ्ज-लक्षण हैं।

'अपर' पद का अर्थ है—छोटा; आयु की दृष्टि से छोटा। इसके विपरीत बड़े के लिये 'पर' पद का प्रयोग होता है। यदि किसी वस्तु में इस अर्थ का कथन किया जायेगा, तो उसके लिये 'नया-पुराना' इन पदों का प्रयोग होगा। जो पदार्थ थोड़े समय का है, वह नया; और अधिक सयय का पुराना कहा जाता है। किसी व्यक्ति या पदार्थ को जब 'अपर' अर्थात् छोटा या नया कहा-जाता है, वह किसी 'पर' अर्थात् बड़े या पुराने की अपेक्षा से होता है। चैत्र पांच वर्ष का और मैत्र सात वर्ष का, इस ज्ञान व व्यवहार से स्पष्ट है—चैत्र में अपरत्व है और मैत्र में परत्व। इसीप्रकार इस चादर को बने दो वर्ष होगये, और दरी को तीन। यहां चादर में 'अपरत्व' और दरी में 'परत्व' गुण का बोध होता है। चैत्र, मैत्र एवं चादर व दरी इन गुणों के समवायिकारण हैं। अस-मवायिकारण क्या होगा? यह विचार्य है।

गन्ध,रूप, रस तीनों गुण इनके [परत्व, ग्रपरत्व के] ग्रसमवायिकारण नहीं होसकते, क्योंकि वायु में ये गुण नहीं हैं, परन्तु वहां परत्त्व-ग्रपरत्व की

 <sup>&#</sup>x27;अपरस्मिन् परं युगपदयुगपिन्चरं' सूत्रपाठ है। अ० प्रा०; चन्द्रा०। अ०
 प्रा०में बताया—'श्रपरस्मिन् परमित्यत्र परस्मिन्नपरमिति पूरणीयम्।

उत्पत्ति होती है। स्पर्श ग्रसमवायिकारण नहीं होसकता, क्योंकि शीत-उष्ण ग्रादि भेद से जो स्पर्श जहां न होगा, वहां परत्व-ग्रपरत्व उत्पन्न न होंगे। यदि स्पर्शमात्र को ग्रसमवायिकारण कहा जाय, तो उसके सर्वत्र समान होने से कहीं भी परत्व-ग्रपरत्व का नियमन न होगा। क्योंकि इन गुणों की उत्पत्ति ग्रन्य की ग्रपेक्षा पर निर्भर है, स्पर्श सर्वत्र समान होने से ग्रपेक्षा का ग्रवकाश ही न रहेगा।

विचारणीय है-वर्ष, मास, दिन, रात म्रादि व्यवहार सूर्य म्रादि ग्रह संबन्धी गित के भ्राधार पर गणना किया जाता है। परन्तु उन पिण्डों के साथ इस गित का कोई सीवा सम्बन्ध नहीं है, जिनमें परत्व-भ्रपरत्व गुणों की उत्पत्ति होती है। इसलिये किसी ऐसे द्रव्य को स्वीकार किया जाना चाहिये, जिसके भ्राधार पर उस गित का प्रसंख्यान संभव हो। उस द्रव्य का सूर्य म्रादि गितसंबन्धी ग्रहों के साथ संबन्ध हो, भ्रौर उन पिण्डों के साथ भी, जिनमें परत्व-भ्रपरत्व गुण उत्पन्न होते हैं। ऐसा द्रव्य 'काल' नामक स्वीकार किया जाता है, जिसका सूर्य भ्रादि ग्रहों के साथ संयोग रहते हुए उन पिण्डों के साथ भी संयोग रहता है, जहां परत्वापरत्व उत्पन्न होते हैं। इसप्रकार परत्व भ्रपरत्व की उत्पत्ति में सूर्यादि संयुक्त काल का पिण्ड के साथ संयोग ग्रसमवायिकारण होता है।

कहा गया, इन गुणों की उत्पत्ति आपेक्षिक होती है। काल की न्यूनता अविकता सूर्यादि-संबन्धी न्यून-अधिक गतियों पर आधारित हैं। जिस पिण्ड का सम्बन्ध अन्य की अपेक्षा अधिक गतियों से रहा है, वह 'पर' कहा जायेगा; दूसरा अपर। 'पर' भी अन्य किसी की अपेक्षा 'अपर' है; जिसका सम्बन्ध सूर्यादि संबन्धी गतियों के साथ अधिक रहा है। ऐसे ही एक जगह 'अपर' उस अन्य की अपेक्षा 'पर' है, जिसका सम्बन्ध सूर्यादि गतियों के साथ न्यून रहा है। इसप्रकार यह सब व्यवहार जिस द्रव्य से नियमित होता है, कह 'काल' है। लोक में साधारण रूप से यह कहते सुना जाता है, अमुक ने साठ दिवाली या होली देखी हैं, और उसने अभी केवल बत्तीस; उनकी कैसी समानता? यह व्यवहार कालकृत परत्वापरत्व का बोधक है। इसलिये जहां परत्वापरत्व का अस्तित्व है, वह काल के अस्तित्व को लक्षित करता है।

यह कार्य एक साथ हुग्रा युगपत् हुग्रा; ऐसा व्यवहार इस रूप में काल का लक्षण है, कि ग्रनेक कियाग्रों के सम्पन्न होने में समानता दीख रही है, वह समानता काल के ग्राधार पर है। जितनी देर में यह कार्य हुग्रा, उतनी ही देर में दूसरा होगया,दोनों के सम्पन्न होने के काल की समानता में 'युगपत्' व्यवहार होता है। जहां ग्रसमानता हो, वहां 'चिर', ग्रीर 'क्षिप्र' व्यवहार। जहां देर लगे, वहां 'चिर', जहां जल्दी हो, वहां 'क्षिप्र' । यह जल्दी ग्रौर देर का व्यवहार 'काल' पर ग्राधारित है; ग्रतः 'काल' का लक्षण है ।।६।।

शिष्य जिज्ञासा करता है, 'काल' पदार्थ सिद्ध होने पर भी यह ज्ञात न हो-सका, कि क्या वह द्रव्य है? तथा द्रव्य होने पर उसे नित्य मानना चाहिये, अथवा अनित्य ? सूत्रकार ने समाधान किया—

द्रव्यत्वनित्यत्वे वायुना व्याख्याते ॥७॥ (८६)

[द्रव्यत्वनित्यत्वे] द्रव्य होना ग्रौर नित्य होना (काल का) [वायुना] वायु (विवरण) द्वारा वियाख्याते वियाख्यात समक्षना चाहिये।

गत प्रकरणों [२।१।११-१३] में सिद्ध किया है, गुणों का ग्रधिकरण होने से वायु द्रव्य है। उसीके समान गुणों का ग्रधिकरण होने से 'काल' द्रव्य है। संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग ये पांच गुण 'काल' में समवेत रहते हैं। काल के व्यापक होने से यद्यपि किया काल में समवेत नहीं रहती; परन्तु किसी किया का होना काल के ग्रस्तित्व के विना संभव नहीं। ग्रतः कार्यमात्र का निमित्त होने से 'काल' का 'द्रव्य' होना सिद्ध होता है। सूत्रकार ने स्वयं काल को कार्यमात्र में कारण [२।२६, तथा ४।२।२६] बताया है।

अनुभूयमान विलक्षण स्पर्श का अधिकरण वायु कार्य-द्रव्य है। कार्य-द्रव्य होने की दशा में इसके उपादानकारण द्रव्यों का होना आवश्यक है। मूलरूप में वे कारणद्रव्य वायु के परमाणु हैं। आगे परमाणु द्रव्यों का अन्य कोई द्रव्य उपादान कारण नहीं होता, वायु परमाणु श्रों का—अन्य कोई द्रव्य—समवायिकारण नहींने से वे नित्य हैं। उन्हीं के समान 'काल' द्रव्य का भी कोई अन्य द्रव्य समवायिकारण नहीं है; इसलिए 'काल' द्रव्य को नित्य मानना चाहिये। इस प्रकार वायु के द्रव्य और नित्य सिद्ध किये जाने की प्रक्रिया से 'काल' के द्रव्य और नित्य होने का व्याख्यान कियागया।।७।।

शिष्य जिज्ञासा करता है, नित्य वायुरूप परमाणु-द्रव्य अनेक होते हैं। क्या उनके समान काल को अनेक मानना चाहिये? सूत्रकार ने स्मरण कराया

तत्त्वं भावेन ।। ।। (८७)

[तत्त्वम्] एक होना (काल का) [भावेन] सत्ता जाति के (विवरण) द्वारा (व्याख्यात है)।

१. सातवां ग्रौर ग्राठवां दोनों सूत्र ग्रज्ञातकर्त्तृक प्राचीन व्याख्या में नहीं हैं। इनके स्थान पर 'कार्यविशेषेण नानात्वम्' सूत्र दिया है। शंकर मिश्र ग्रादि के ग्रनुसार यह सूत्र केवल दिशा-प्रकरण में है। प्राचीन व्याख्या में वहां

गत सूत्र से वचनविषयांस के साथ 'व्याख्याते' पद की यहां ग्रनुवृत्ति है। ग्रर्थ होगा—'तत्त्वं भावेन व्याख्यातम्।' काल के एक होने का व्याख्यान मना जाति के एक सिद्ध किये जाने की प्रक्रिया के ग्रनुसार समभ-लेना चाहिये। जैमें द्रव्यादि पदार्थों में 'सत्-सत्' इसप्रकार का एक-रूप जान 'सत्ता' जाति की एकता को सिद्ध करता है; द्रव्य, गुण, कर्म तीनों में एक सत्ता जाति समवेत रहती है; वैमें ही चिर, क्षिप्र, युगपत्, पर, ग्रपर ग्रादि लिङ्ग एकरूप से उस द्रव्य का बोध कराते हैं, जिसके ग्रस्तित्व पर ये व्यवहार निर्भर हैं। ग्रतः काल का एक होना सिद्ध होता है।

भूत, भविष्यत् वर्त्तमान, चिर, क्षिप्र म्रादि भेद वस्तुम्रों की कमिक स्थिति व कियाकलापों के म्राधार पर प्रतीत होते हैं, इससे काल की स्थिति में कोई मन्तर नहीं म्राता । मन्य भी कोई ऐसा भेदक लिङ्ग उपलब्ध नहीं होता, जिसके म्राधार पर 'काल' को नाना मानाजाय ॥ ॥ ।।।

शिष्य जिज्ञासा करता है, पृथिव्यादि द्रव्य अनेक वस्तुओं के कारण वताये गये हैं। क्या 'काल' द्रव्य भी उनके समान किसीका कारण होता है? स्राचार्य सूत्रकार ने समाधान किया—

नित्येष्वभावादनित्येषु भावात् कारणे कालाख्येति ॥६॥ (८८)

[ितत्येष्] तित्य पदार्थों में [ग्रभावात्] न होने से [ग्रनित्येषु] ग्रनित्य ,पदार्थों में [भावात्] होने से (चिर, क्षिप्र, युगपत् ग्रादि व्यवहार) [कारणे] कारण होने में [कालाख्या] 'काल का नाम (लिया जाता है) [इति] इसप्रकार (ग्रथवा प्रकरण की समाप्ति)।

पर भी है। सूत्र का तात्पर्य है—काल के चिर, क्षिप्र, युगपत्, भूत, भविष्यत् ग्राव्य भेद कार्यभेद के द्वारा प्रतीत होते हैं; वस्तुतः 'काल' एक मात्र द्रव्य है, नाना नहीं।

मूल सूत्रपाठ चन्द्रानन्दीय व्याख्या में 'ग्र० प्रा०' के समान है।

१. श्रज्ञातकर्त्तृ क प्राचीन व्याख्या में 'भावात्' पर्यन्त एक सूत्र श्रोर 'कारणे कालाख्येति' यह दूसरा श्रितिरिक्त सूत्र माना है। पहले श्रंज्ञ की व्याख्या में कोई भेद नहीं है। दूसरे भाग का ग्रर्थ किया है—देवदत्त-यज्ञदत्त ग्रादि देहों में यौगपद्य ग्रादि व्यवहार के श्रसमवाधिकारण संयोग का जो सम-वाधिकारण है, वह 'काल' संज्ञक पदार्थ है।

चन्द्रानन्दीय व्याख्या में भी दो सुत्र हैं, पर दूसरे सुत्र में 'इति' पद नहीं है।

नित्य ग्राकाश, परमाणु ग्रादि पदार्थी में—यह देर में हुग्रा, यह जल्दी हुग्रा, यह एक साथ हुग्रा, यह पर है, यह ग्रपर—इत्यादि व्यवहार नहीं होता। परन्तु ग्रानित्य घट, पट ग्रादि पदार्थी में ऐसा व्यवहार होता है। इससे सिद्ध है, कार्यमात्र के कारण में 'काल' यह नाम प्रयुक्त किया गया है। देर, जल्दी, साथ में होने ग्रथवा नये, पुराने के व्यवहार से कोई कार्य ग्रब्हता नहीं रहसकता। तात्पर्य है— उक्त व्यवहार प्रत्येक कार्य में ग्रावश्यकरूप से होता है, चाहे वह कार्य द्रव्य, गुण, कर्म कुछ भी हो। वह व्यवहार कालनिमित्तक है; इसलिये कार्यमात्र का कारण काल को मानाग्या है।

काल का बोध कराने अथवा उसके अस्तित्व को सिद्ध करने के लक्षण न केवल यौगपद्य आदि व्यवहार हैं; प्रत्युत विभिन्न ऋतुओं के अनुसार विभिन्न वनस्पति, पुष्प, फल आदि का उत्पन्न होना काल के अस्तित्व का लिङ्ग है। वसन्त हेमन्त, प्रावृट् आदि ऋतु काल का स्वरूप हैं। इन पदों से काल का अभिव्यञ्जन होता है। उन-उन कालों में विशिष्ट वनस्पति आदि का उत्पन्न होना उनके प्रति काल की कारणता को स्पष्ट करता है। सूत्र का 'इति' पद प्रकरण की समान्ति का द्योतक समभना चाहिये।।।।

काल-विवरण के ग्रनन्तर कमप्राप्त 'दिक्' का लक्षण प्रस्तुत करने की भावना से सूत्रकार ने कहा—

इत इदिमिति यतस्ति इत्यं लिङ्गम् ॥१०॥ (८६)

[इतः] इधर से, यहां से [इदम्] यह है, [इति] इसप्रकार (का व्यवहार) [यतः] जिस (निमित्त) से (होता है) [तत्] वह [दिश्यम्] दिक् का द्योतक [लिङ्गम्] लिङ्ग-लक्षण-चिह्न है।

लोक में सर्वत्र ऐसा व्यवहार देखाजाता है, कि ग्रमुक वस्तु इधर से उतनी दूर है, ग्रथवा समीप है; इधर है या उधर है। यह व्यवहार जिस निमित्त से होता है, उस निमित्त-दिशा नामक पदार्थ-का यह लिङ्ग है। इससे दिक् नामक पदार्थ पहचाना जाता है। लोक में प्रयुक्त 'दूर' ग्रौर 'समीप' पदों के ग्रथं के लिये शास्त्र में 'पर-ग्रपर' पदों का प्रयोग होता है। जैसे कालकृत परत्वापरत्व में बड़ें-छोटे का बोध होता है, ऐसे दिक्कृत परत्वापरत्व में दूर समीप का बोध होता है। इसीप्रकार पूर्व-पश्चिम-दक्षिण-उत्तर-ऊपर-नीचे ग्रादि व्यवहार का निमित्त जो पदार्थ है, उसीका नाम 'दिक्' है।

सामने खड़े पेड़ की अपेक्षा वह दूर दीखता हुआ पेड़ 'पर' है, स्रीर उसकी

१. 'तद्दिशां' ग्र० प्रा०। 'तद्दिशो' चन्द्रा०।

अपेक्षा यह सामने का पेड़ 'ग्रपर'। इन परत्व ग्रीर ग्रपरत्व के समवायिकारण ये पेड़ हैं। ग्रसमवायिकरण कौन है, यह विचार्य है। जिन पेड़ों के विषय में एक दूसरे की ग्रपेक्षा पर-ग्रपर वृद्धि होरही है; देखाजाता है—जहां 'ग्रपर' वृद्धि है, उसके साथ ग्रह्पदेश का संबन्ध है; जहां 'पर' वृद्धि है, उसके साथ ग्रह्मक देश का। ढूंढना चाहिये, ऐसी स्थिति में इन 'परत्व-ग्रपरत्व' का ग्रसम-वायिकारण कौन होसकता है। यह ग्रावश्यक है, जो ग्रसमवायिकारण हो, वह 'परत्व-ग्रपरत्व' के ग्रिविकरण से सम्बद्ध हुग्रा विद्यमान रहे, ग्रन्थथा उसका कारण होना संभव न होगा। फलतः किसी ऐसे पदार्थ को स्वीकार करना पड़ना है, जिसका उन विभिन्न प्रदेशस्थित वृक्षों से सम्बन्ध हो, जहां 'परत्व-ग्रपरत्व' की उत्पत्ति है। उस पदार्थ का वृक्षों के साथ संयोग-सम्बन्ध ही उनमें 'परत्व-ग्रपरत्व' उत्पत्ति का ग्रसमवायिकरण है। वह पदार्थ 'दिक्' ग्रथवा 'दिशा' नाम से कहाजाता है।

समीप की सीमा बताने या कहनेवाले की अपनी स्थिति है। परन्तु दूर की कहीं सीमा नहीं, वह अनन्त है। इसलिये उस पदार्थ की विद्यमानता अनन्त दूरी तक स्वीकार करनी पड़ती है। इसका तात्पर्य है-उस पदार्थ को विभु अर्थात् सर्वत्र ब्याप्त मानना आवश्यक है।।१०॥

वह पदार्थं द्रव्य है ग्रौर नित्य है, इस ग्रर्थ का पूर्ववन् ग्रतिदेश करते हुए सूत्रकार ने कहा—

द्रव्यत्वनित्यत्वे वायुना व्याख्याते ।।११। (६०)

[द्रव्यत्वित्यत्वे] द्रव्य होना ग्रौर नित्य होना [वायुना] वायु द्वारा [व्याख्याते] व्याख्यान किये गये।

गुण और किया का कारण होने से वागु द्रव्य है, यह पहले वताया गया [२।१।११-१३]। इसीप्रकार गुण और किया का कारण होने से दिशा द्रव्य है। संख्या, परिमाण, पृथवस्व, संयोग, विभाग इन पांच गुणों का समवायिकारण है-दिशा। ग्रन्य कार्य-मात्र में दिशा निमित्तकारण मानाजाता है। दिशा का नित्य होना वायु-परमाणु के समान समभ लेना चाहिये। जिसका कोई द्रव्य समवायिकारण नहीं है. ग्रतः दिशा द्रव्य को नित्य मानाजाता है। दिशा का कोई द्रव्य समवायिकारण नहीं है. ग्रतः दिशा द्रव्य को नित्य मानना चाहिये।।११।।

शिष्यों की जिज्ञासा पर सूत्रकार ने दिशा के एक होने का पूर्ववत् ग्रातिदेश किया—

तत्त्वं भावेन ।।१२।। (६१)

१. ग्र० प्रा० में यह सूत्र नहीं है।

२. 'भावात्' अ० प्रा०।

[तत्त्वम् ] एक होना (दिशा का) [भावेन] सत्ता जाति के द्वारा (व्यास्यात समभ लेना चाहिये)।

गत सूत्र से वचनविषयांस के साथ यहां 'व्याख्याते' पद की अनुवृत्ति समभती च। हिये। अर्थ होगा—'तन्वं भावेन व्याख्यातम्।' दिशा के एक होने का व्याख्यान 'सन्ता' जाति के समान समभ लेना चाहिये। जिसप्रकार द्रव्य, गुण, कर्म तीनों में 'सत्-सत्' एसी समानयुद्धि होने से उनमें 'सत्ता' एक जाति मानी जाती है; इसीप्रकार 'परत्व-अपरत्य' आदि बुद्धि से दिशा का बोधन कराने में सर्वत्र समान प्रक्रिया है, इसित्ये उस बुद्धि से बोधित पदार्थ एक माना जाना चाहिये, यह प्रमाणित होता है।।१२।।

शिष्य आशंका करता है, पूर्व-पन्छिम आदि भेद से लोक में अनेक दिशा व्यवहार में आती है, उसे एक कैंसे मानाजाय ? सूत्रकार ने बताया—

### कार्यविशेषेण नानात्वम् ॥१३॥(६२)

[कार्यविरोपेण | कार्यभेदसे [नानात्त्वम् ] नाना-प्रतेक होना (प्रतीत होता है) ।

दिशा वस्तुतः एक है, पर मानव ने पृथिवी पर रहते हुए सूर्यादि ग्रहों की विभिन्न स्थितियों के आधार पर अपने व्यवहार के लिये प्रतीति के अगुसार दिशा की अनेकता कल्पना करली है! सर्ग के आदि में सर्वप्रथम सूर्य जिस और दृष्टिगोचर हुआ, उस ओर को प्राची व पूर्व दिशा कहा जाने लगा। 'प्राची' पद का निर्वचन संस्कृत में इसी आधार पर किया जाता है—'प्राक् सविता अस्यां अञ्चतीति प्राची' सूर्य जिस और सबसे पहले प्राप्त होता व दृष्टिगोचर होता है, उस और को 'प्राची' दिशा कहा जाता है। इसी आधार पर अन्य नाम 'पूर्व' है। यह प्रतीति और वैसा व्यवहार इसी विशेषता के आधार पर प्रवृत्त हुआ; जो निरन्तर प्रचलित है ।।१३।।

सूत्रकार इसी तथ्य को अग्रिम सूत्रों से स्वतः स्पष्ट करता है-

१. चन्द्रकान्त भट्टाचार्य ने इस सूत्र [१३] की व्याख्या ग्रन्य प्रकार की है उनका कहना है—सूत्रकार की ग्रान्तरिक भावना यह प्रतीत होती है, कि काल ग्रीर दिशा ग्राकाश से भिन्त तत्त्व नहीं। ग्राकाश के ग्रस्तित्व को सूत्रकार ने स्पर्शवाले द्रव्य, ग्रात्मा एवं मन से भिन्न सिद्ध करने में पूरा बल लगाया है; ग्रीर काल-दिशा के भेद को उसीमें समभ लिया है। इनके द्रव्यत्व, नित्यत्व ग्रीर एकत्व को वायु-परमाणु तथा सत्ता जाति के समान कह कर सन्तोष कर लिया है। इसके ग्रांतिरिक्त काल व दिशा में कोई

# म्रादित्यसंयोगाद् भूतपूर्वाद् भविष्यतो भूताच्च प्राची ॥ (१४॥६३)

[ग्रादित्यसंयोगात्] सूर्यं के संयोग से [भूतपूर्वात्] पहले हुए हुए [भविष्यतः] ग्रागेहोनेवाले [भूतात्] वर्त्तमान में हो रहे [च]ग्रौर तथा भी [प्राची]प्राची—पूर्व दिशा।

सर्ग के स्रादि काल से एक निर्धारित स्रोर सर्वप्रथम सूर्य दिखाई देता स्राया है; स्रागे स्राने वाले काल में निरन्तर इसीप्रकार दिखाई देता रहेगा; स्रव वर्त-मान में ऐसा ही दिखाई देता है। यह एक निर्धारित द्योर—जिधर सर्वप्रथम सूर्य सदा दिखाई देता है—प्राची दिशा कही जाती है। सूत्रकार ने तीनों कालों का निर्देश इसी प्रयोजन से किया, कि ऐसी प्रतीति एवं व्यवहार में कभी विपर्यास नहीं होता, स्रतीत, वर्त्तमान स्रौर स्रनागत में विभिन्न व्यवहर्त्ता हो। इस विषय की प्रतीति एवं व्यवहार समान रहता है। यह स्रावश्यक नहीं, कि सूर्य प्रतिपल उसी स्रोर दिखाई देता रहे, तभी यह प्रतीति एवं व्यवहार हो। सर्वप्रथम दिखाई देना ही स्रपेक्षित है।।१४॥

व्यवहृत ग्रन्य दिशाओं के विषय में इसी प्रिक्तिया का भ्रतिदेश करते हुए सूत्रकार ने कहा—

तथा दक्षिणा प्रतीची उदीची च ॥१५॥ (६४)

[तथा] उसी प्रकार [दक्षिणा] दक्षिण दिशा [प्रतीची] पिच्छम दिशा [उदीची] उत्तर दिशा [च] भी (समभनी चाहियें)।

गत सूत्र में बताया गया, जिस ग्रोर सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है, उस श्रोर को प्राची दिशा कहा जाता है, इसके ठीक उलटी ग्रोर जब सूर्य दृष्टिगोचर होता है, वह प्रतीची-पिन्छम दिशा है; 'प्रत्यग् ग्रञ्चित यस्यां सा' पहले से ठीक विपरीत दिशा में जब सूर्य प्राप्त हो, सूर्य के उदय से विरीत दर्शन सूर्य का ग्रस्त होना है। सूर्य के ग्रस्त होने की दिशा पिन्छम है। ग्रब कोई व्यक्ति सर्व-प्रथम सूर्य को उदय होते देखता है, उस समय उसका मुख सूर्य की ओर होता है

विशेषगुण समवेत नहीं रहता। वस्तुतः ग्राकाश एक तम्ब ही कार्यभेद से काल व दिशा के रूप में नाना विणत हुन्ना है। उसी कार्यभेद का दिशा की दृष्टि से ग्रिमि सूत्रों में निर्देश है।

१. इस सूत्र से पूर्व ग्रज्ञातकर्त्तृ क व्याख्या में 'भूतपूर्वात्' ग्रौर 'भविष्यतः' ये ग्रितिरक्त दो सूत्र दिये हए हैं। दूसरे की व्याख्या नहीं है। प्रस्तृत सूत्र में 'प्राची' पद नहीं है।

उससे ठीक विपरीत दिशा पीठ की म्रोर पिन्छम है। दाएं हाथ की म्रोर दक्षिण तथा वाएं हाथ की म्रोर उदीची-उत्तर दिशा कही जाती है।

इस दिशा का 'उत्तर' ग्रथवा 'उदीची' नाम क्यों रक्खा गया, विचारणीय है 'उदीची' ग्रथवा 'उत्तर' पद का निगूढ तात्पर्य है—उभरना अथवा ऊपर को उठना। जिस भूभाग के निवासियों ने इस दिशा का नाम 'उदीची' रक्खा, कदाचित् उनके मस्तिष्क में यह भावना जागृत रही होगी, कि सूर्य जब दिवसकाल को बढ़ाने के लिये उभरता है, ग्रधिक ऊपर की ग्रोर उठता दिखाई देता है, ग्रौर पृथिवी का जो गोलाई मध्याह्न में ठीक सूर्य के सामने पड़ता है; उस ग्रोर की दिशा का 'उदीची' नाम उपयुक्त होना चाहिये। दिशा के एकमात्र द्रव्य होने पर भी विशेष निमित्तों के कारण व्यवहार की सुविधा के लिये ग्रीपचारिकरूप में ये भेद करपना करलिये गये हैं।।१४।।

इसी प्रक्रिया का-म्रवान्तर दिशाम्रों को समभाने के लिये-सूत्रकार ने अतिदेश किया—

एतेन दिगन्तरालानि व्याख्यातानि ॥१६॥ (६५)

[एतेन] इससे [दिगन्तरालानि] दिशाग्नों के ग्रन्तराल-मध्य की ग्रवान्तर दिशाग्नों का [व्याख्यातानि] व्याख्यान-विवरण समभ लेना चाहिये।

प्राची, प्रतीची ग्रादि दिशाओं के विवरण से उनके मध्यवर्ती अवान्तर दिशाओं का विवरण जान लेना चाहिये।

पूर्व ग्रौर दक्षिण के अन्तराल की दिशा = ग्राग्नेयी।
दक्षिण ग्रौर पश्चिम के अन्तराल की दिशा = नैऋ ति।
पश्चिम ग्रौर उत्तर के अन्तराल की दिशा = वायवी।
उत्तर ग्रौर पूर्व के अन्तराल की दिशा = ऐशानी।

इनके अतिरिक्त ऊर्ध्व और ग्रधः, ग्रर्थात् ऊपर और नीचे की श्रीर। एक-मात्र दिशा द्रव्य के ये सब श्रीपचारिक भेद हैं; केवल व्यवहार की सुविधा के लिये।

किसी एक बिन्दु को केन्द्र मानकर मुख्यरूप से चार ग्रीर उनके ग्रवान्तर विभाग कल्पना कर दिशाग्रों के दस नाम व्यवहार में ग्राते हैं। पर इस प्रकार के अवान्तर विभागों की कोई सीमा नहीं है। ग्रतः व्यवहार-सिद्धि के लिये किन्हीं सीमित रेखाग्रों में उन्हें निर्धारित करिलया गया है; जो दस दिशाग्रों के माने जाने का ग्रावार है।।१६॥

१. 'दिगन्तराणि' ग्र० प्रा०। चन्द्रा०।

गत प्रकरणों में पृथिवी, जल, तेज, वायु, द्रव्य ग्रीर उनके गुणों का विवरण दिया गया। ग्राकाश द्रव्य का निरूपण किये जाने पर उसके विशेषगुण 'शब्द' का विवरण देना अपेक्षित है। 'शब्द' के विषय में ग्रनेक विप्रतिपत्ति हैं। विप्रतिपत्ति का तात्पर्य है—शब्द के विषय में ग्रनेक प्रकार के संशय होना। उनका विवेचन करने की भावना से सूत्रकार प्रथम संशय का स्वरूप बताता है—

सामान्यप्रत्यक्षाद् विशेषाप्रत्यक्षाद् विशेषस्मृतेश्च संशयः ॥१७॥ (६६)

[सामान्यप्रत्यक्षात्] सामान्य-साधारणधर्म के प्रत्यक्ष से [विशेषाप्रत्यक्षात्] विशेष धर्मों का प्रत्यक्ष न होने से [विशेषस्मृतेः] विशेषधर्मों का स्मरण होग्राने से [च] ग्रीर [संशयः] संशय (होजाता है, किसी वस्तु के विषय में)।

एक व्यक्ति मार्ग पर सायंकाल के भुटपुटे में चला जारहा है, ग्रन्वेरा कुछ देर में भुकग्राने को है। मार्ग जंगल से शून्य स्थान में होकर है, यातायात नहीं के बराबर है। यात्री के पास रकम है, ग्रपने जीवन का भय भी होसकता है। सामने थोड़ी दूर पर मार्ग के साथ उसे कुछ खड़ा हुग्रा दिखाई देता है। उसकी ऊंचाई-गोलाई साधारण दीख रही है। यह कोई पेड़ का खाली तना भी होसकता है, ग्रथवा कोई हानिकारक पुरुष होसकता है। यात्री निश्चय नहीं करपाता। उसे लम्बाई-चौड़ाई ग्रादि समान धर्म दोनों के दिखाई देरहे हैं; पर विशेषधर्म पुरुष के हाथ-पैर-सिर ग्रादि, तथा ठूंठ या तने के लता-बेल या खोखल, टेढ़ापन व टहनी ग्रादि कुछ स्पष्ट नहीं दीख रहा। परन्तु यात्री को उनके विशेष धर्मों का स्मरण होरहा है। दोनों को पहले ग्रच्छी तरह देखा हुग्रा है। यात्री दोनों में से किसी एक को पहचान कर निश्चय नहीं करपाता, दोनों के विषय में डांवाडोल है। इसप्रकार के ज्ञान को संजय कहाजाता है।

सूत्र में कही तीनों बातें संशय के लिये ग्रावश्यक हैं—सामान्य धर्मों का प्रत्यक्ष, विशेष धर्मों का उस समय प्रत्यक्ष न होना, पर विशेषधर्मों का स्मरण होना। ऐसे संशय ग्रादि के मूल में भय ग्रथवा हानि ग्रादि की ग्राशंका ग्रवश्य रहती है। यदि यात्री को किसी प्रकार का भय ग्रथवा ग्राशंका ग्रादि न हो, तो प्रायः संशय-ज्ञान होने का ग्रवसर नहीं ग्राह्मा। शास्त्रीय प्रसंगों में भय ग्रादि के न रहते हुए भी यथार्थ की जिज्ञासा संशय का मूल रहती है। वस्तुतः यथार्थ की जिज्ञासा सर्वत्र मूल हैं, पर उसके उभरने के ग्राधार विभिन्न होसकते हैं।।१७।।

श्राधार की विभिन्नता को स्पष्ट करने की भावना से सूत्रकार ने ग्रग्निम सूत्रों में बाह्यविषयक ग्रौर ग्रान्तरविषयक संशय का निर्देश किया है। त्राह्य-विषयक संशय कहीं दृश्यमानवर्मिक ग्रौर कहीं ग्रदृश्यमानवर्मिक रहता है। प्रथम दृश्यमानधर्मिक वताया-

दृष्टं च दृष्टवत् ।।१८।। (६७)

[दृष्टम्] देखा हुम्रा [च] म्रौर [दृष्टवत्] देखे हुए के तुल्य है, अथवा देखे हुए धर्मी वाला है।

दृश्यमानधर्मिक बाह्यविषयक संशय का उदाहरण गत सूत्र की व्याख्या में दिया है। स्थाणु श्रीर पुरुष दोनों के सामान्यधर्म तथा विशेषधर्म यात्री व्यक्ति ने पहले देखे हुए हैं। सायंकाल भुटपुटे के समय यात्री को कुछ दूरी पर सामने जो श्राकार दीख रहा है, वह पहले देखे हुए स्थाणु-पुरुष दोनों के समानधर्म से युक्त है, श्रथवा समानधर्मवाला है। इस ग्रथं को यूँभी कह सकते हैं, सामने दीखते ग्राकार में जो धर्म दिखाई देरहे हैं, वह पहले देखे स्थाणु-पुरुष के समान धर्मों के तुल्य हैं। जो धर्म दीख रहे हैं, वे दोनों में समान हैं, इस कारण उनमें से किसी एक का निश्चय संभव न होकर संशय उत्पन्न होजाता है— यह स्थाणु है या पुरुष ? इस संशय के ग्राधार व निमित्त दृश्यमान-समानधर्म हैं; इसलिये यह 'बाह्य-विपयक दृश्यमानधर्मिक संशय कहाजाता है।।१८।।

वाह्यविषयक अदृश्यमानधर्मिक संशय के विषय में सूत्रकार ने बताया— श्यथादृष्टमयथादृष्टत्वाच्च ॥१६॥ (६८)

[यथादृष्टम्] जैसा देखा है [म्रयथादृष्टत्वात्] वैसा न देखे जाने के कारण [च] भी ।

किसी व्यक्ति ने देवदत्त को पहले एकवार जटाधारी दाढ़ी-मूंछ बढ़ाये हुए देखा। दुवारा फिर कभी घोटा-घोट देखा। कालान्तर में द्रष्टा व्यक्ति देवदत्त से मिलने जारहा है। उसने कभी देवदत्त को जटाधारी देखा, कभी मुण्डी। ग्रभी देवदत्त उसके सामने नहीं है, पर उसका स्मरण करते हुए पूर्वद्रष्टा को यह संशय होता है, कि वह ग्राजकल जटाधारी है, या मुण्डी? किसी ग्रन्य निमित्त में देव-दत्त का स्मरण हो जाने पर ऐसा संशय होसकता है। यहां संशय के निमित्त धर्म-जटाधारी या मुण्डी होना—दिखाई नहीं देरहे; इसलिये यह 'बाह्यविषयक ग्रद्वश्यमानधींमक संशय' कहाजाता है।

संशय-लक्षण सूत्र के 'विशेषाप्रत्यक्षात्' पद से ग्रिभिव्यक्त भावना के श्रनुसार मूत्र का ग्रर्थ इसप्रकार भी संभव है—प्रष्टा व्यक्ति सामने खड़े ग्राकार को देख-

१. 'दृष्टमदृष्टं च' ग्र० प्रा०। 'दृष्टमदृष्टम्। दृष्टं च दृष्टवत्' चन्द्रा०।

२. 'यथादृष्टमयथादृष्टम् । उभयथादृष्टत्वाच्च।' ग्र० प्रा०। 'दृष्टं यथादृष्टम-यथादृष्टमुभयथा दृष्टत्वात्।' चन्त्रा०।

कर कहता या सोचता है, मैंने पुरुष के जिन हाथ-पैर-सिर म्रादि विशेष धर्मों को पहले देखा है, वे यहां दिखाई नहीं देरहे। स्थाणु के भी जिन वक्र-कोटर म्रादि विशेष धर्मों को मैंने पहले देखा है, वे भी यहां दिखाई नहीं देरहे। पहले विशेष धर्मों के साथ इनको जैसा देखा है, वैसा न देखे जाने के कारण संशय उत्पन्न हो-जाता है, इसे स्थाणु समभाजाय या पुरुष ?

संशय के इन दोनों रूपों का वर्णन यथाकम सामान्य धर्मों के प्रत्यक्ष [दृश्य-मानधर्मिक], ग्रौर विशेषधर्मों के ग्रप्रत्यक्ष [ग्रदृश्यमानधर्मिक] के ग्राधार पर कियागया है ॥ १६॥

श्रान्तर विषयक संशय का रूप ग्राचार्य सूत्रकार ने वताया— विद्याविद्यातश्च संशयः ।।२०।। (६६)

[विद्याविद्यातः] विद्या तथा ग्रविद्या से [च] भी [संशयः] संशय (हो-जाता है)।

विद्या यथार्थ ज्ञान, ग्रविद्या ग्रयथार्थ ज्ञान। प्रत्येक विचारशील व्यक्ति इस स्थिति को जानता है, कि कभी किसी विषय का ज्ञान सत्य होता है कभी ग्रसत्य। उसके सत्य-ग्रसत्य होने का बोध उसकी परीक्षा व फल से होता है। ग्रनन्तर कोई ज्ञान होने पर ज्ञाता को स्वयं यह संशय होजाता है, कि न मालूम मेरा यह ज्ञान सत्य होगा या ग्रसत्य?

कोई ज्योतिर्विद् एक बात बताता है; वह सत्य निकल जाती है; कभी ग्रसत्य । ग्रनन्तर कभी कोई बात बताने पर उसे स्वयं संशय होजाता है, कि यह बात सत्य निकलेगी, या ग्रसत्य ?

एक वादी कहता है—आत्मा नित्य है; दूसरा कहता है—नित्य नहीं है।
एक ग्रधिकरण में विना किसी अपेक्षा के दो विरोधी धर्म नहीं रहसकते। उन
दोनों में से कोई एक सत्य होता है, दूसरा ग्रसत्य। ऐसे परस्पर विरोधी कथन को
सुनने पर जिज्ञासु व्यक्ति को संशय होजाता है—इनमें से कौन-सा सत्य है, कौनसा ग्रसत्य?

संशय के इस हेतु को 'विप्रतिपत्ति' कहाजाता है। विप्रतिपत्ति है—एक म्रिधिकरण में दो विरुद्ध धर्मों का ज्ञान होना। जैसे एक म्रात्मा में म्रस्तित्व-नास्ति-त्व म्रथवा नित्यत्व-म्रिनित्यत्व। परन्तु संशय का जो एक हेतु पहले कहागया है—समानधर्मों का प्रत्यक्ष होना; उसीमें 'विप्रतिपत्ति' हेतु म्रन्तिहित है। म्रात्मा में 'गुणवान्' होना धर्म नित्य-म्रनित्य दोनों के समान देखाजाता है। गुणवान् म्राकाश

१. 'विद्योपलब्धिरविद्यानुपलब्धिः' अ० प्रा०।

नित्य है, घटादि पदार्थ ग्रनित्य । ग्रात्मा गुणवान् होने से ग्राकाश के समान नित्य मानाजाय, ग्रथवा घटादि के समान ग्रनित्य ? यह संशय होजाता है । पूर्वोक्त हेतु की दृढ़ता-द्योतन के लिये सूत्र में पुनः 'संशय' पद पढ़ा है । 'संशय' प्रसंग की समाप्ति का द्योतक भी यह पद संभव है ॥२०॥

जिस विशिष्ट ग्रर्थ की परीक्षा के लिये संशय का स्वरूप बताया गया; सूत्रकार उसका निर्देश करता है—

श्रोत्रग्रहणो योऽर्थः स शब्दः ॥२१॥ (१००)

[श्रोत्रग्रहणः] श्रोत्र इन्द्रिय से ग्रहण किया जाने वाला [यः] जो [ग्रर्थः] अर्थ है [सः] वह [शब्दः] शब्द (कहाजाता है)।

श्रोत्रग्राह्य ग्रर्थ 'शब्द' है; सूत्र में 'ग्रर्थ' पद का प्रयोग ऐसे धर्मी के कथन करने में है, जो जाति-धर्म वाला हो, जिसमें कोई जातिरूप धर्म रहता हो। यदि ऐसी भावना से 'ग्रर्थ' पद सूत्र में न पढ़ाजाता, केवल 'श्रोत्रग्रहणः' इतना स्वरूप शब्द का वताया जाता, तो जो शब्दवृत्ति धर्म शब्दत्व-तारत्व-मन्दत्व ग्रादि श्रोत्रे-निद्रय से गृहीत होते हैं, उनमें ग्रतिव्याप्ति होजाती। वे श्रोत्रेन्द्रिय ग्राह्य हैं, पर 'शब्द' नहीं। इससे यह भी ध्वनित होता है, कि जो ग्राचार्य शब्दवृत्ति एक 'स्फोट' नामक ग्रन्य शब्द की कल्पना करते हैं, वह ग्रनावश्यक है।

यदि कहाजाय, पद ग्रीर वाक्य में 'एक पद है, एक वाक्य है' इसप्रकार एकत्व की प्रतीति होती है। ग्रनेक वर्णों का क्रमिकरूप में एकत्र होना—पद है, इसीप्रकार ग्रनेक पदों का एकत्र होना—वाक्य। ग्रनेक वर्णात्मक पद ग्रीर ग्रनेक पदात्मक वाक्य में एकत्व बुद्धि का ग्राधार स्फोट को मानना चाहिये। पद का एकएक वर्ण ग्रर्थ को ग्रमिव्यक्त नहीं करता, ग्रन्तिम वर्ण पर 'पहुचने तक पहले वर्ण
नच्ट होजाते हैं। उच्चारण के रूप में कोई पद या वाक्य ग्रथंबोधन के लिये टिक
नहीं पाता; फिर भी एक पद व एक वाक्य के ग्राधार पर जो विशिष्ट ग्रथंबोध
होता है, उसका प्रयोजक शब्दवृत्ति 'स्फोट' को मानना ग्रावश्यक है। वह पद के
ग्रन्तिम वर्ण तथा वाक्य के ग्रन्तिम पद पर पहुंचते ही ग्रभिलिषत ग्रथं को ग्रभिव्यक्त करदेता है। ग्रथं का स्फोटन-ग्रभिव्यञ्जन करने के कारण इसका'स्फोट'
नामकरण हग्रा।

इस विषय में वैशेशिक ग्राचार्यों का विवेचन है—पद से जो ग्रर्थ की अभि-व्यक्ति होती है, उसका आधार है—पद का विशिष्ट ग्रर्थबोधन में संकेत । ग्रनेक-वर्णात्मक पद जिस संकेतित एक ग्रर्थ को ग्रिमिच्यक्त करता है, उसी आधार पर उसमें एकता का ग्रीपचारिक व्यवहार होता है। यदि शब्दवृत्ति स्फोट के ग्राधार पर ग्रर्थ का अभिव्यञ्जन निर्भर होता, तो ग्रर्थ-संकेत के विना स्वतः पद से ग्रर्थ श्रभिव्यक्त हुग्रा करता। पर न ऐसा देखा जाता है, न संभव है। ग्रतः ग्रर्थबोध का प्रयोजक 'संकेत' सिद्ध होने पर शब्दगत 'स्फोट' का स्वीकार करना ग्रनावश्यक है, व ग्रप्रामाणिक भी। सूत्रकार ने सूत्र में 'ग्रर्थ' पद का निर्देश कर इस भाव को ध्वनित किया है ॥२१।।

शब्द का यह स्वरूप-जो श्रोत्रग्राह्य अर्थ है, वह शब्द है-शब्द के विषय में संशय का जनक है। इसीको स्वयं सूत्रकार ने कहा —

ंतुल्यजातीयेष्वर्थान्तरभूतेषु विशेषस्योभयथा

#### दृष्टत्वात् ॥२२॥ (१०१)

[तुल्यजातीयेषु] समानजातीय पदार्थों में [ग्रर्थान्तरभूतेषु] ग्रसमानजातीय पदार्थों में [विशेषस्य] विशेष के [उभयथा] दोनों प्रकार ग्रथवा दोनों में [दृष्ट-त्वात्] देखे जाने से ग्रथवा 'ग्रदृष्टत्वात्' न देखे जाने से (शब्द में संशय उत्पन्न होता है)।

सूत्र में 'विशेष' पद का तात्पर्य 'असाधारण धर्म' अथवा 'व्यावृत्ति' है। तथा सूत्र के 'उभयथादृष्टत्वात्' पाठ में सन्धि के आधार पर 'उभयथा अदृष्टत्वात्' ऐसा पदच्छेद संभव है। 'विशेष' पद के पहले तात्पर्य के साथ 'अदृष्टत्वात्' पाठ का सम्बन्ध होगा; दूसरे 'व्यावृत्ति' तात्त्पर्य के साथ 'दृष्टत्वात्' का। दोनों प्रकार से कथन करने में परिणाम समान है।

यव विचार कियाजाता है—शब्द का ग्रसाधारण धर्म 'श्रांत्रग्राह्यत्व' बताया गया। यदि शब्द को द्रव्य मानाजाय, तो तुल्यजातीय द्रव्यों ग्रौर ग्रर्थान्तरभूत (अतुल्यजातीय) गुण-कर्मो—उभय स्थलों में कहीं भी श्रोत्रग्राह्यत्व नहीं देखा जाता। न कोई द्रव्य श्रोत्रग्राह्य है, न गुण-कर्म। यदि शब्द को गुण मानाजाता है, तो समानजातीय गुणों ग्रौर ग्रर्थान्तरभूत (ग्रसमानजातीय) द्रव्य-कर्मो—दोनों स्थलों में कोई भी श्रोत्रग्राह्य नहीं है। यदि शब्द को कर्म कहाजाय; तो समानजातीय कर्मों ग्रौर ग्रसमानजातीय द्रव्य-गुणों में श्रोत्रग्राह्य कोई नहीं दीखता। इसप्रकार शब्द के ग्रसाधारण धर्म 'श्रोत्रग्राह्यत्व' के समानासमानजातीय उभयविध पदार्थों में कहीं भी न देखे जाने से संशय होता है, कि शब्द को द्रव्य, गुण, कर्म में से क्या मानाजाय?

जब सूत्र के 'विशेष' पद का तात्पर्य 'व्यावृत्ति' है, ग्रर्थात् ग्रसाधारण धर्म की व्यावृत्ति । तब सूत्रार्थ की योजना होगी—समानासमानजातीय उभयविध

यह सूत्र नहीं है, अ० प्रा०। इससे पूर्व अतिरिक्त सूत्र है—'तिस्मिन् द्रव्यं कर्म गुण इति संशयः।' चन्द्रा०।

पदार्थों में शब्द के ग्रसाधारणधर्म श्रोत्रग्राह्यत्व की व्यावृत्ति (ग्रभाव) के देखे जाने से शब्द विषयक संशय होता है, द्रव्यादि पदार्थों में शब्द को क्या माना-जाय ? इस ग्रर्थयोजना में ग्रसाधारण धर्म-श्रोत्रग्राह्यत्व-गतसूत्र के ग्रनुसार निश्चित है।।२२।।

द्रव्य, गुण, कर्म तीनों में से शब्द क्या है ? यह संशय दिखाकर सूत्रकार ने संशय-निवारण के लिए बताया—

#### एकद्रव्यत्वान्न द्रव्यम् ॥२३॥ (१०२)

[एकद्रव्यत्वात्] एक द्रव्य समवायिकारण होने से (शब्द का), [न] नहीं [द्रव्यम्] द्रव्य (शब्द)।

कोई कार्यद्रव्य ऐसा संभव नहीं, जिसका समवायिकारण एक द्रव्य हो। अनेक द्रव्य मिलकर किसी कार्य-द्रव्य को उत्पन्न करते हैं, यह एक प्रमाणित व्यवस्था है। शब्द क्योंकि ऐसा कार्य है, जिसका समवायिकारण केवल एक द्रव्य आकाश है। फलतः शब्द द्रव्य नहीं होसकता। कार्यद्रव्य की उत्पत्ति पार्थिव द्रचणुक ग्रादि से प्रारम्भ होती है। द्रचणुक का ग्राश्रय अथवा समवायिकारण दो परमाणु द्रव्य हैं। द्रव्य के इस कार्यक्रम में ग्रागे ग्रनेक ग्रवयव-द्रव्य किसी कार्य-द्रव्य-ग्रवयवी के ग्राश्रय व समवायिकारण होते हैं। इसलिये शब्द कार्य को द्रव्य मानना संभव नहीं, क्योंकि इसका ग्राश्रय व समवायिकारण एकमात्र द्रव्य ग्राकाश है।।२३।।

शब्द, कर्ग नहीं होसकता । सूत्रकार ने बताया— नापि कर्माऽचाक्षुषत्वात्' प्रत्ययस्य ॥२४॥ (१०३)

[न] नहीं [ग्रिपि] भी [कर्म] कर्म [ग्रचाक्षुषत्वात्] चक्षु इन्द्रिय द्वारा गृहीत न होने के कारण [प्रत्ययस्य] ज्ञान के (शब्द-ज्ञान के)।

कर्म का प्रत्यक्ष-ज्ञान चक्षु इन्द्रिय के द्वारा होता है। उत्क्षेपण, अपक्षेपण आदि कर्म को प्रत्येक व्यक्ति चक्षु इन्द्रिय से प्रत्यक्ष करता है। परन्तु शब्द का प्रत्यक्ष चक्षु इन्द्रिय से न होकर श्रोत्र द्वारा होता है; यह शब्द का कर्म के साय वैधर्म्य है; शब्द अचाक्षुष है, और कर्म चाक्षुष। इसलिये शब्द को कर्म नहीं माना जासकता।।२४॥

शिष्य ग्राशंका करता है—ग्राशुविनाशित्व धर्म, शब्द ग्रीर कर्म दोनों में देखा जाता है, इस साधर्म्य से शब्द को कर्म मानाजाना चाहिये? ग्राचार्य सूत्र-कार ने समाधान किया—

१. 'ग्रचाक्षुषत्वाच्च प्रत्यक्षस्य शब्दो न कर्म।' म्र० प्रा०। 'ग्रचाक्षुषत्वान्न कर्म।' चन्द्रा०।

गुणस्य सतोऽपवर्गः कर्मभिः साधर्म्यम् ।।२५।। (१०४) [गुणस्य] गुण [सतः] होते हुए (शब्द के) [ग्रपवर्गः] ग्राशुविनाशित्व [कर्मभिः] कर्मों के साथ [साधर्म्यम्] साधर्म्य (संभव है) ।

सूत्र के 'अपवर्ग' पद का अर्थ 'समाप्ति' या 'विनाश होना' है। शब्द व कर्म के अल्पस्थितिकाल की भावना से यहां उसका तात्पर्य आशु-विनाश अर्थात्—जल्दी नाश हो जाना—है। कर्मों के साथ शब्द का यह साधम्यं है। यह साधम्यं शब्द के गुण माने जाने पर भी संभव है। इसलिये यह आवश्यक नहीं, कि आशु-विनाशी होने के कारण शब्द को कर्म मानाजाय। द्वित्व आदि संख्या, तथा आत्मा के ज्ञान, सुख, दुःख आदि अनेक गुण आशुविनाशी होते हैं, उनके समान शब्द गुण होता हुआ आशु-विनाशी होसकता है। वस्तुतः आशुविनाशित्व कर्मों का व्याप्यधर्म नहीं है। जहां कर्मत्व हो, वहीं आशुविनाशित्व हो, ऐसा नियम नहीं है। इसलिये कर्मों के साथ शब्द का यह साधम्यं होते हुए भी शब्द को कर्म मानना आवश्यक नहीं है।।२४॥

यद्यपि शब्द को आशुविनाशी कहने से उसकी अनित्यता अभिव्यक्त होजाती है; तथापि इसको न समभता हुआ शिष्य आशंका करता है; शब्द को गुण मानने पर भी वह आकाश का लिंग नहीं होसकता; क्योंकि वह लिंग उस अवस्थों में संभव है, जब वह आकाश का कार्य हो? शब्द नित्य है, किसीका कार्य नहीं। सूत्रकार ने समाधान किया—

सतो लिङ्गाभावात् ॥२६॥ (१०५)

[सतः] विद्यमान रहते शब्द का [लिङ्गाभावात्] **लिंग-बोध**क प्रमाण न होने से (शब्द नित्य नहीं मानाजाता)।

प्रत्येक व्यक्ति यह प्रत्यक्ष अनुभव करता है, कि उच्चारण से पहले और उच्चारण के अनन्तर शब्द का अस्तित्व नहीं रहता। केवल उच्चारणकाल में शब्द की प्रतीति होती है। इसलिये शब्द को नित्य कहना अप्रामाणिक है।

यदि कहा जाय—उच्चारण से पूर्व श्रौर पश्चात् शब्द विद्यमान रहता है। जब उसकी ग्रभिव्यक्ति के निमित्त उपस्थित होते हैं, तब वह श्रभिव्यक्त-प्रतीत हो जाता है, निमित्तों के श्रभाव में—होता हुग्रा भी—प्रतीत नहीं होता। ऐसा कथन युक्त नहीं; क्योंकि उच्चारण से पूर्व और पश्चात् शब्द के विद्यमान रहने में कोई लिङ्ग-प्रमाण नहीं है, जो अनुच्चारण काल में उसके श्रस्तित्व को सिद्ध करसके। श्रतः शब्द कार्य है, श्राकाश के श्राक्षित है। श्राकाश उसका श्राश्रय व समवायिकारण है; इसलिये शब्द के श्राकाश का लिग-बोधक होने में कोई बाधा नहीं।।२६।।

श्राचार्य सूत्रकार ने शब्द के श्रनित्य होने का श्राधार बताया— नित्यवैधर्म्यात् ॥२७॥ (१०६)

[नित्यवैधम्यात्] नित्य के साथ वैधम्यं से (शब्द नित्य नहीं)।

श्रोट में बैठे दो व्यक्ति परस्पर वार्तालाप कर रहे हैं। तीसरा व्यक्ति उनके वार्तालाप को केवल सुन रहा है, वार्तालाप करने वाले उसे दीख नहीं रहे। तीसरा व्यक्ति शब्दमात्र सुनने से उन्हें पहचान लेता है, श्रीर कहता है—इनमें एक देवदत्त श्रीर दूसरा यज्ञदत्त है। प्रत्येक व्यक्ति इस तथ्य से परिचित है, कि व्यक्ति श्रपनी श्रावाज से प्रायः पहचाना जाता है। यदि शब्द नित्य होता, तो वह सदा एकरूप प्रतीत होता। शब्द का प्रतिव्यक्ति यह भेद स्पष्ट करता है, कि शब्द श्रपने साधनों के श्रनुसार विभिन्नरूप में उत्पन्न होता है। उत्पन्न होना नित्य पदार्थ का धमं नहीं है, इससे शब्द का श्रनित्य होना निश्चतरूप से प्रमाणित होता है।।२७॥

सूत्रकार ने इसी भ्रर्थ को स्पष्ट किया-

म्रनित्यश्चायं कारणतः।।।२८।। (१०७)

[ग्रनित्यः] ग्रनित्य है [च] ग्रौर [ग्रयम्] यह शब्द [कारणतः] कारण से—उत्पत्ति देखे जाने से ।

प्रत्येक व्यक्ति मुख से उच्चरित होते हुए शब्दों को सुनता व अनुभव करता है। ढोलक पर जब थाप पड़ती है, नगाड़े पर दण्ड और सारंगी पर गज फिरने लगता है, शब्द उत्पन्न होता प्रतीत होता है। अपने विभिन्न निमित्तों से उत्पन्न होने के कारण शब्द को अनित्य मानना युक्तियुक्त है।।२६।।

शिष्य जिज्ञासा करता है, यह कैसे पहचाना जाय, कि शब्द कारणवाला है, ग्रथित् कारण से उत्पन्न होता है ? जवतक इसकी पहचान न हो, इसे सिद्ध कैसे माना-जायगा ? सूत्रकार ने बताया—

न चासिद्धं विकारात् ।।२६।। (१०८)

[न] नहीं ]च] ग्रौर [ग्रसिद्धम्] ग्रसिद्ध [विकारात्] विकार से।

शब्द में विकार-विविधरूप में उत्पन्न होना-ग्रनुभूत है। तीव्र, मन्द, मधुर, कठोर ग्रादि शब्दगत भेद प्रत्येक व्यक्ति को प्रतीत होते हैं। व्यक्ति की ग्रावाज से उसे पहचाना जाना, पशु-पक्षियों की घ्वनियों का परस्पर विलक्षण होना शब्द

१. 'कारणवत्तो विकारात्।' ग्र० प्रा०। 'कार्यत्वात्। ग्रभावात्। कारणतो विकारात्।' चन्द्रा०।

२. यह सूत्र नहीं है, ग्र॰ प्रा॰। चन्द्रा०।

के विकारयुक्त होने में स्पष्ट प्रमाण है। शब्द का यह विकार अथवा विभिन्नता व विलक्षणता उसके विभिन्न निमित्तों-कारणों पर आधारित है। उत्पत्ति के निमित्त जैसे होंगे, उन्हींके अनुकूल शब्द उत्पन्न होगा। इसलिये शब्द की कारण-वत्ता असिद्ध नहीं है।।२६।।

शिष्य जिज्ञासा करता है, जिनको शब्द का निमित्त कहाजाता है, उन्हें अभिव्यञ्जक क्यों न माना जाय ? शब्द का तीव्र-मन्द होना उसीपर ग्राधारित होगा, सूत्रकार ने बताया—

### ग्रभिव्यक्तौ दोषात्<sup>र</sup> ॥३०॥ (१०६)

[ग्रभिव्यक्तौ] ग्रभिव्यक्ति में [दोषात्] दोष से।

शब्द नित्य है, जो उसकी उत्पत्ति के कारण वताये जाते हैं, वस्तुतः वे शब्द की ग्रिभिव्यक्ति के निमित्त हैं। शब्द सदा विद्यमान रहता है, जब उसके ग्रिभि-व्यक्त-प्रकट होने के निमित्त उपस्थित होजाते हैं, उस समय वह सुनाई देजाता है। यह कथन दोषयुक्त होने से मान्य नहीं। शब्द को ग्रिभिव्यङ्गच मानने में ग्रनेक दोष हैं।

१. किसी एक देश में व्यञ्जक के उपस्थित होने पर वहां समानेन्द्रिय-ग्राह्म जितनी वस्तु विद्यमान रहती हैं, उन सबका ग्रहण होजाता है। जैसे एक भवन में व्यञ्जक प्रकाश के होने पर वहां विभिन्न प्रकार की जितनी रूपवाली वस्तु बिद्यमान हैं, सभीका–चाहे वह वस्त्र हो, पात्र हो, फल हो, श्रथवा ग्रन्य कोई वस्तु हो–समानरूप से चक्षु इन्द्रिय द्वारा ग्रहण होजाता है । जहां बङ्गच-व्यञ्जक भाव रहता है, वहां सर्वत्र यह स्थिति देखी जाती है । परन्तु शब्द के विषय में ऐसा नहीं है । वहां विभिन्न प्रत्येक शब्द के लिये भ्रलग-ग्रलग नियत व्यञ्जक रहते हैं । भेरी (नगाड़ा) शब्द का जो व्यञ्जक है, वही तन्त्रीशब्द का व्यञ्जक नहीं । जो तन्त्री (तुरही) शब्द का व्यञ्जक है, वह मुरज (ढोलक) शब्द का नहीं। इसप्रकार समान देश के एक इन्द्रिय से गृहीत होने वाले शब्द को स्रभिव्यक्त हुन्ना मानने में प्रतिनियत-व्यञ्जक-व्यङ्गचभाव दोष प्राप्त होता है, क्योंकि जहां व्ङ्गच-व्यञ्जकभाव होता है, वहां एक-०व्यङ्गधभाव का नियम है । इससे ज्ञात होता है, दण्डभेरीसंयोग स्रादि शब्द के व्यञ्जक नहीं हैं, यदि व्यञ्जक होते, तो प्रकाश-व्यञ्जक के रहने पर सभी घट-पट-फल ग्रादि पथार्थों की ग्रभिव्यक्ति के समान दण्डभेरी-संयोग होने पर उस देश के सभी शब्दों की ग्रिभिव्यक्ति होजाती।

२. केवल 'दोषात्' सूत्रपाठ है, ग्र० प्रा०। चन्द्रा०।

- २. व्यञ्जिक के रहने पर ग्रिभिव्यक्त हुई वस्तुग्रों में कोई एक दूसरे का ग्रिभिभव नहीं करती, सभी वस्तु समानरूप से प्रत्यक्ष-गोचर होती हैं। ऐसी व्यवस्था वहां देखी जाती है, जहां पदार्थों का परस्पर व्यङ्गय-व्यञ्जकभाव रहता है। परन्तु शब्द के विषय में यह स्थित नहीं देखी जाती, समान देश में होने वाला भेरीशब्द तन्त्रीशब्द का ग्रिभिभव कर देता है, दोनों शब्दों के होते हुए भेरीशब्द सुनाई देता है, तन्त्रीशब्द नहीं। यदि भेरी व तन्त्री ग्रिभिव्यञ्जक होते ग्रीर शब्द ग्रिभव्यङ्गय होता; तो प्रकाश व्यञ्जक के रहते जैसे सभी घट, पट, फल पुष्प ग्रादि दृष्टिगोचर होते रहते हैं, कोई किसी का ग्रिभिभव नहीं करता, ऐसे ही समान देश में भेरी-तन्त्री ग्रादि से ग्रिभव्यङ्गय सभी प्रकार के शब्द सुनाई देते रहते, कोई किसीका ग्रिभभव न करता, परन्तु ऐसा नहीं होता। इससे स्पष्ट है, शब्द व्यङ्गय नहीं है, इसी कारण नित्य नहीं।
- ३. शब्द को स्रिभिव्यक्त मानने में जो प्रथम दोष बताया गया है, यदि उसे स्वीकार नहीं किया जाता, श्रीर यह नहीं माना जाता, कि शब्द तथा उसके निमित्त का प्रतिनियत व्यङ्गच-व्यञ्ज क्रभाव नहीं है, तो दण्ड-भेरी संयोग होने पर वहां विद्यमान सभी शब्द ग्रिभिव्यक्त होकर सुनाई देने चाहियें, किसी व्यक्ति के द्वारा 'क' शब्द का उच्चारण करने पर सभी शब्द ग्रिभिव्यक्त होकर श्रुतिगोचर होने चाहियें। पर ऐसा न होने से प्रमाणित होता है, शब्द व्यङ्गच नहीं है, ग्रौर इसी कारण नित्य नहीं।

४—जहां व्यङ्गच-व्यञ्जक भाव है, वहां देखा जाता है—व्यञ्जक के रहते ही व्यङ्गच की प्रतीति होती है। जबतक प्रकाश व्यञ्जक रहता है, तबतक घट पट म्रादि की प्रतीति रहती है; पर यह स्थिति शब्द में नहीं देखी जाती। तथाकथित व्यञ्जक न रहने पर भी शब्द सुनाई देता है। दूर कपड़े घोता हुमा घोबी दिखाई देरहा है। वह कपड़े का पटड़े पर जब पटकता है, कपड़े भौर पटड़े के संयोग से शब्द होता है, दूर खड़ा हुम्ना व्यक्ति उस शब्द को उस समय सुनपाता है जब दुबारा पटकने के लिये घोबी कपड़े को ऊपर उठा लेता है। तात्पर्य, कपड़ा भौर पटड़े का संयोग न रहने पर शब्द सुनाई देता है। यदि वह संयोग शब्द का व्यञ्जक होता, तो संयोग के न रहने पर शब्द सुनाई नहीं देना चाहिये था। इससे ज्ञात होता है, शब्द व्यङ्गच नहीं है, इसलिये नित्य नहीं। शब्द की ग्रिभव्यक्ति मानने में सूत्रकार ने जो दोष का संकेत किया, उक्तरूप में उन दोषों का निर्हेश कर दिया गया। १३०।।

शिष्य जिज्ञासा करता है, यदि शब्द नित्य माना जाकर व्यङ्गच नहीं, उत्पाद्य है, तो उसकी उत्पत्ति के कारण क्या हैं ? आचार्य सूत्रकार ने समाधान

किया—

संयोगाद् विभागाच्च शब्दाच्च शब्दनिष्पत्तिः ।।३१।। (११०)

[संयोगात्] संयोग से [विभागात्] विभाग से [च] ग्रीर [शब्दात्] शब्द से [च] तथा ग्रथवा भी [शब्द-निष्पत्तिः] शब्द की उत्पत्ति (होती है)।

संयोग, विभाग ग्रीर शब्द से भी शब्द उत्पन्न होता है। शब्द की उत्पत्ति के तीन कारण हैं—संयोग, विभाग तथा शब्द। शब्द का समवायिकारण ग्राकाश है ग्रसमवायिकारण-संयोग विभाग, शब्द। शेष भेरी दण्ड वादक ग्रादि सव निमित्तकारण होते हैं।

भेरी-दण्ड संयोग, कपड़ा-पटड़ा संयोग, कुठार-काष्ठ संयोग, कण्ठ तालु यादि के साथ वायु का संयोग, ब्रादि शब्द की उत्पत्ति के कारण होते हैं।

जब बांस को फाड़ाजाय, कपड़े या कागज ग्रादि को फाड़ाजाय, या उसके अलग-ग्रलग टुकड़े किये जायें, तो उससे शब्द उत्पन्न होता है, यह विभाग से शब्द की उत्पत्ति है।

किसी एक देश में शब्द उत्पन्न होकर जब दूरस्थ व्यक्ति के द्वारा सुना जाता है, तब उत्पत्तिस्थान से उत्पन्न हुग्रा शब्द समानजातीय शब्दान्तरों को उत्पन्न करता हुग्रा, ग्रथवा उस रूप में उत्पन्न होता हुग्रा श्रोता के श्रोत्रे न्द्रिय तक पहुंचता है, तब सुनाई देता है। बादलों का परस्पर संघर्ष होने पर विद्युत्-प्रकाश ग्रीर गर्जना का शब्द दोनों साथ उत्पन्न होते हैं, विद्युत्प्रकाश बहुत जल्दी दृष्टिगोचर होता है; परन्तु गर्जन-ध्विन कुछ कालान्तर में सुनाई देती है। प्रकाश ग्रीर ध्विन की गित [ग्रथवा तरंगित होने] में ग्रन्तर रहता है।

वस्तुतः घ्विन या शब्द में अपनी गित नहीं रहती, वह किसी वाहक अर्थात् सवारी पर चलता है। इसकी साधारण सवारी वायुमण्डल है। वायु जब विपरीत दिशा में वह रहा हो, उस समय शब्द बहुत मन्द सुनाई पड़ता है, अथवा नहीं भी सुनाई पड़ता, उसकी अपेक्षा, जब वायु अनुकूल दिशा में बहता हो। यदि किन्हीं विशेष निमित्तों से शब्द के वाहन को बदल दिया जाय, तो वह जल्दी सुना जासकता है। रेडियो आदि के द्वारा जो शब्द सुनाजाता है, वह साधनों द्वारा विद्युत्तरंगों पर सवार करा दियाजाता है।

वाहन बदलने का यह तात्पर्य नहीं, कि वायु ग्रथवा शब्द को स्वयं विद्युत्त-रंगों में परिवर्त्तित कर दिया जाता है, प्रत्युत सवार को वायु पर से उतार कर

१. 'च' पद नहीं है, भ्र॰ प्रा॰। चन्द्रा॰।

२. 'निष्पत्तेः' चन्द्राः ।

विद्युत्तरंगों पर सवार करादेना है। जैसे किसी सवार को घोड़ से उतारकर मोटर में या वायुयान व राकेट ग्रादि पर सवार करा देना। प्राचीन ग्राचार्यों त्रे शब्द में स्वतः गित को नहीं माना, वह स्वयं ग्रगित है, किसी ग्रन्य पर सवार होकर चलता है। सवारी की गित का सवार में उपचार कर दिया जाता है। रेडियो ग्रादि के द्वारा शब्द-प्रसारण में भी सर्वत्र समानता नहीं है, यह साधन पर निर्भर करता है, कि वह कितना शक्तिशाली है। उसीके श्रनुसार शब्द को सवारी उपलब्ध होपाती है। ग्रन्यथा उसकी नैसर्गिक साधारण स्थित सदा एक-समान बनी रहती है। इसप्रकार शब्द के तीन कारणों का यथामित यह विवरण प्रस्तुत

शब्द के म्रनित्य होने के विषय में सूत्रकार ने पुनः बताया— लिङ्काच्चानित्यः शब्दः ।।३२॥ (१११)

[लिङ्गात्] लिङ्ग से ग्रनुमान से (जानाजाता है), [च] तथा, भी [ग्रनित्यः] ग्रनित्य है [शब्दः] शब्द ।

अनुमान प्रमाण के आधार पर भी शब्द की अनित्यता जानी जाती है। गत सूत्र में शब्द की उत्पत्ति के कारण बताये गये। जो भाववस्तु उत्पन्न होती है, उसका विनाश अवश्य होता है, यह नियम है। किसी पदार्थ का उत्पाद-विनाशशील होना उसकी अनित्यता को सिद्ध करता है। उत्पादिवनाशशील होने से सब प्रकार का शब्द अनित्य है। चाहे वह ध्वनिरूप हो अथवा वर्णरूप।

इसके ग्रतिरिक्त लोक में सर्वत्र शब्द विषय का व्यवहार ग्रनित्य के समान होता है। मन्द, तीव्र, मधुर, कठोर ग्रादि व्यवहार इसीप्रकार का है। बाह्ये-न्द्रियग्राह्य पदार्थ सभी ग्रनित्य होते हैं। शब्द भी श्रोत्रे न्द्रियग्राह्य होने से उन सभी के समान अनित्य है<sup>२</sup>।।३२।।

शिष्यों द्वारा ग्राशंका किये जाने पर उनकी भावनाग्रों को समभते हुए ग्राचार्य सूत्रकार ने पूर्वपक्षरूप से उन भावनाग्रों को स्पष्ट किया—

द्वयोस्तु प्रवृत्त्योरभावात् ॥३३॥ (११२)

[द्वयों:] दोनों की [तु] तो [प्रवृत्त्योः] प्रवृत्तियों का [स्रभावात्] स्रभाव होने से (स्रभाव प्राप्त होजाने से)

दोनों की प्रवृत्तियों का ग्रभाव प्राप्त होजाने से तो यही प्रतीत होता है,

१. 'शब्दः' पद नहीं है, श्र० प्रा०। चन्द्रा०।

२. द्रष्टव्य, गौतमीय न्यायदर्शन—'म्रादिमत्त्वादैन्द्रियकत्वात् कृतकवदुपचा-राज्य [२।२।१३]।

कि शब्द ग्रनित्य आशुविनाशी न मानाजाकर स्थिर मानना चाहिये ।

शब्द दो प्रकार का जाना जाता है-एक घ्वन्यात्मक, जिसमें वर्णों का पृथक् विभाजन नहीं होपाता, जैसे-भेरी, पटह, शंख स्नादि से होनेवाली घ्वनियां। दूसरा वर्णात्मक शब्द है, जिसमें स्रकार ककार स्नादि वर्णों का विभाजन है। शिष्यों की स्नाशंका का यही स्नाशय है, कि हम शिष्य स्नध्ययन करते हैं, स्नाचार्य स्रध्यापन कराते हैं। उस समय स्नाचार्य कुछ वर्णों, पदों व वाक्यों का उच्चारण करते हैं, स्नर्थात् उनको शिष्यों के प्रति प्रदान करते हैं, शिष्य उनका आदान करते, उनको ग्रहण करते हैं। यदि ये शब्द स्नाशुविनाशी हों, तो यह शिष्य-गुरु दोनों की स्नादान-प्रदान प्रवृत्ति का स्नभाव प्रसक्त होजायगा; यह प्रवृत्ति संभव न रहेगी। इसलिये वर्णात्मक शब्द को स्नवश्य स्थिर मानाजाना चाहिये; ध्वन्या-त्मक शब्द भले स्नित्य व स्नाशुविनाशी रहे।

उत्तमवृद्ध ने मध्यमवृद्ध को उसकी बाल्यावस्था में यह बता दिया है— 'गामानय' पदों का अर्थ है—'गाय ले आओ'। कालान्तर में उत्तमवृद्ध ने मध्यम-वृद्ध को कहा—'गामानय'। आदेशानुसार वह उस प्राणी को ले आता है। यदि ये वर्ण व पद स्थिररूप से एक न हों, तो इन दोनों की प्रवृत्ति संभव न होगी। मध्यमवृद्ध ने जिन वर्णों व पदों का अर्थ पहले समभा था, यदि वे ही वर्ण व पद इस समय उच्चारित नहीं हैं, तो न मध्यमवृद्ध को उन पदों का अर्थवोध होगा, और न उत्तमवृद्ध इस रूप में उसे प्रेरित करेगा। फलतः शब्द को स्थिर न मानने पर इन दोनों की प्रवृत्ति संभव न होपायेगी, अतः शब्द को नित्य मानना चाहिये।।३३।।

सूत्रकार ने उसी ग्राशय को ग्रीर स्पष्ट किया—

प्रथमाशब्दात् ।।३४॥ (११३)

[प्रथमाशब्दात्] प्रथमा शब्द से।

सूत्र में 'प्रथमा' पद संख्यावाचक है, ऐसे ग्रन्य पदों का उपलक्षण है। ऋग्वेद [३।२७।१-११] में सामिधेनी ऋचा ग्यारह हैं, परन्तु सामिधेनी ग्राहुतियों का पन्द्रह का विधान है, तब ग्यारह ऋचाग्रों से पन्द्रह ग्राहुतियां कैसे दीजायें? इसके लिये ग्राचार्यों ने उपाय बताया-'त्रिः प्रथमामन्वाह त्रिरुत्तमाम्' [—] पहली ऋचा 'प्रथमा' ग्रन्तिम ऋचा 'उत्तमा' ग्रौर मध्यगत ऋचा 'मध्यमा' कही जाती हैं। ग्राहुति संख्या की पूर्ति के लिए 'प्रथमा' ऋचा की तीन वार

१- चन्द्रकान्त भट्टाचार्य ने 'प्रथमादिशब्दात्' पाठ मानकर 'श्रावि' पद से 'मध्यमा, उत्तमा' का ग्रहण किया है । यह सूत्र नहीं है, ग्र० प्रा० । इससे पूर्व स्त्र है—'संख्याभावान्' चन्द्रा० । ग्र० प्रा० ।

ग्रावृत्ति कर उससे तीन ग्राहुति देवे, इसीप्रकार उत्तमा-ग्रन्तिम ऋचा से तीन वार। दो ऋचाग्रों से छह ग्राहुतियां हुईं, शेष नौ मध्यमा ऋचाग्रों से नौ ग्राहुति। केसे पन्द्रह सामिधेनी ग्राहुति पूरी होती हैं।

प्रस्तुत प्रसंग के लिये ज्ञातव्य है, ये सब ऋचा वर्णों व पदों का समूह हैं। यदि इन्हें स्थिर न मानाजाय, तो उन ऋचाओं के लिए 'प्रथमा' आदि शब्दों का प्रयोग तथा 'त्रिः' कहकर उनकी आवृत्ति का होना या मानाजाना संभव त होगा। स्थिर का ही इसप्रकार विभाजन व आवर्त्तन होसकता है। अन्यथा जो वर्ण उच्चरित हुआ, उसके अनन्तर नष्ट होगया, तब आवर्त्तन किसका होगा? जो आगे उच्चारण किया जायगा, वह तो नया वर्ण होगा। तात्पर्य है-'दो वार' या 'तीन वार' इन पदों का प्रयोग स्थायी के लिये होता है। ऐसी स्थिति में वर्णात्मक शब्द को नित्य मानना युक्त है।

सूत्रकार ने शिष्यों के उक्त ग्राशय को पुनः स्पष्ट किया— संप्रतिपत्तिभावाच्च ।।३४।। (११४)

[संप्रतिपत्तिभावात्] संप्रतिपत्ति-प्रत्यभिज्ञा के होने से [च] तथा, अथवा

प्रत्यभिज्ञा के होने से भी वर्णात्मक शब्द का नित्य मानाजाना युक्त प्रतीत होता है। किसी को पहले देखकर कालान्तर में पुनः देखने पर यह ज्ञान होता है—यह वही है जिसको मैंने पहले देखा था। यह ग्राज दिल्ली में दीखरहा वही नारायण है, जिसे दो वर्ष पूर्व वाराणसी में देखा था। ऐसे ज्ञान को 'प्रत्यभिज्ञा' कहाजाता है। सूत्र में 'संप्रतिपत्ति' पद है। 'प्रतिपत्ति' ज्ञान को कहते हैं, जिसमें पहला ग्रीर ग्रबका दो ज्ञान संमिलित हों, वह 'संप्रतिपत्ति' है। इसीके लिये दूसरा पद 'प्रत्यभिज्ञा है। वर्णात्मक शब्द के विषय में प्रत्यभिज्ञा होने से शब्द की नित्यता प्रतीत होती है। 'सोऽयं गकारः, तदिदं पद्यम्' इत्यादि व्यवहार प्रत्यभिज्ञारूप शब्द के विषय में बराबर होता है। यह वही 'ग' वर्ण है, जिसको मैंने पढ़ा या सुना था, यह वही पद्य है, जिसको गत वर्ष गुरुजी ने याद कराया था। यह प्रत्यभिज्ञा-मूलक व्यवहार शब्द की स्थिरता का बोध कराता है। इतनी स्थिरता मानने पर उसकी नित्यता में कोई बाधा नहीं रहजाती।।३५।।

शिष्यों की ग्राशंका के ग्राशय को पूर्वपक्षरूप में प्रस्तुतकर ग्राचार्य सूत्र-कार समाधान करता हैं—

संदिग्धाः सति बहुत्वे ॥३६॥ (११५)

[संदिग्धाः] संदिग्ध हैं (अनैकान्तिक हैं, पूर्वोक्त हेतु) [सिति] होने पर [बहुत्वे] नानाग्रों-अनेकों अस्थिरों में। जो नित्यरूप ग्रथवा स्थिर नहीं हैं, उनमें उक्त हे तुग्रों का प्रयोग देखे जाने से वे हेनु सन्दिग्व हैं, किसी एक ग्रर्थ के निश्चायक नहीं। सर्वसम्मत ग्रनित्य विषयों में उनका प्रयोग व व्यवहार होने से-ग्रभिमत (नित्य) से विपरीत (ग्रनित्य) ग्रर्थ में प्रवृत्त होने से-वे हेनु ग्रनैकान्तिक हैं।

वर्णात्मक शब्द के नित्य होने में तोन हेतु सुभाये गये—ग्रध्ययनाध्यापन, ग्रावृत्ति
—ग्रम्यास, प्रत्यभिज्ञान । पहला—ग्रध्ययनाध्यापन जैसे वर्णात्मक शब्दों द्वारा
सम्पन्न होता है; ऐसे नृत्य ग्रादि का क्रिया द्वारा संपन्न होता देखा जाता है। प्रयोग
होता है—'नृत्यमधीते, नृत्यमध्यापयित' ग्राजकल वह नृत्य का अध्ययन करता है,
नृत्य सीखता है; वह नृत्य का ग्रध्यापन कराता है, नृत्य सिखाता है। ऐसे प्रयोग
व व्यवहार में कोई ग्रसांगत्य नहीं है। नृत्य एक क्रियारूप है—विशेष प्रकार
की ग्रंग भंगिमा, एक नियत क्रिमक व्यवस्था के रूप में ग्रंगों का चालन व
ग्रभिनय। निश्चय ही यह सब क्रियारूप है, ग्रौर क्रिया ग्राशुविनाशी व ग्रस्थिर
होती है। यह भी ग्रध्ययनाध्यापन का रूप होने से वह [ग्रध्ययनाध्यापन] शब्द
की नित्यता का साधक नहीं होसकता। ग्रनित्य शब्द द्वारा भी वैसा होना संभव
है।

दूसरा हेतु—ग्रावृत्ति व ग्रभ्यास भी नृत्य में देखा जाता है। 'द्विरनृत्यत्' वह दो वार नाचा, वह तीन वार नाचा; यह क्रियारूप नाच में 'दो वार' या 'तीन वार' इत्यादि ग्रावृत्ति व ग्रभ्यास के देखेजाने से यह हेतु भी नित्यता का साधक नहीं मानाजासकता।

तीसरा हेतु—प्रत्यभिज्ञान भी ऐसा ही है। प्रत्यभिज्ञान के आधार पर जैसा व्यवहार शब्द के विषय में होता है, वैसा सर्वथा अस्थिर कियात्मक नृत्य के विषय में। आज जो नृत्य हमने चित्रवर्मा का गाजियावाद में देखा, यह वही नृत्य है, जो हमने दो वर्ष पूर्व लखनऊ में देखा था। यह व्यवहार किसी तरह अयथार्थ नहीं है। इसलिये यह हेतु अनित्य विषय में प्रवृत्त होने से शब्द के नित्यत्व का साधक नहीं माना जासकता।

अध्ययनाध्यापन ग्रादि में गुरु के द्वारा कुछ दियाजाता हो, ग्रीर शिष्यों के द्वारा ग्रहण कियाजाता हो; ऐसी बात नहीं है। वस्तुतः ग्रध्यापन है क्या ? जैसे नृत्य ग्रादि में शिष्य गुरु की ग्रंग-क्रियाग्रों का ग्रनुकरण करता है, ऐसे ही गुरु के द्वारा उच्चिरित वर्ण-समुदाय का शिष्य ग्रथंबोध सहित ग्रनुकरण करता है, यही ग्रध्ययनाध्यापन है। पद ग्रीर ग्रथं का वाच्यवाचकभाव सम्बन्ध शिष्य को प्रथम ज्ञात है; यदि किन्हीं का ज्ञात नहीं होता, तो उस समय पूछने पर बता दियाजाता है। इस सब व्यवहार के लिये शब्द की नित्यता ग्रपेक्षित नहीं

रहती । नियत ग्रानुपूर्वीवाले वर्णसमुदाय को सुनने पर भ्रर्थबोध होता है, वही

उत्तमवृद्ध-व्यवहार आदि में यही स्थिति है। बाल्यकाल में अथवा प्रथम किसी दशा में पद का अर्थबोध करा देने पर जब उन वर्ण-समुदाय पदों का उसी आनुपूर्वी में उच्चारण कियाजाता है, तब बोद्धा पूर्वबोधित अर्थ को जानलेता है। इसमें वर्णों का स्थिर होना अपेक्षित नहीं है, केवल उस नियत आनुपूर्वी के साथ उन वर्णों का उच्चरित होना आवश्यक रहता है; भले हा वे वर्ण आगु-विनागी व अनित्य हों।।३६।।

शिष्य जिज्ञासा करता है, वर्ण ग्रथवा वर्णसमुदाय के विषय में श्रम्यास व श्रावृत्ति की दृष्टि से जो संख्या का निर्देश किया जाता है, वहां भले ही शब्द की हियरता श्रपेक्षित न हो; परन्तु शास्त्र में जहां वर्णों की नियत संख्या का निर्देश किया जाता है; वहां वर्ण को स्थिर माने विना कार्य कैसे चलेगा ? जैसे— 'त्रिष्यिटः चतुःष्यिद्यां वर्णाः शब्दागमे मताः' शब्द-शास्त्र में वर्ण केवल त्रेसठ या बींसठ माने गये हैं। यदि वर्ण स्थिर व नित्य न हों, तो यह संख्या नियत कैसे कीजासकती है ? क्योंकि श्राशुविनाशी मानने पर 'श्रकार, ककार' श्रादि वर्णों का उच्चारण श्रनन्त होता है, उसकी संख्या नियत करना श्रसंभव है। इसी-प्रकार—यह मन्त्र व छन्द श्राठ श्रक्षर का है, यह बारह का—इत्यादि व्यवहार है, इसके लिये वर्णात्मक शब्द का नित्य मानना श्रावश्यक है। सूत्रकार ने समा-धान किया—

संख्याभावः सामान्यतः ।।३७॥ (११६)

[संख्याभावः] संख्या का होना [सामान्यतः] सामान्य से-जाति से (होता है)।

वणों के विषय में उक्त प्रकार से संख्या का निर्देश समान वणों में रहनेवाली एक जाति के आधार पर है। अतीत, वर्तमान, ग्रनागत कालों में उच्चरित होने वाले 'अकार, ककार' आदि ग्रनन्त समान वणों में समवेत 'ग्रत्व, कत्व' ग्रादि जाति के ग्राधार पर वर्ण की नियत संख्या का ग्राचार्यों ने निर्देश किया है।

मानव शरीर की रचना के ग्रनुसार विशिष्ट ग्रंगों के सहयोग से शब्द का उच्चारण होता है, उच्चारण की विभिन्न घ्विनयों को चिह्नों द्वारा ग्रभिव्यक्त करने के लिए विशिष्ट रेखाग्रों के रूप में कुछ संकेत हैं, वे वर्ण कहाते हैं।

 <sup>&#</sup>x27;सामान्यवतः' ग्र० प्रा० । इसके ग्रागे इसी व्याख्या में 'संप्रतिपत्तिभावाच्च', इस सूत्र को पुनः पढ़ा है ।

विभिन्न भाषाग्रों व बोलियों के संकेत विभिन्न व न्यूनाधिक होसकते हैं; पर भारतीय भाषाग्रों के लिये—ग्रथवा उन घ्वनियों की दृष्टि से—जो संकेत निर्धारित किये गये हैं; उनकी संख्या त्रेसठ व चौंसठ हैं। उनमें समस्त घ्वनियों का समावेश है, जो उच्चारण में संभावित हैं। उन्हींकी समानताके ग्राधार पर वणों का वर्गीकरण है। किसी काल में किसी व्यक्ति के द्वारा कोई घ्वनि उच्चरित हो, वह ग्रपने उसी निर्धारित वर्ग में समाविष्ट रहती है। उसी ग्राधार पर वणों की संख्या का निर्देश है।

ध्वनियों की विश्वं खिलत सूक्ष्मताग्रों का ध्यान कर यदि यह कहाजाय, कि वर्णों या संकेतों की इसप्रकार संख्या का नियत कियाजाना युक्त न होगा; तो यह कहाजाना किसी सीमा तक सत्य है। फिर भी समय व ग्रावश्य-कता के अनुसार तात्कालिक आचार्यों द्वारा पूर्वं निर्धारित संकेतों में विशिष्ट चिह्नों द्वारा उस न्यूनता को पूरा कर लिये जाने पर वर्णों की नियत संख्या में किसी विशेष परिवर्तन की ग्रंपेक्षा नहीं रहती। कभी कुछ न्यूनाधिक होजाने पर संख्या वहीं लटकी रहती है, ग्रंथवा किहये ग्रंटकी रहती है। वर्त्तमान संस्कृत व भारतीय भाषाग्रों में संस्कृत-वर्णमाला के 'लृ' वर्ण का प्रयोग नष्टप्राय होगया है। मन्त्रों व छन्दों ग्रादि में वर्णों की संख्या का निर्देश भी उनकी समानता व वर्गी-करण के ग्राधार पर समभना चाहिये।।३७।

इति द्वितीयाध्याये द्वितीयमाह्निकम् । द्वितीयाध्यायः सम्पूर्णः ।

# श्रथ तृतीयाऽध्याये प्रथममाह्निकम्

द्वितीयाध्याय में बाह्य द्रव्यों की परीक्षा प्रस्तुत की गई। कमप्राप्त आत्मा की परीक्षा के लिये सूत्रकार अपेक्षित भूमिका आरम्भ करता है—
प्रसिद्धा इन्द्रियार्था: ।।१।। (११७)

[प्रसिद्धाः] प्रसिद्ध हैं, निश्चयपूर्वक जाने हुए हैं, [इन्द्रियार्थाः] इन्द्रियों के अर्थ-विषय-ग्राह्म, अथवा इन्द्रिय ग्रीर ग्रर्थ दोनों।

बाह्येन्द्रियों में ज्ञानेन्द्रिय पांच हैं— द्राण, रसन, चक्षु, त्वक्, श्रोत्र । सूत्र के 'म्र्र्यं' पद का तात्पर्य है — विषय अथवा ग्राह्य । इन्द्रियों के विषय, अथवा इन्द्रियों जिनको ग्रहण करती हैं । वे अर्थ हैं यथाक्रम—गन्ध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द । ये सब क्रमशः पृथिवी, जल, तेज, वायु, ग्राकाश के विशेषगुण हैं । प्राण गन्ध का ग्रहण करता है। रसन रस का, चक्षु रूप का, त्वक् स्पर्श का, श्रोत्र शब्द का । इसमें हमने देखा, जिस इन्द्रिय का जो उपादान द्रव्य है, वह इन्द्रिय उस द्रव्य के विशेष-गुण—ग्रसाधारणगुण का ग्रहण करता है। यद्यपि ग्राकाश और श्रोत्र का परस्पर उपादानोपादेयभाव नहीं, श्रोत्र इन्द्रिय ग्राकाशरूप ही मानाजाता है; पर ग्रन्य उपादान द्रव्यों की श्रेणी में ऐसा उल्लेख कोई ग्रापत्तिजनक नहीं है। फलतः ये इन्द्रियां हैं, ये उनके ग्राह्य विषय हैं; यह स्थिति प्रसिद्ध है, सर्वजनविदित है, इसकी सिद्धि के लिये ग्रन्य किसी हेतु की ग्रावश्यकता नहीं ।।१।।

शिष्य जिज्ञासा करता है, इस प्रसिद्धि का प्रस्तुत प्रसंग में क्या प्रयोजन है ? ग्राचार्य सूत्रकार ने बताया—

इन्द्रियार्थंप्रसिद्धिरिन्द्रियार्थंभ्योऽर्थान्तरस्य हेतुः।।२॥ (११८)

[इन्द्रियार्थप्रसिद्धिः] इन्द्रिय ग्रर्थं की प्रसिद्धि [इन्द्रियार्थंभ्यः] इन्द्रिय ग्रौरं ग्रर्थों से [ग्रर्थान्तरस्य] किसी भिन्न ग्रर्थं की [हेतुः] साघक है।

इन्द्रिय ग्रौर ग्रथों के सम्बन्ध की उक्त जानकारी इन्द्रिय ग्रौर उनके विषयों से भिन्न किसी ग्रर्थतत्त्व को सिद्ध करती है। 'इन्द्रियां किन्हीं नियत विषयों का

१. इस सूत्र के स्थान पर दो सूत्र इसरूप में उपलब्ध हैं—"इन्द्रियार्थप्रसिद्धिन् रिन्द्रियार्थेम्यः ॥२॥ इन्द्रियार्थप्रसिद्धे रिन्द्रियार्थेम्योऽर्थान्तरस्य हेतुः ॥३॥" द्या प्रा ॥

ग्रहण करती हैं' यह ऐसा व्यवहार व प्रयोग है, जैसे कोई कहे, कि कुल्हाड़ी लकड़ी को काटती है। वस्तुतः सत्य यह है—कोई व्यक्ति कुल्हाड़ी से लकड़ी को काटता है। कुल्हाड़ी लकड़ी काटे जाने का साधन है, काटनेवाला कर्त्ता वह व्यक्ति है, जो इस कार्य के लिये कुल्हाड़ी का प्रयोग करता है। इसीप्रकार 'घ्राण गन्ध को ग्रहण करता है' इसका तात्पर्य है—घ्राण से गन्ध को ग्रहण कियाजाता है, ग्रर्थात् गन्ध को ग्रहण करने का एक साधन है—घ्राण। घ्राण करण है, गन्धग्रहण ग्रर्थात् गन्धज्ञान कार्य है; इस कार्य का कर्त्ता कीन है? ज्ञातव्य है।

ज्ञान का कर्ता व ग्राश्रम देह नहीं, क्योंकि वह जड़ है, ग्रचेतन है, ज्ञानरिहत है। मन भी इसका ग्राश्रय संभव नहीं, क्योंकि वह स्वयं करण है। जैसे इन्द्रियां विषयग्रहण ग्रर्थात् विषयज्ञान के बाह्य साधन हैं, ऐसे मन ग्रान्तरिक साधन है। एक बाह्य इन्द्रिय एक नियत विषय का ग्रहण करती है, चक्षु से रूप का ग्रहण होता है, गन्धादि का नहीं; घ्राण से केवल गन्ध का, ग्रन्य किसी रूप रसादि का नहीं। परन्तु मन रूपादि सभी विषयों के ग्रहण करने में साधन होता है। विषय का ग्रहण करने के समय जिस इन्द्रिय के साथ मन का सम्बन्ध रहता है, उसी इन्द्रिय के विषय का ग्रहण होपाता है। इसीकारण युगपत् ग्रनेक ज्ञान नहीं होते, एक समय में एक ज्ञान का होना मन के करण होने का लिङ्ग है। बाह्य इन्द्रियां नियतविषय ग्रीर मन ग्रनियतविषय मानाजाता है।

स्वयं इन्द्रियां उसी ज्ञान के कर्त्ता व ग्राश्रयं नहीं माने जासकते। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा ग्रनुभव होता है—मैंने जिस ग्राम को देखा सूंघा ग्रीर छुग्रा था उसीको चूस रहा हूं, उसके मधुर रस का स्वाद लेरहा हूं। पहले यह जाना-जाचुका है, कि एक इन्द्रिय एक नियत विषयं का ग्रहण करती है, परन्तु उक्त प्रतीति में रूप, गन्ध, स्पर्श ग्रीर रस का ग्रहण करने वाला एक ग्रहीता भासरहा है। इसलिये इस ग्रहण का ग्राश्रय इन्द्रियां संभव नहीं। तब देह, इन्द्रिय ग्रीर मन से ग्रतिरिक्त एक ऐसे द्रव्य को मानना पड़ता है, जो इसप्रकार के ज्ञान का कर्ता व ग्राश्रय है। ज्ञानाश्रय होने से वह चेतन तत्त्व है। इसप्रकार इन्द्रियों से ग्रर्थ की प्रसिद्धि ग्रर्थात् ज्ञान, इन्द्रिय ग्रीर ग्रर्थों से ग्रतिरिक्त ज्ञानाश्रय द्रव्य का साधन है, यह स्पष्ट होता है। इसी भाव को सूत्रकार ने ग्रिग्रम सूत्रों में ग्रिभिव्यक्त किया है।।२॥

शिष्यों ने जिज्ञासा की, इन्द्रियार्थप्रसिद्धि ग्रर्थात् इन्द्रियों द्वारा होनेवाले ग्रर्थों के ज्ञान का ग्राश्रय देहादि को मानलेना चाहिये; देहादि के ग्रतिरिक्त किसी ज्ञानाश्रय द्रव्य की कल्पना करना व्यर्थ होगा। लोक में ज्ञानी, सुखी, दुःखी ग्रादि व्यवहार देहादि के साथ संपन्न होता देखाजाता है। ग्राचार्थ सुत्रकार ने

ब्राह्मिक]

बताया---

सोऽनपदेशः ॥३॥ (११६)

[सः] वह [ग्रनपदेशः] ग्रहेतुक है।

ऐसे कथन में कोई हेतु नहीं, कि ज्ञान के ग्राश्रय देहादि हैं। देहादि भौतिक रचना है। देहादि को ज्ञान का ग्राश्रय कहना भूतचैतनिकवाद है, यह वाद ग्रहेतुक है, इस वाद को सिद्ध करने के लिये कोई हेतु दिखाई नहीं देता।।३।।

उक्त वाद में हेतुहीनता को सूत्रकार ने स्पष्ट किया—

# कारणाज्ञानात् ॥४॥ (१२०)

[कारणाज्ञानात्] कारणों में ज्ञान न होने से, ग्रथवा कारणों के ज्ञानरहित होने से।

देहादि कार्य भौतिक रचना है। भौतिक कार्यों में यह व्यवस्था है, कि कार्यों में जो गुण होते हैं, वे कारणगुण-पूर्वक होते हैं। कारण के गुणों से ही कार्य में गुण उत्पन्न हुम्रा करते हैं। देहादि के जो म्रवयव कारण हैं, उनके भी जो कारण हैं, मूल म्रवयव, वे पृथिव्यादिरूप परमाणु हैं। वे परमाणु ज्ञान-गुण से रहित होते हैं। जब मूल कारण में ज्ञान-गुण नहीं, तो उसके कार्य देहादि में कैसे मानाजा-सकता है? इसलिये देहादि को ज्ञानाश्रय कहना म्रहेतुक है।।४।।

शिष्य जिज्ञासा करते हैं; यदि देहादि के कारण परमाणुग्रों में ज्ञान ग्रर्थात् चैतन्य को सूक्ष्मरूप से मानलियाजाय, तो क्या हानि है ? देहादि कार्यों में वह स्पष्टरूप से ग्रभिव्यक्त होजाता है। सूत्रकार ने बताया—

# कार्येषु ज्ञानात्'।।५।।(१२१)

[कार्येषु] कार्यों में [ज्ञानात्] ज्ञान की प्रसक्ति से ।

यदि देहादि कार्यों के कारण परमाणुओं में ज्ञान सूक्ष्मरूप से रहता, तथा देहादि कार्यों में ग्रिभव्यक्त होजाता है, ऐसा मानाजाय, तो उन्हीं पृथिव्यादि परमाणुओं से उत्पन्न होनेवाले घट पटादि पदार्थों में देहादि के समान ज्ञान उपलब्ध होना चाहिये। न होने से स्पष्ट होता है, परमाणुओं में चैतन्य न सूक्ष्मरूप से रहता है, न ग्रन्य किसी प्रकार से। इसलिये चैतन्य-ज्ञान का ग्राश्रय देहादि को मानना सर्वथा ग्रहेतुक है।।।।

प्रकारान्तर से इसी भाव को सूत्रकार ने पुनः स्पष्ट किया—

१. 'कार्याज्ञानात्' ग्र० प्रा० । चन्द्रा० ।

#### म्रज्ञानाच्च' ॥६॥ (१२२)

[स्रज्ञानात्] ज्ञान रहित स्रथवा ज्ञानशून्य होने से [च] स्रौर स्रथवा भी। ज्ञानशून्य कारणों से यदि ज्ञानयुक्त देहादि उत्पन्न होजाते हैं, तो घटादि भी ज्ञानयुक्त होने चाहियें। यहां प्रश्न यह है, कि मूलकारण-परमाणुस्रों में ज्ञान चाहे सूक्ष्म-रूप से मानाजाय स्रथवा सन्य किसी प्रकार से; पर मुख्य बात यह है, कि परमाणुश्रों में ज्ञान को स्वीकार कर उनके कार्यों में कारणगुणपूर्वक ज्ञान-गुण की उत्पत्ति मानीजाती है; स्रथवा कारण में ज्ञान न रहने पर भी-कारणगुणपूर्वक कार्य में गुणोत्पत्ति की व्यवस्था का उल्लंघन करके-कार्य में ज्ञानोत्पत्ति को स्वीकार कियाजाता है ? दोनों स्रवस्थास्रों में यह होना संभव नहीं, कि किन्हीं कार्यों में ज्ञान की उत्पत्ति होजाय, स्रौर किन्हीं में न हो।

यदि परमाणुश्रों में ज्ञान रहने पर देहादि में उत्पन्न होता है, तो समान कारण होने से घटादि में भी उत्पन्न होना चाहिये। यदि परमाणुश्रों में न रहते हुए ही देहादि कार्य में ज्ञान उत्पन्न होता है, तो घटादि में क्यों उत्पन्न नहीं होता? वहां भी होना चाहिये। इस ग्रव्यवस्था से, तथा कार्य की स्थित से कारण की स्थित का ज्ञान होने से यह स्पष्ट होता है, कि परमाणुश्रों में ज्ञान नहीं रहता; इसी कारण देहादि को ज्ञानाश्रय कहना सर्वथा श्रहेतुक है। इन सूत्रों में तृतीय सूत्र से 'ग्रनपदेशः' पद की ग्रनुवृत्ति समभनी चाहिये।

प्रस्तुत प्रसंग का स्वारस्य यह ग्रामिप्राय प्रकट करने में है, कि जैसे गन्धादि गुणों से उनके आश्रय पृथिव्यादि द्रव्यों के ग्रस्तित्व का बोध होता है; ऐसे ही ज्ञान-गुण से उसके आश्रय आत्मा द्रव्य का अनुमान होता है। तथा वसूला एवं कुल्हाड़ी आदि करणों से जैसे उनके ग्रधिष्ठाता बढ़ई ग्रादि का बोध होता है; ऐसे ही झाण ग्रादि करणों से उनके ग्रधिष्ठाता आत्मा का अनुमान किया जाता है।।६।।

याथार्थ्यं को पूर्णरूप से न समभते हुए शिष्य भ्राशंका करते हैं; ज्ञान व करणों से यथाक्रम भ्राश्रयरूप में एवं श्रिषिठातृरूप में भ्रात्मा का अनुमान होना बताया गया। यहां ज्ञातव्य है—ज्ञान एवं म्रात्मा तथा करण व भ्रात्मा परस्पर अभिन्न हैं, या भिन्न ? दोनों अवस्थाओं में अनुमान होना संभव नहीं। शिष्यों के भाव को स्पष्ट करते हुए सूत्रकार ने श्रगले दो सूत्र कहे—। अथवा स्थूणा-निखननन्याय के अनुसार प्रस्तुत प्रसंग सूत्रकार ने वोध्य-वोधक संबन्ध को स्पष्ट करने के लिये पूर्वपक्षरूप से कहा—

१. चन्द्रकान्त भट्टाचार्य ने पांचवें धौर छठे सूत्र को एक ही सूत्र माना है।

ग्रन्यदेव<sup>¹</sup> हेतुरित्यनपदेश:।।७।। (१२३)

[ग्रन्यत्] ग्रन्य [एव] ही (लिङ्ग)[हेतुः] हेतु (होता है), [इति] इस कारण [ग्रनपदेश :] ग्रपदेश–हेतु नहीं।

ज्ञान और ग्रात्मा के एवं करण ग्रीर ग्रात्मा के ग्रिभिन्न माने जाने में प्रस्तुत सूत्र से दोष उपस्थित कियागया है। यदि ज्ञान ग्रीर करण श्रात्मा से ग्रिभिन्न हैं, तो ये ग्रात्मा के लिङ्ग नहीं होसकते। ज्ञान ग्रीर करण लिङ्ग है, ग्रात्मा लिङ्गी है; ग्रथवा ज्ञान ग्रीर करण हेतु हैं ग्रात्मा साध्य है। साध्य ग्रीर हेतु एक नहीं होसकता, यदि लिङ्ग ही लिङ्गी है, तो लिङ्ग से लिङ्ग का बोध बताना निरर्थक है। साध्य से भिन्न लिङ्ग साध्य का साधक ग्रथित्र हेतु होता है। इस-लिये ज्ञान ग्रथवा करण-लिङ्ग को ग्रिभिन्न कहाजाता है, तो वह ग्रनपदेश है-ग्रहेतु है; हेतु नहीं होसकता। तृतीय सूत्र से 'ग्रनपदेश,' पद की अनुवृत्ति संभव थी, पुनः 'ग्रनपदेशः' पद का पाठ पूर्व प्रसंग की समाप्ति का द्योतक है। ॥७॥

ज्ञान श्रौर करण के ग्रात्मा से भिन्न होने में दोष देता है— स्रर्थान्तरं 'ह्यर्थान्तरस्यानपदेश : ।।८।। (१२४)

[ग्रर्थान्तरं] एक भिन्न ग्रर्थं [हि] कोई भी [ग्रर्थान्तरस्य] किसी दूसरे ग्रर्थं का [ग्रनपदेश:] ग्रपदेश-हेतु नहीं होता।

यदि कोई भी भिन्न ग्रथं किसी दूसरे ग्रथं का हेतु हुग्रा करे, तो रासभ से विह्न का ग्रनुमान होजाय, गन्धं से तेज का, रूप से वागु का, रस से ग्राकाश का ग्रनुमान होजाया करे; पर ऐसा संभव नहीं। इसलिये लिङ्ग-लिङ्गी को भिन्न मानने पर भी उनका परस्पर । साधक भाव नहीं बनता। ऐसी दशा में यथार्थता का स्पष्टीकरण होना ग्रावश्यक है।

यहां यह समभ रखना चाहिये—िल क् ग्रौर लिक्की के ग्रभेद तथा भेद से उनके तादात्म्य एवं तदुत्पत्ति-सम्बन्ध को प्रकट करना है। तादात्म्य-सम्बन्ध पूर्व कथनानुसार संभव नहीं, तदुत्पत्ति सम्बन्ध में भी कार्य ग्रौर कारण एक दूसरे से सर्वधा भिन्न होते हैं। वैशेषिक शास्त्र, कार्य-कारण में भेदवादी हैं। जहां कार्य-कारणभाव है, ग्रौर जहां कार्य-कारणभाव नहीं है; दोनों जगह ग्रथम्तरता समान है। ऐसी स्थिति में ग्रथम्तर होते हुए कहां साध्य-साधनभाव होता है, कहां नहीं? इसका स्पष्टीकरण होना ग्रावश्यक हैं। गत सूत्र से 'ग्रनपदेशः' पद की ग्रनुवृत्ति संभव थी, पुनः 'ग्रनपदेशः' पद का पाठ ग्रतिरिक्त दोष के उद्भावन को प्रकट करता है।।।।।।।

१. 'मन्य एव' अर्जप्रार । चन्द्रार ।

२. 'हि' पद पठित नहीं है, ग्र॰ प्रा॰ । यह सूत्र गहीं, चन्द्रा॰ ।

पूर्वपक्ष की इस भावना को घ्यान में रखते हुए सूत्रकार ने बताया— संयोगि समवाय्येकार्थसमवायि विरोधि, च ।।६।। (१२५)

[संयोगि] संयोग संबन्धवाला [समवायि] समवाय संबन्धवाला [एकार्थ-समवायि] एक अर्थ में समवाय संबन्ध से रहने वाला [विरोधि] परस्पर प्रतिकूल [च] और।

सूत्र के 'संयोगि' ग्रादि पद नपुंसक 'लिङ्ग' पद के विशेषणरूप में प्रयुक्ति हैं। लिङ्ग, साधन, हेतु ये पर्याय पद हैं। साध्य के साथ हेतु के ग्रनेक संबन्धों का निर्देश कर ग्राचार्य सूत्रकार ने यह ग्रिमिव्यक्त किया, कि साध्य-साधन का पर-स्पर कोई एक तादात्म्य ग्रथवा तदुत्पत्ति ग्रादि संबन्ध नियत नहीं है। साध्य-साधन के लिये उनके परस्पर साहचर्य-नियम की जानकारी का होना ग्रावश्यक है, उसके रहते जो सम्बन्य उनका संभव हो, उसे स्वीकार कर लेना उपयुक्त है। साध्य-साधन के साहचर्य-नियम की ग्रावश्यकता को सूत्रकारं ने ग्रागे [सूत्र १४] स्पष्ट किया है।

संयोग संबन्ध वाला हेतु, जैसे-धूम से अग्नि का अनुमान होता है; त्वक् से शरीर का; सुपथ पर जाते हुए रथ ग्रादि सवारी से सारिथ का। इनमें साहचर्य-नियम की जानकारी का होना ग्रावश्यक है। धूम ग्राग्नि के विना नहीं होसकता; जीवित शरीर त्वक् के विना नहीं रहता; ठीक मार्गपर रथ, मोटर ग्रादि किसी सवारी का चलना संचालक के विना संभव नहीं होता। इनका परस्पर साहचर्य निश्चित है। इन सव स्थलों में साध्य [ग्राग्नि, शरीर, सारिथ ग्रादि] के साथ हेतु [धूम, त्वक्, रथ ग्रादि] का संवन्य संयोग है।

समवाय संबन्धवाला हेतु, जैसे—शब्द से आकाश का अनुमान कियाजाता है। शब्द हेतु है, आकाश साध्य है। शब्द आकाश में समवाय-संबन्ध से रहता है। स्पर्श से वायु का अनुमान होता है। ज्ञान-गुण से आत्मा का अनुमान होता है। यद्यपि इन सब स्थलों में साध्य-साधन का कार्य-कारणभाव है; और कार्य से कारण का अनुमान होना कहा जासकता है; परन्तु कार्य-कारणभाव धूम और अग्नि में भी है, वहां भी धूम कार्य से अग्नि कारण का अनुमान किया-जाता है। आचार्य प्रस्तुत प्रसंग में साध्य-साधन के सम्बन्ध को समभाना चाहता

१. 'च' नहीं हैं, ग्र० प्रा० । संख्या ६ से १३ तक पांच सूत्रों के स्थान पर चन्द्रानन्दीय व्याख्या में एक सूत्र इसप्रकार पठित है—'संयोगि, समवायि, एकार्थ-समवायि, विरोधि च । कार्यं कार्यान्तरस्य, कारणं कारणान्तरस्य । विरोध्यभूतं भूतस्य, भूतमभूतस्य, श्रभूतमभूतस्य, भूतं भूतस्य ।'

है; साध्य-साधन का कार्य-कारणभाव चाहे किसी प्रकार का हो। ग्रग्नि घूम का निमित्त-कारण होता है, समवायिकारण नहीं ॥६॥

एकार्थसमवायि सम्बन्ध का उदारण सूत्रकार स्वयं उपस्थित करता है-

#### कार्यं कार्यान्तरस्य ।।१०।। (१२६)

[कार्यम्] एक कार्य [कार्यान्तरस्य] ग्रपने से भिन्न कार्य का (साधन होता है)।

पटसमवेत 'रूप' एक कार्य है; पटसमवेत स्पर्श अन्य कार्य है। जहां 'रूप' रहता है, वहां 'स्पर्श' का रहना आवश्यक है, स्पर्श को छोड़कर रूप नहीं रह-सकता। ऐसा कोई स्थल नहीं, जहां रूप रहता हो, पर स्पर्श न रहता हो। इनका साहचर्य नियत है। जब पटसमवेत रूप का प्रत्यक्ष होता है, उससे पटसमवेत स्पर्श का अनुमान होजाता है—रूपसमवेत पट में स्पर्श अवश्य है। साध्य-स्पर्श और साधन-रूप का संबन्य एकार्थसमवायित्व है। रूप जिस पटम् अर्थ में समवेत है, उसी अर्थ में स्पर्श समवेत है। ऐसे ही पृथिवीसमवेत गन्ध पृथिवीसमवेत रूप-रसादि के अस्तित्व में साधन होता है। जहां गन्ध रहता है, वहां रूप-रस अवश्य रहते हैं।।१०।।

सूत्रकार ने 'विरोधि', लिङ्ग के उदाहरण भ्रग्निम सूत्रों द्वारा स्वयं इसप्रकार उपस्थित किये---

#### विरोध्यभूतं भूतस्य ॥११॥ (१२७)

[विरोधि] विरोधी (हेतु होता है, जैसे-) [ग्रभूतं] न होना (किसी कार्यं का, ग्रपने विरोधी के)[भूतस्य] विद्यमान होने का (ग्रनुमापक होता है)।

<sup>्</sup>र प्रानेक ग्राचार्य चक्षु के समान त्वक् को द्रव्यग्राहक इन्द्रिय मानते हैं। स्पर्श के साथ स्पर्शवद्द्रव्य-वायु का त्विगिन्द्रिय से प्रत्यक्ष होजाता है। परन्तु जो ग्राचार्य ऐसा नहीं मानते, उनके ग्रनुसार यह उदाहरण है।

१. शङ्करिमश्र ने समवािय का उदाहरण श्राकाश श्रिधकरण में पिरमाण साध्य के लिये द्रव्यत्व हेतु दिया है—'श्राकाशं पिरमाणवत्'। यहां 'पिरमाण' साध्य श्रीर 'द्रव्यत्व' हेतु का परस्पर संबन्ध द्रष्टव्य है। यह उदारहण 'समवािय' का न होकर 'एकार्थसमवािय' का होसकता है। 'पिरमाण' साध्य श्रीर 'द्रव्यत्व' साधन दोनों एक शर्थ—श्राकाश में समवेत रहते हैं। इस सम्बन्ध से द्रव्यत्व हेतु श्राकाश में पिरमाण को सिद्ध करता हैं; जैसे किसी द्रव्य में रूप स्पर्श को।

२ इस सूत्र के ग्रागे 'कारणं कारणान्तरस्य' एक भ्रन्य सूत्र है। भ्र० प्रा०।

वादल ग्रड़े हैं, वर्षा नहीं होरही, वर्षा का न होना, वर्षा के विरोधी— विघारक वायु ग्रीर ग्रभ्र (बादल) के संयोग—का ग्रनुमान कराता है। बादलों की घटा छाये रहने पर जब बादलों के साथ—वर्षा के विरोधी—विघारक वायु का सम्बन्ध रहता है, वह वर्षा को नहीं होने देता। वर्षा का न होना ग्रपने विरोधी-वायु की उपस्थिति का ग्रनुमान कराता है।

विरोधी का अनुमान तीन प्रकारों में सामने ग्राता है। किसी कार्य के 'न होने' ग्रौर 'होने' से विरोधी के 'होने' व 'न होने' का अनुमान तथा दोनों की उपस्थित में एक की विशिष्ट स्थिति से दूसरे की विद्यमानता का अनुमान। पहले प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत सूत्र में दियागया।।११।।

दूसरे प्रकार का उदाहरण सूत्रकार ने बताया—-भूतमभूतस्य ।।१२।। (१२८)

[भूतम्] हुम्रा कार्य [ग्रभूतस्य] ग्रविद्यमान विरोधी का (ग्रनुमान करा-देता है )।

गतसूत्र में दिये उदाहरण को उलट दीजिये। वादल घहराये, वर्षा होगई। वर्षा का होना, विरोधी वायु की अविद्यमानता का बोधक होता है। समाज में अब्टाचार का फैलना न्याय्य प्रशासन की अविद्यमानता का बोध कराता है। रोग का होना स्वास्थ्यनियमों के पालन न कियेजाने का अनुमान कराता है।।१२।।

तीसरे प्रकार का उदाहरण सूत्रकार ने बताया—

भूतो भूतस्य ॥१३॥ (१२६)

[भूतः] विद्यमान (विरोधी हेतु) [भूतस्य] विद्यमान विरोधी का (ग्रनु-मान करा देता है)।

फुफकारते हुए सांप को देख-सुनकर भाड़ी की ग्रोट में छिपे नकुल [नेवले] का श्रनुमान होजाता है। यहां साध्य [नेवला] ग्रीर साधन [फुफकारता सांप] दोनों एक दूसरे के विरोधी विद्यमान हैं। साधन की विशेष स्थिति, विरोधी-विद्यमान श्रन्तहित नकुल-का श्रनुमान करा देती है। इसके विपरीत नेवले की विशेष दौड़-यूप से उसके विरोधी छिपे हुए सांप का श्रनुमान होजाता है। दोनों

१. अ० प्रा० में सूत्रपाठ 'भूतं भूतस्य' है। इसके आगे एक अतिरिक्त सूत्र पठित है — 'अभूतनभूतस्य' अविद्यमान कार्य अविद्यमान कारण का' तथा अविद्य-मान कारण अविद्यमान कार्य का बोधक होता है। न हुई वर्षा अविद्यमान मेघ का; तथा अविद्यमान मेघ न होनेवाली वर्षा का अनुमान करा देते हैं। व्याख्या में दियागया यह उदाहरण विरोध का कैसे है ? विचारणीय है।

विद्यमान विरोधियों में कोई भी साध्य या साधन हो, एक साधन से दूसरे का अनुमान होता है। इनका परस्पर संबन्ध विरोध या प्रातिकूल्य है। इसप्रकार साध्य-साधन के परस्पर संभावित सम्बन्ध का उपपादन किया गया। यहां ऋकिथित अन्य संबन्ध कहीं संभव हों, तो उनके मानने में कोई बाधा नहीं। सूत्रकार का प्रस्तुत निर्देश पथप्रदर्शनमात्र है।।१३।।

ग्रात्मा की सिद्धि के लिये पहला हेतु दियागया, ज्ञानगुण का कोई ग्राश्रय द्रव्य होना चाहिये, वह द्रव्य ग्रात्मा है; जैसे गन्धादि गुणों के ग्राश्रय पृथिव्यादि द्रव्य हैं। दूसरा हेतु वताया गया— घ्राण ग्रादि करण किसी ग्रधिष्ठाता से प्रेरित होने चाहियें, जैसे कुल्हाड़ी ग्रादि करण (साधन) चैत्र ग्रादि ग्रधिष्ठाता द्वारा छिदा ग्रादि किया के लिये प्रयुक्त होते हैं। शरीर में घ्राण ग्रादि करणों का ग्रधिष्ठाता ग्रात्मा है। इस विषय में साध्य-साधन के सम्बन्ध की जिज्ञासा कीगई थी, जिसका विस्तृत विवेचन कियागया। फलस्वरूप पूर्वोक्त हेतु यथार्थ हैं, हेत्वाभास नहीं। क्योंकि—

## प्रसिद्धि'पूर्वकत्वादपदेशस्य ।।१४।। (१३०)

[प्रसिद्धिपूर्वकत्वात्] प्रसिद्धिपूर्वक होने से [ग्रपदेशस्य] अपदेश के ।

'अपदेश पद हेतु का पर्याय है। जिसके द्वारा किसी के ग्रस्तित्व को उभारा जाय, कहाजाय, उपपादन कियाजाय। साध्य का उपपादन हेतु द्वारा होता है। वह हेतु कैसा होना चाहिये? सूत्र के 'प्रसिद्धिपूर्वकत्वात्' पद से स्पष्ट किया। हेतु प्रसिद्धिपूर्वक होना चाहिये। 'प्रसिद्धि' पद का तात्पर्य है—साध्य-साधन का सर्वविदित सम्बन्ध, ग्रथात् साध्य-साधन के नियत साहचर्य की यथार्थ जानकारी; इसीका नाम व्याप्तिज्ञान है। साध्य के साथ हेतु की व्याप्ति का ज्ञान। साध्य के क्षेत्र को हेतु व्याप्त कर रहा हो, न न्यून न ग्रधिक। यदि क्षेत्र के किसी ग्रंश को छोड़ेगा, न्यून में रहेगा, तो ग्रव्याप्ति दोष से दूषित होगा; तथा साध्य के क्षेत्र से ग्रतिरिक्त ग्रधिक देश में प्रवृत्त होगा, तो वह हेतु ग्रतिव्याप्ति दोष से दूषित होगा। ग्रतः हेतु की यथार्थता के लिये साध्य ग्रीर हेतु के व्याप्य-व्यापकभाव को जानलेना ग्रावश्यक है। ग्रात्मा की सिद्धि के लिने जो हेतु प्रथम प्रस्तुत कियेगये हैं, वे प्रसिद्धिपूर्वक होनेसे निर्दोष हैं ॥१४।

शिष्य जिज्ञासा करता है, हेतु में दोष होने से वह यथार्थ हेतु नहीं रहता, हैरवाभास कहाजाता है। वे दोष क्या होते हैं ? सूत्रकार ने बताया—

१—'प्रसिद्धपूर्व ॰' चन्द्रा ॰

अप्रसिद्धोऽनपदेशोऽसन् सन्दिग्धश्चानपदेशः ।।१५।। (१३१)

[स्रप्रसिद्धः] प्रसिद्धि से रहित [स्रनपदेशः] अपदेश—हेतु नहीं (स्रथीत् स्रहेतु है—हेत्वाभास है) [स्रसन्] न रहता हुद्या (साध्याधिकरण में), [सन्दिग्धः] सन्देह से युक्त [च] स्रौर [स्रनपदेशः] स्रहेतु—हेत्वाभास है।

सूत्र में तीन हेत्वाभासों का निर्देश है-पहला जहां प्रसिद्धि-व्याप्ति गृहीत न हो। दूसरा है-जहां साध्याविकरण में हेतु न रहे, प्रत्युत साध्याभाव के अधिकरण में रहे। तीसरा है-सिन्दिग्ध, जो साध्य और साध्याभाव दोनों के अधिकरण में रहे। इनमें ग्रसिद्ध, विरुद्ध ग्रीर ग्रनैकान्तिक ग्रथवा सव्यभिचार हेत्वाभास ग्राजाते हैं। सूत्र के 'च' पद से वाधित ग्रीर सत्प्रतिपक्ष का संग्रह होजाता है, ऐसा व्याख्याकारों ने माना है। कितप्य व्याख्याकार सूत्रनिर्देश के अनुसार ग्राचार्य के विचार में केवल तीन हेत्वाभासों को मान्यता देते हैं।।१४॥

इनके उदाहरण ग्रम्भिम दो सूत्रों द्वारा सूत्रकार स्वयं प्रस्तुत करता है— यस्माद्विषाणी तस्मादश्वैः । १६ (१३२)

[यस्मात्] जिस कारण [विषाणी] सींग वाला है, [तस्मात्] उस कारण [श्रश्वः] घोड़ा है।

यहां अनुमान का प्रयोग है—'ग्रयं अश्वः विषाणित्वात्, शश्य्यगालादिवत्।' 'ग्रयं' पद से बोधित पक्ष (साध्याधिकरण) यदि रासभ है, तो यह उदाहरण दोनों ग्रसिद्ध (ग्राश्रयासिद्ध, व्याप्यत्वासिद्ध) ग्रौर विरुद्ध हेत्वाभास का बनता है। यदि पक्ष ग्रश्व ही है, तो ग्राश्रयासिद्ध नहीं बनेगा। इस अनुमान में 'रासभ' पक्ष, 'ग्रश्वत्व' साध्य ग्रौर विषाणित्व हेतु है। रासभ पक्ष में अश्वत्व स्वरूप से ग्रसिद्ध है। साध्य ग्रौर हेतु की व्याप्ति नहीं बनती, क्योंकि—जो अश्व है वह विषाणी है—यह कहीं नहीं देखाजाता, इसलिये यही उदाहरण व्याप्यत्वासिद्ध का है। ग्रगृहीतव्याप्तिक हेतु व्याप्यत्वासिद्ध

प्रशस्तपादभाष्य, श्रनुमान प्रकरण,

प्रस्तुत सूत्र पर जयनारायण भट्टाचार्यकृत-विवृत्ति ।

१—'ग्रप्रसिद्धोऽनपदेशः । ग्रसन् सन्दिग्धश्च ।' दो सूत्र हैं, ग्र०प्रा० । 'ग्रप्रसिद्धो-ऽनपदेशः ।' ग्रसन् सन्दिग्धश्चानपदेशः ।' दो सूत्र हैं, चन्द्रा० ।

२. 'विरुद्धासिद्धसन्दिग्धमलिङ्गं काश्यपोऽबवीत् ।,'

ग्र० प्रा० में यह सूत्र नहीं। 'विषाणी तस्मादक्वो विषाणी तस्माद् गौरिति
 च।' चन्द्रा०। प्रचित्रत पाठानुसार ये उदाहरण दो सूत्रों (१६-१७)
 में विये गये हैं।

कहाता है। सोपाधिक हेतु को व्याप्यत्वासिद्ध कहने पर 'एकशफवत्व' उपाधि प्रस्तुत कीजासकती है। यह साध्य का व्यापक और साधन का अव्यापक है। जहां अश्वत्व है वहां एकशफवत्व है, यह साध्य के साथ व्याप्ति बन जाती है, पर 'जहां विषाणित्व है वहां 'एकशफवत्त्व' है, ऐसी साधन के साथ व्याप्ति नहीं बनती। क्योंकि गौ, अजा, महिषी, मृग ग्रादि सभी विषाणी पशुग्रों के शफ [खुर] चिरे हुए होते हैं। घोड़े ग्रादि का 'सुम' ग्रौर गौ ग्रादि का 'खुर' कहा जाता है। सोपाधिक हेत्वाभास में वह धर्म उपाधि होता है, जो साध्य का व्यापक ग्रौर साधन का ग्रव्यापक हो। इसजकार यह उदाहरण ग्राश्रयासिद्ध ग्रौर व्याप्यत्वासिद्ध दोनों ग्रसिद्ध हेत्वाभासों का बनजाता है। यदि पक्ष में 'रासभ' न होकर 'ग्रश्व' है, तो यह ग्राश्रयासिद्ध का उदाहरण न रहेगा, वे.वल व्याप्यत्वासिद्ध का होगा।

यही उदाहरण विरुद्ध हेत्वाभास का है। अनुमान का स्वरूप है—'ग्रयं अस्वः, विषाणित्वात्' विरुद्ध हेत्वभास वहां होता है, जहां हेतु साध्याधिकरण में न रहकर साध्याभाव के अधिकरण में रहे। साध्य 'ग्रश्वत्व' है। ग्रश्वत्व के अधिकरण ग्रश्वमात्र में विषाणित्व हेतु नहीं रहता; पर जहां 'अश्वत्व' का अभाव है—गौ, ग्रजा, यहिषी आदि में, वहां 'विषाणित्व' रहता है। यह हेतु 'ग्रश्वत्व' का साधक न होकर 'ग्रश्वत्व' के विरोधी 'गोत्व' ग्रादि का साधक है; इसलिये यह विरुद्ध हेत्वभास का उदाहरण है। इस सूत्र के द्वारा सूत्रकार ने ग्रसिद्ध ग्रीर विरुद्ध दो हेत्वाभासों का उदाहरण प्रस्तुत किया।।१६।।

ग्रब सन्दिग्घ ग्रर्थात् ग्रनैकान्तिक का उदाहरण सूत्रकार प्रस्तुत करता है— 'यस्माद्विषाणी तस्माद्गौरिति चानेकान्तिकस्यो-

## दाहरणम्।।१७॥ (१३३)

[यस्मात्] जिस कारण से [विषाणी] सींगवाला है [तस्मात्] उस कारण

१. अ० प्रा० में यह सूत्र नहीं है। उदाहरग के दोनों सूत्र इस व्याख्या में नहीं हैं। विशेषरूप से प्रस्तुत सूत्र का अन्तिम भाग 'इति चानैकान्तिकस्योदाह-रणम्' सूत्ररचना प्रतीत नहीं होता। अधिक सम्भव है, ये उदाहरण पठन पाठन के समय हस्तिलिखित पुस्तकों के हाशियों (प्रान्तभागों) पर कभी लिखेगये हों। अनन्तर प्रतिलिपिकारों के द्वारा मूल पाठ में जोड़ दिये गये हों। मूल लक्षणसूत्र में इस हैत्वाभास के लिये 'सन्दिग्ध' पद दिया गया है, पर यहाँ 'अनैकान्तिक' पद देना ध्वनित करता है, यह सूत्र-रचना न होकर व्याख्या-जैसा पाठ है।

से [गौः] गाय है, [इति] यह [च] ग्रौर [ग्रनैकान्तिकस्य] ग्रनैकान्तिक का [उदाहरणम्] उदाहरण है।

जो हेतु साध्याधिकरण श्रौर साध्याभावाधिकरण दोनों स्थलों में रहता है, वह एक अर्थ का निश्चायक न होने से सिन्दग्ध अथवा अनैकान्तिक कहाजाता है। जब 'श्रयं गौः' यह गाय है, कहकर 'विषाणित्वात्'—सींग वाला होने से— हेतु दिया जाता है; तब यह सिन्दग्ध है। यहाँ पुरोवर्त्ती द्रव्य में गोत्व साध्य है, विषाणित्व हेतु के साथ उसकी [गोत्व की ]ऐकान्तिक व्याप्ति नहीं है। जहाँ विषाणित्व है वहाँ गोत्व है, यह व्यभिचरित व्याप्ति है। कहीं गाय के भी सींग नहीं होते; श्रौर जहाँ गोत्व नहीं है भैंस बकरी श्रादि में, वहां भी सींग रहते हैं। इसप्रकार गोत्व की सिद्धि में विषाणित्व हेतु श्रव्याप्ति अतिव्याप्ति दोनों दोषों से दूषित है। एक ही गोत्व अर्थ का साधक न होने से यह सिन्दग्ध है। यदि गाय के सिवाय श्रौर किसी पशु के सींग न हुआ करते, तो यह गोत्व का साधक हेतु संभव था।।१७।।

हेत्वाभासिववेचन से यह स्पष्ट किया, कि ग्रात्मा के ग्रनुमान के लिये जो हैतु प्रस्तुत किये गये, वे यथार्थ हेतु हैं, हेत्वाभास नहीं। इस रूप में प्रसंग का निगमन करते हुए, प्रकारान्तर से ग्रात्मा के ग्रस्तित्व को सिद्ध करने के लिये सूत्रकार ने कहा—

#### म्रात्मेन्द्रियार्थसन्निकर्षाद्यन्निष्पद्यते र तदन्यत् ॥१८॥ (१३४)

[म्रात्मेन्द्रियार्थसन्निकर्षात्] म्रात्मा इन्द्रिय ग्रीर म्रर्थ के सन्निकर्ष से [यत्] जो [निष्पद्यते] सिद्ध होता अथवा उत्पन्न होता है [तत्] वह [म्रन्यत्] म्रन्य है (हेत्वाभास से, म्रथवा हेत्वाश्रित म्रनुमान से)।

१. ग्र० प्रा० में सूत्र के प्रथम पद का पाठ—'ग्रात्मेन्द्रियमनोऽर्थसन्निकर्षात्' है। यहां ग्रान्तर इन्द्रिय 'मनस्' का ग्रातिरक्त निर्देश है। सूत्रकार की भावना संभवतः 'इन्द्रिय' पद से ग्रान्तर-बाह्य उभय इन्द्रिय का ग्रहण करलेने में रही हो। 'मनस्' पद का पाठ उसी भावना को स्पष्ट करता है। बाह्य विषय का ग्रहण करने के लिये ग्रात्मा ग्रौर इन्द्रिय के मध्य में 'मनः-सन्निकर्ष' ग्रानिवार्य है। सुख, दुःखादि की ग्रनुभूति ग्रथवा ग्रन्य किसी प्रकार के बाह्य विषय का ज्ञान ग्रात्मा को मनःसन्निकर्ष के विना संभव नहीं होता। ग्रागे सूत्रकार ने स्वयं [४।२।१४ में] [सुख-दुःखादि ग्रहण के लिये कहा है—ग्रात्मेन्द्रियमनोऽर्थसन्निकर्षात् सुखदुःखे।' इसके

सूत्र में 'इन्द्रिय' पद ग्रान्तर ग्रीर बाह्य उभय इन्द्रिय का बोधक है। ग्रान्तर इन्द्रिय मन है और घ्राण ग्रादि पांच बाह्य इन्द्रियां है। जब किसी बाह्य इन्द्रिय का अपने विषय के साथ सन्निकर्ष होता है, उस समय मन एवं बाह्य इन्द्रिय का सन्निकर्ष अनिवार्य है; तभी मन का ग्रात्मा से सन्निकर्ष होने पर ग्रात्मा में उस विषय का ज्ञान उत्पन्न होता है। ज्ञान का समवायिकारण ग्रात्मा, ग्रसमवायिकारण ग्रात्म-मनःसन्निकर्ष तथा ग्रन्य समस्त साधन निमित्तकारण रहते हैं।

कार्यभूत ज्ञान-गुण दो प्रकार से ग्रात्मा का साधक है, एक कार्य एवं गुण होने से तथा दूसरा प्रत्यभिज्ञान ग्रथवा प्रतिसन्धिज्ञान द्वारा। उत्पन्न हुआ ज्ञान कहीं ग्राश्चित रहना चाहिये, कार्य होने से, ग्रथवा गुण होने से। कार्यत्व ग्रथवा गुणत्व हेतु ज्ञान के किसी ग्राश्चय का वोध कराता है, क्योंकि कोई कार्य ग्रथवा गुण निराश्चित नहीं रहता, ज्ञान के ग्राश्चय पृथिवी ग्रादि द्रव्य संभव नहीं, इसी ग्राधार पर देह इन्द्रिय ग्रादि ज्ञान के ग्राश्चय नहीं माने जासकते; फलतः ज्ञाना-श्चयरूप में नवम ग्रात्म-द्रव्य सिद्ध होता है।

ज्ञान से ग्रात्मा की सिद्धि दूसरे प्रकार प्रत्यभिज्ञान द्वारा होती है। यह ग्रनुभविसद्ध है, कि ज्ञान की उत्तित्त में इन्द्रियां एक महत्वपूर्ण साधन है, तब इन्द्रियों को ज्ञान का ग्राश्रय क्यों न मानलिया जाय? ग्रतिरिक्त आत्मा की कल्पना करना व्यर्थ है। इस विषय में समभना है, कि प्रत्येक इन्द्रिय का ग्रपना ग्राह्म विषय नियत है। द्राण केवल गन्ध का ग्रहण करता है, रूप ग्रादि का नहीं, ऐसे ही चक्षु केवल रूप का, ग्रन्य गुण का नहीं। परन्तु यह ग्रनुभव प्रत्येक व्यक्ति को होता देखा जाता है, कि मैंने जिस ग्राम को सूंघा था, उसको हाथ में लेकर चूस रहा हूं, यहां सूंघना, छूना, चूसना कियाग्रों द्वारा गन्ध, स्पर्श, रस का एक ग्राश्रय द्वारा ग्रनुभव कियाजाना प्रतीत होरहा है। गन्ध-स्पर्श-रस ज्ञान एक ही ग्राश्रय द्वारा होने से इसका ग्राश्रय किसी इन्द्रिय का होना सम्भव नहीं, क्योंकि प्रत्येक इन्द्रिय ग्रपने नियत विषय का ग्रहण करती है, गन्ध-रस ग्रादि सबका नहीं। ऐसा ज्ञान प्रतिसन्धिज्ञान कहाता है, जो इन्द्रियादि से ग्रतिरिक्त ग्रात्मा के ग्रस्तित्व को सिद्ध करता है।

म्रनुसार ग्र० प्रा० का पाठ ग्रधिक पूर्ण प्रतीत होता है। पर संभव है, प्रस्तुत सूत्र में सूत्रकार ने प्रत्यक्ष में इन्द्रियार्थसन्निकर्ष की प्रधानता प्रकट करने की भावना से 'मनः' पद न पढ़ा हो। चन्द्रानन्दीय व्याख्या में भी सूत्रपाठ 'मनः' पदघटित है।

सूत्रार्थं की ग्रन्य दिशा—ग्रात्मा, मन, इन्द्रिय ग्रीर ग्रर्थंके सन्तिकर्ष से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वह ग्रन्य है, भिन्न है—हेत्वाश्रित ग्रनुमान से; ग्रर्थात् वह प्रत्यक्ष ज्ञान है। यह प्रत्यक्ष ज्ञान जिसको होता है, वह ग्रात्मा समस्त पृथिव्यादि जड़ जगत् से ग्रतिरिक्त है। प्रत्यक्ष ज्ञान होने की परम्परा में कुछ विषय, कुछ साधन ग्रीर कुछ कर्ता हैं, बाह्य ग्रयं-विषय, इन्द्रियां तथा मन-साधन एवं ग्रात्मा कर्ता है। इन्द्रिय का मन से मन का ग्रात्मा से जो सन्निकर्ष है, वह केवल संयोग है, इन्द्रियां, मन ग्रीर ग्रात्मा द्रव्य पदार्थं हैं, दो द्रव्यों का सन्निकर्ष संयोग होता है। परन्तु इन्द्रिय का ग्रथं के साथ सन्निकर्ष ग्रनेक प्रकार का है। इन्द्रिय द्रव्य तत्त्व है, इसका जिस ग्रथं से सन्निकर्ष ग्रपेक्षित है, वह द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य तथा ग्रभाव ग्रादि होसकता है; इसके साथ इन्द्रिय के जो सम्बन्ध विभिन्न स्थलों में सम्भव हैं, उनकी संख्या छह है।

- १. संयोग—इन्द्रिय से जब किसी द्रव्य का ग्रहण किया जायगा, तब उनका [इन्द्रिय ग्रीर ग्रर्थ का] संयोग सिन्नकर्ष होगा। द्रव्यग्राहक इन्द्रिय केवल चक्षु मानाजाता है। चक्षु रूपवाले द्रव्य का ग्रहण करता है। चक्षु से घट ग्रादि पदार्थों के ग्रहण में संयोग सिन्नकर्ष रहता है। कितिपय ग्राचार्य त्वक् इन्द्रिय को भी द्रव्यग्राहक मानते हैं। वह स्पर्शवाले द्रव्यों का ग्रहण करेगा। पृथिवी, जल, तेज, वायुरूप कोई द्रव्य हो, त्वक् से उसका ग्रहण करने में संयोग सिन्नकर्ष होगा। इसप्रकार चक्षु ग्रथवा त्वक् से जब किसी द्रव्य का ग्रहण करना होता है, तब उनका सिन्नकर्ष 'संयोग' है।
- २. संयुक्तसमवाय—जब किसी इन्द्रिय से द्रव्यवृत्ति गुण कर्म व सामान्य का ग्रहण करना होता है, तब यह सन्निकर्ष रहता है। चक्षु आदि इन्द्रिय से संयुक्त वह द्रव्य है, ग्रौर द्रव्य में समवेत हैं [समवाय सम्बन्ध से रहते हैं] गुण कर्म, सामान्य। इसप्रकार इन्द्रिय ग्रौर ग्राह्य विषय [ग्र्यं] गुण, कर्म, सामान्य का सन्निकर्ष हुग्रा—संयुक्तसमवाय। चक्षु से घट-गत रूप का प्रत्यक्ष किये जाने में—इन्द्रिय संयुक्त घट, उसमें समवेत रूप। घट में किया होरही है, किसी ने उसे हिला दिया, लुढ़का दिया, किया के प्रत्यक्ष में इन्द्रियसंयुक्त घट, उसमें समवेत किया। घट में घटत्व ग्रादि जाति [सामान्य] का प्रत्यक्ष करने में, इन्द्रिय संयुक्त घट, उससे समवेत घटन्त्र श्रादि। इसप्रकार द्रव्यगत गुण [शब्द-गुण को

१. 'येनेन्द्रियेण यद् गृहचते तेनैवेन्द्रियेण तद्गतां जातिस्तदभावश्च गृहचते।' जिस इन्द्रिय से जो वस्तु ग्रहण कीजाती है, उसमें रहने वाली जाति श्रौर उस वस्तु के अभाव का ग्रहण उसी इन्द्रिय से होता है; यह व्यवस्था है।

२. ग्रादि पद से घटगत पृथिवीत्व द्रव्यत्व जाति का ग्रहण समक्षना चाहिये।

छोड़कर शेष गुण], कमं व सामान्य के ग्रहण में इस [संयुक्तसमवाय] सन्निकर्ष का उपयोग होता है।

- ३. संयुक्तसनवेतसमवाय—द्रव्यगत गुणों व कर्मों में समवाय सम्बन्ध से रहने वाली गुणत्व, रूपत्व, रसत्व, कर्मत्व, उत्क्षे पणत्व, अवक्षे पणत्व आदि जाति का ग्रहण करने में इन्द्रिय का ग्राह्य अर्थ के साथ यह सन्निकर्ष होता है। ग्राह्य ग्रर्थ है—गुणत्व ग्रादि जातियां। ग्राहक इन्द्रिय से संयुक्त द्रव्य, द्रव्य में समवेत गुण-कर्म ग्रादि, गुण ग्रादि में समवाय है गुणत्व ग्रादि जातियों का। इसप्रकार इन्द्रिय का गुणत्व ग्रादि के साथ संयुक्तसमवेतसमवाय सन्निकर्ष हुन्ना। इन्द्रिय-संयुक्त घट; घट में समवेत गुण रूप, गन्ध ग्रादि तथा कर्म, उत्क्षेपण, ग्रवक्षेपण ग्रादि; उनमें समवाय है—गुणत्व, रूपत्व; कर्मत्व, उत्क्षेपणत्व ग्रादि जातिका। यह क्षेत्र प्रस्तुत सन्निकर्ष का समभना चाहिये।
- ४. समवाय—गत पंक्तियों में कहा गया—द्रव्यगत गुण का ग्रहण संयुक्त—समवाय सिन्नकर्ष से होता है, परन्तु शब्द गुण को छोड़कर यह व्यवस्था है। कारण यह है, कि झाण ग्रादि चार इन्द्रियां ग्रपने पृथिक्यादि उपादान तत्त्वों से उत्पन्न होकर इन्द्रियरूप में ग्रपना पृथक् ग्रस्तित्व रखती हैं। जब इन्द्रिय से गुण का ग्रहण श्रपेक्षित होता है, तब उस ग्राह्य गुण का ग्राश्रय—इन्द्रिय का उपादान जातीय द्रव्य—इन्द्रिय से भिन्न होता है; इसिलये इन्द्रियसेंयुक्त द्रव्य में गुण का समवाय होने से वहां इन्द्रिय का ग्रयं के साथ 'संयुक्त समवाय' सिन्नकर्ष बनता है। परन्तु श्रोत्रेन्द्रिय-ग्राह्य शब्द के विषय में ऐसी व्यवस्था नहीं है; क्योंकि श्रोत्रे न्द्रिय उपादान-द्रव्य से उत्पन्न हुग्रा ग्रतिरिक्त इन्द्रिय-द्रव्य नहीं है; प्रत्युत वह ग्राकाश ही श्रोत्र इन्द्रिय है, जो इस शरीर के विशिष्ट ग्रंग कर्ण के ग्रान्तिरक भाग में अविच्छन्न-युक्त रहता है, ग्रथवा उस ग्रंग से विशेषित होता है।

देह के उस ग्रंग को श्रोत्र इन्द्रिय नहीं मानाजासकता, क्योंकि वह ग्रंग पार्थिव ग्रादि उपादानों से बना होता है, पार्थिव साधन पृथिवी-विशेषगुण गन्ध का ग्रहण कर सकता है; शब्द ग्राकाश का गुण है, उसका ग्रहण पार्थिव साधन से होना ग्रसम्भव है। ग्राकाश विभु द्रव्य है, कोई विभु द्रव्य द्रव्यारम्भक नहीं होता; ग्रर्थात् किसी द्रव्य का समवायिकारण नहीं होता। इसलिये शब्दग्राहक श्रोत्र इन्द्रिय ग्रा-काश का कार्य न होकर स्वतः ग्राकाशरूप है। परन्तु ग्राकाश विभु है, सर्वव्यापक है, उसमें इन्द्रियत्व की ग्रिभिव्यक्ति उसी प्रदेश में होती है, जो शरीर के विशिष्ट कर्णभाग से युक्त होता है। इसका परिणाम यह हुग्ना, कि शब्द ग्राकाश का गुण है, ग्राकाश में समवाय सम्बन्ध से रहता है, ग्राह्य ग्रर्थ-शब्द का ग्राहक इन्द्रिय स्वतः स्राकाश है, सुनने का साधन होने के कारण उसका इन्द्रियरूप में विशिष्ट नाम 'श्रोत्र' है; स्राकाशरूप इन्द्रिय का आकाशसमवेत शब्द के साथ 'समवाय' सम्बन्ध बनता है। यह 'समवाय' सन्निकर्ष केवल शब्द-गुण को ग्रहण करने के लिये स्त्रीकार कियाजाता है।

- ४. समवेतसमवाय—शब्दवृत्ति शब्दत्व एवं कत्व, खत्व ग्रादि जाति का ग्रहण इस सन्तिकर्प से होता है। शब्द ग्राकाश [श्रोत्र] में समवेत है, वहां 'शब्दत्व' आदि जाति का समवाय है; इसलिये श्रोत्र का 'शब्दत्व' के साथ 'समवेतसमवाय' सन्तिकर्ष होगा।
- ६. विशेषणता—छठा सन्निकर्ष है। इसको 'विशेषण-विशेष्यभाव' भी कहाजाता है। यह सन्निकर्ष ग्रभाव का ग्रहण करने के लिये मानाजाता है। ग्रभाव के प्रतियोगी' का ग्रहण जिस इन्द्रिय से होता है, उसी इन्द्रिय से उस ग्रभाव का ग्रहण होता है। ग्रभाव ग्रपने ग्रनुयोगी में विशेषणरूप से भासता है। जब कहाजाता है—'भूतले घटाभावः' भूतल में घट का ग्रभाव है। इसका तात्पर्य है—'घटाभाववद् भूतलम्' घटाभाव वाला है भूतल। यहां ग्रभाव का प्रतियोगी घट है ग्रीर ग्रनुयोगी है—भूतल। ग्रनुयोगी भूतल में 'घटाभाव' विशेषणरूप से प्रतीयमान होरहा है। ग्रभावग्राहक इन्द्रिय का ग्रभाव के ग्रनुयोगी के साथ जो सम्बन्ध बने, उसके ग्रागे 'विशेषणता' पद लगादेने से इन्द्रिय का—ग्राह्य ग्रभाव—अर्थ के साथ सन्निकर्ष ग्रभिव्यक्त होजाता है।

उदाहरण है—'घटाभाववद् भूतलम्' घटाभाव विशेषण स्रौर भूतल स्रनुयोगी विशेष्य है। घट का ग्रहण चक्षु इन्द्रिय से होता है, घटाभाव का ग्रहण भी चक्षु

१. गत पृष्ठ की टिप्पणी में कहा गया—िजस इन्द्रिय से जो अर्थ गृहीत होता है, उस अर्थ में रहनेवाली जाति और उस अर्थ का अभाव उसी इन्द्रिय से गृहीत होते हैं। चक्षु से ग्राह्य घट की घटत्व जाति और घटाभाव का ग्रहण चक्षु से होगा।

जिस वस्तु का ग्रभाव कहजाता है, वह ग्रभाव का 'प्रतियोगी' कहाता है। 'प्रतियोगी' पदका ग्रथं है—उलटं। ग्रभाव का उलट भाव है। जिस भाव वस्तु का 'ग्रभाव' कहाजायगा, उस ग्रभाव का उलट स्वयं वह भाव वस्तु है। 'घटाभाव' का उलट 'घट' है, इसिलये घट 'घटाभाव' का प्रतियोगी है। घटाभाव भूतल में प्रतीत होरहा है, ग्रतः भूतल 'घटाभाव' का ग्रनुयोगी है। कहना चाहिये—ग्रभाव का ग्रधिकरण, ग्रभाव का ग्रनुयोगी होता है।

इन्द्रिय से होगा। चक्षु इन्द्रिय का ग्रभाव के ग्रनुयोगी भूतल के साथ 'संयोग' सम्बन्ध है, क्योंकि दोनों द्रव्य हैं। भूतल में घटाभाव विशेषण है, इसलिये चक्षु इन्द्रिय का 'घटाभाव' ग्राह्य ग्रर्थं के साथ 'संयुक्तविशेषणता' सन्निकर्ष होगा।

इस सन्निकर्ष को सर्वत्र समभने के लिये यही व्यवस्था है, कि स्रभाव के ग्रनुयोगी के साथ ग्राहक इन्द्रिय का जो सन्निकर्ष बनता हो, उसके ग्रागे 'विशेष-णता' पद लगा देने से अभाव का सन्निकर्ष बनजाता है। जहां द्रव्य अनुयोगी होगा, उसका सन्निकर्ष गत उदाहरण में स्पष्ट है। जब द्रव्यगत गुण ग्रीर कर्म में किसी का ग्रभाव कहाजाता है, तब गुण व कर्म ग्रभाव का ग्रन्योगी होता है। जैसे कहा--'रूप में घटाभाव है।' घटाभाव का ग्रहण चक्षु इन्द्रिय से होगा। रूपी द्रव्य में रूप का समवाय है, ग्रीर द्रव्य के साथ चक्षु संयुक्त है। इसलिये चक्षुका रूप के साथ सम्बन्ध-'संयुक्तसमवाय' हम्रा। रूप में घटाभाव विशेषण है, स्रतः यहां घटाभाव के साथ इन्द्रिय का 'संयुक्तसमवेतविशेषणता' सन्निकर्ष हुमा। यदि द्रव्यगत सामान्य अनुयोगी होगा,तो वहां भी यही सन्निकर्ष रहेगा। ऐसे ही गुणगत श्रथवा कर्मगत सामान्य अनुयोगी होगा, तो किसी भी ग्राह्य इन्द्रिय का ग्राह्य ग्रभाव के साथ 'संयुक्तसमवेतसमवेतविशेषणता' सन्निकर्ष होगा। जैसे — रूपत्व में गन्ध नहीं रहता। रूपत्व अनुयोगी है; गन्धाभाव का ग्रहण घ्राण से होगा। द्याणसंयक्त रूपीद्रव्य घटादि, उसमें समवेत रूप, रूपमें समवेत रूपत्व, वहां विशेषण है गन्धाभाव । इसप्रकार ध्राण इन्द्रिय का-रूपत्व में गन्धाभाव के ग्रहण के लिये 'संयुक्तसमवेतसमवेतिवशेषणता' सन्निकर्ष होगा।

क में ख का ग्रभाव 'समवेतिविशेषणता' सन्निकर्ष से तथा कत्व सामान्य में खत्व का ग्रभाव 'समवेतसमवेतिविशेषणता' सन्निकर्ष से गृहीत होगा।

इन्द्रिय ग्रीर ग्रर्थ के सन्निकर्ष का यह विस्तार संक्षेप में प्रस्तुत कियागया । ग्रात्मा, मन, इन्द्रिय ग्रीर ग्रर्थ के सन्निकर्ष से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, उसके ग्राश्रय व कर्त्ता के रूप में ग्रात्मा की सिद्धि होती है।। १८।।

स्वशरीर में ब्रात्मा के सिद्ध होने पर अन्य शरीरों में ब्रात्मा के अस्तित्व की सिद्धि के लिये सूत्रकार ने कहा—

प्रवृत्तिनिवृत्ती च प्रत्यगात्मनि दृष्टे परत्र लिङ्गम्'।।१६॥ (१३५)

[प्रवृत्तिनिवृत्ती] प्रवृत्ति ग्रौर निवृत्ति [च] तथा, वैसी [प्रत्यगात्मिन] ग्रपने ग्रात्मा में [दृष्टे] देखे गये [परत्र] ग्रन्य ग्रात्मा के ग्रस्तित्व में [लिङ्गम्] लिङ्ग है, साथन है।

१. 'लिङ्गमिति' चन्द्रा०।

उत्कट राग से प्रयत्नपूर्वक जब किसी कार्य के लिये चेट्टा कीजाती है, वह प्रवृत्ति है। जब द्वेष ग्रथवा विराग से प्रयत्नपूर्वक किसीको छोड़ने ग्रथवा कहींसे हटने के लिये चेट्टा कीजाती है, वह निवृत्ति है। निवृत्ति ग्रीर प्रवृत्ति ग्रपने शरीर में ज्ञान व प्रयत्नपूर्वक होती ग्रनुभव कीजाती है। वाह्यरूप में यह प्रवृत्ति ग्रीर निवृत्ति तथा इनके निमित्त ज्ञान व प्रयत्न ग्रपने शरीर में एक चेतन ग्रात्मतत्त्व के ग्रस्तित्व को सिद्ध करते हैं। जब ऐसी प्रवृत्ति ग्रीर निवृत्ति परशरीर में देखी जाती हैं, तो वहां भी ज्ञान-प्रयत्नपूर्वक प्रवृत्ति-निवृत्ति का होना प्रमाणित होता है। ज्ञान ग्रीर प्रयत्न चेतन ग्रात्मा के विना संभव नहीं; इसलिये ग्रन्य शरीरों में भी चेतन ग्रात्मतत्व का ग्रस्तित्व सिद्ध होता है। १६॥

इति वैशेपिकसूत्रविद्योदयभाष्ये तृतीयाध्यायस्याद्यमाह्निकम् ।

# भ्रथ तृतीयाध्याये द्वितीयमाह्मिकम्,

गत ग्राह्मिक में ग्रात्मा की सिद्धि के प्रसंग से हेतु व हेत्वाभासों का संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत किया गया। ग्रात्मविषयक शेष परीक्षा को संपन्न करने के लिये सूत्रकार ग्रान्तर इन्द्रिय मन के ग्रस्तित्व में साधन प्रस्तुत करता है—

# म्रात्मेन्द्रियार्थसन्निकर्षे ज्ञानस्य भावोऽभावश्च मनसो लिङ्गम् ॥१॥ (१३६)

[ग्रात्मेन्द्रियार्थसन्निकर्षे] ग्रात्मा, इन्द्रिय, ग्रर्थ का सन्निकर्ष होने पर [ज्ञानस्य] ज्ञान का [भावः] होना [ग्रभावः] न होना [च] ग्रौर [मनसः] मन के (ग्रस्तित्व का) [लिङ्गम्] लिङ्ग है।

वाह्य अर्थ का ग्रहण करने के लिये त्राण आदि पांच बाह्येन्द्रियां हैं। इन इन्द्रियों का वाह्य विषय के साथ सन्निकर्प होने पर विषयों का कभी युगपत् (एकसाथ) ज्ञान नहीं होता । जब ज्ञान होता है, केवल एक विषय का होता है, जो किसी एक इन्द्रिय द्वारा ग्राह्य है। ग्रात्मा, बाह्य ज्ञानेन्द्रिय ग्रीर अर्थ का पर-स्पर सन्निकर्ष होने पर कभी ज्ञान का होना ग्रीर कभी न होना; इस तथ्य को

्रि—'ज्ञानस्याभावो भावदच' ग्र० प्रा० । चन्द्रा० ।

स्पष्ट करता है, कि म्रात्मा म्रौर इन्द्रियों के मध्य भ्रन्य कोई ऐसा साधन है, जिसके सिन्नकृष्ट रहने पर ज्ञान होता है भ्रौर न रहने पर नहीं होता, वही साधन मन है। जब मन किसी इन्द्रिय के साथ सिन्नकृष्ट रहता है, उसके ग्राह्य विषय का ज्ञान होजाता है, ग्रन्य का नहीं। यह मन के म्रस्तित्व का लिङ्ग है।

कभी ऐसा होता है, कि एक कार्य में गंभीरता से लगा पुरुष ग्रपने सामने व समीप से जाने-ग्राने वाले व्यक्तियों व विभिन्न सवारी आदि को जान नहीं पाता। यद्यपि उसकी इन्द्रियों का सन्निकर्ष उन ग्रथों के साथ रहता है। स्पष्ट है, ऐसे अवसरों पर मन जिस ग्रन्य इन्द्रिय के साथ ग्रासक्त है, उसीके ग्राह्य विषय का बोध होता है, अन्य का नहीं। यह स्थिति मन के ग्रस्तित्व को सिद्ध करती है।

इसके ग्रतिरिक्त मन के ग्रस्तित्व का एक महत्त्वपूर्ण साधन है, स्मृति । किसी विषय का ग्रनुभव होजाने पर उसके संस्कार ग्रात्मा में सिन्निहित होजाते हैं। कालान्तर में ग्रनुकूल निमित्त पाकर उनकी याद ग्राती है, इसका नाम स्मृति है। यह 'याद आना' किसी बाह्य इन्द्रिय द्वारा साध्य नहीं होता। जिस इन्द्रिय से जो विषय प्रथम जानागया है, उस इन्द्रिय के न रहने पर ग्रथवा प्रयोग में न भ्राने पर, उस विषय की याद (स्मृति) होती रहती है। स्वप्न दशा में इन्द्रियों के ग्रव्यापृत रहने पर जो ज्ञान-परम्परा चलती रहती है, वह मन के सहयोग से संस्कारों का उद्बोधन होकर संभव है। यह स्मृति अपने साधन मन के अस्तित्व को निर्वाधरूप में सिद्ध करती है।

न्नाण म्रादि बाह्य इन्द्रियां केवल वाह्य प्रत्यक्ष में साधन व करणरूप से उप-योगी हैं, पर ग्रन्य प्रमाण अनुमान ग्रागम म्रादि में बाह्य इन्द्रियों का उपयोग न होने पर जिस करण (साधन) के सहयोग से ये प्रमाण प्रवृत्त रहते हैं, वह मन है। इसके ग्रतिरिक्त संशय, ऊह (तर्क), प्रातिभज्ञान व सुख-दुःख ग्रादि का प्रत्यक्ष मन के ग्रस्तित्व के साधक हैं।

एक काल में एक ज्ञान का होना, युगपत् ज्ञानों का न होना, मन के अणु-परि-माण होने को स्पष्ट करता है। इसप्रकार मन की करणरूप में स्थिति अपने कर्ता व अधिष्ठाता आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित करती है। आण आदि बाह्य करणों के साथ मन आत्मा के अन्तःकरण का स्थान पूरा करता है। इसरूप में आत्मा के अस्तित्व की पुष्टि होती है।। १।।

शिष्य जिज्ञासा करता है, मन का ग्रस्तित्व सिद्ध होने पर पदार्थों में उसकी गणना कहां होनी चाहिये? तथा मन घ्राणादि करणों के समान क्या श्रपने किन्हीं उपादान तत्त्वों से उत्पन्न होता है? ग्राचार्य सूत्रकार ने दोनों बातों का भ्रतिदेश द्वारा समाधान किया—

तस्य द्रव्यत्वनित्यत्वे वायुना व्याख्याते ।।२।। (१३७)

[तस्य] उसके (मन के) [द्रव्यत्वनित्यत्वे] द्रव्य होने श्रौर नित्य होने का (निश्चय) [वायुना] वायु-परमाणु की प्रक्रिया से [व्याख्याते] व्याख्यात समभता चाहिये।

गत प्रसंग [२।१।११-१३] में वायु-परमाणु के द्रव्य होने व नित्य होने का निश्चय किया गया है। वह जिस प्रक्रिया से किया है, उसीके अनुसार मन के द्रव्य व नित्य होने का निश्चय होता है।

यह एक व्यवस्था है—नित्य द्रव्यों के स्रतिरिक्त जितने अन्य पदार्थ हैं— (कार्यद्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय), वे सब किसी द्रव्य के स्राश्चित रहते हैं। उनके कोई ग्राश्चय द्रव्य—एक या अनेक—अवश्य होते हैं। इस व्यवस्था के अनुसार मन का कोई श्राश्चय द्रव्य ज्ञात नहीं होता। ऐसी स्थिति में इसे नित्य द्रव्य मानना होगा। यदि यह नित्य द्रव्य न होता, तो इसका कोई स्राश्चय द्रव्य अवश्य रहता, जैसा अन्य कार्य द्रव्य और गुणादि पदार्थों का सदा होता है।

मन के द्रव्य होने में यह भी निमित्त है, कि यह गुण व किया का ग्राश्रय है। मन में ये ग्राठ गुण जाने गये हैं—संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, ग्रपरत्व, वेग नामक संस्कार। गुणाश्रय होने से इसका द्रव्य होना निश्चित है। वेग-संस्कार होने से इसमें गित किया का होना ग्रवश्यम्भावी है। गीता में कहा— 'चञ्चलं हि मन: कृष्ण! प्रमाथि बलवद् ढदृम्।' मन का चञ्चल होना, उसकी गितमत्ता का द्योतक है। गुण ग्रीर कियावाला होने से मन द्रव्य है, यह निश्चित होता है।

प्रत्येक कार्य पदार्थ का समवायिकारण ग्रथवा उपादान-कारण कोई द्रव्य ग्रवश्य होता है। परन्तु मन का कोई उपादान द्रव्य उपलब्ध नहीं है। यह मन के नित्य होने में एक सबल प्रमाण है।।२।।

शिष्य जिज्ञासा करता है, एक शरीर में—ग्रथवा शरीर वर्ती एक म्रात्मा के साथ—वाहच इन्द्रियां घ्राण म्रादि करण पांच देखे जाते हैं; क्या ऐसे म्रान्तर करण भी म्रनेक हैं? म्राचार्य सूत्रकार ने समाधान किया—

प्रयत्नायौगपद्याज्ज्ञानायौगपद्याच्चैकम् ॥३॥ (१३८)

[प्रयत्नायौगपद्यात्] प्रयत्न के युगपत् न होने से [ज्ञानायौगपद्यात् [ज्ञान के युगपत् न होने से [च] ग्रीर [एकम्] एक है (मन, एक शरीर में ग्रथवा एक ग्रात्मा के साथ)।

यह देखाजाता है, एक काल में शरीर के किसी एक ग्रंग में कोई चेष्टा

होती है, उसी काल में अन्य अंग में कोई अन्य चेष्टा नहीं होती। देहांगों में ऐसी चेष्टा आत्मा के प्रयत्न व इच्छा आदि गुणों से प्रेरणा पाकर देह के उसी अंग में होपाती है, जिस अंग के साथ चेष्टानुकूल मन का संपर्क बना हो। यदि शरीर में अनेक मन होते, तो एक काल में अनेक चेष्टाओं का होना संभव होता, जो अनुभव में नहीं आता।

कहाजासकता है, नर्त्तकी द्वारा नृत्य प्रस्तुत करने के अवसर पर कर, चरण, मुख, नेत्र, अंगुली आदि देहांगों में अनेक प्रकार की चेष्टा एक काल में कीजाती हुई प्रतीत होती हैं, जो निश्चित ही प्रयत्नपूर्वक रहती हैं। ऐसी दशा में प्रयत्न का युगपत् न होना कैसे मानाजासकता है? इसके अनुसार एक देह में अनेक मन होने की संभावना युक्तियुक्त मानीजानी चाहिये।

वस्तुतः नर्त्तकी का कर-चरणादि चालन युगपत् न होकर क्रमिक ही होता है; पर मन की गित इतनी तीव व चञ्चल रहती है, कि उसके क्रम को अना-यास पकड़पाना संभव नहीं होता; इसी कारण चेष्टाओं के युगपत् होने का भ्रम होजाता है। लोक में तीवगितक यानों व यन्त्रों के विषय में ऐसा व्यवहार प्रायः देखा-सुना जाता है, कि उसके चलने-निकलने का पता ही नहीं लगता। यन्त्र का एक चक्र एक मिनट में सहस्रों वार घूमजाता है, पर देखने वाले को वह स्थिर-जैसा दीखता है, यद्यिप प्रत्येक क्षण में अनेक वार वह अपने स्थान का परिवर्तन कर देता है। मन की गित तो इन आशुगामी भौतिक साधनों से सहस्रों गुना अधिक है। फलतः नर्त्तकी का अंगचालन क्रमिक रहता है, पर वह कम अति सूक्ष्म व तीव होने से पकड़ में नहीं आता। अतः एक देह में अथवा एक आत्मा के साथ अनेक मन मानेजाने की संभावना अनपेक्षित व निराधार है।

कितपय क्षुद्र जन्तुग्रों — छिपकली, जोंक, गेंडुग्रा (बरसाती लम्बासा कीड़ा) ग्रादि में ऐसा देखाजाता है, कि ग्रचानक उनके शरीर का कुछ भाग कट जाने पर उसमें बराबर कुछ काल तक चेष्टा होती रहती है। क्या इससे एक देह में ग्रतिरिक्त मन की संभावना कीजासकती है? वस्तुतः ऐसी संभावना संगत नहीं। कारण यह है, कि कटे ग्रंग में चेष्टा होने का निमित्त वहां मन ग्रादि का होना नहीं; प्रत्युत रक्त ग्रादि का कुछ काल तक संचार रहना इसका निमित्त होता है। छिन्न ग्रंश में मन ग्रथवा ग्रात्मा कुछ नहीं रहता। चन्न को घुमाकर छोड़ देने से कुछ काल तक जैसे विना किसी प्रेरणा के वह घूमता रहता है; यही स्थिति छिन्न देहांश में रक्त-संचार की समक्षनी चाहिये।।।।

मध्यगत मन-विषयक विवेचना कर भवशिष्ट म्रात्म-परीक्षा का प्रसंग प्रारम्भ करते हुए सूत्रकार ने बताया— प्राणापाननिमेषोन्मेषजीवनमनोगतीन्द्रियान्तरविकाराः सुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नाश्चात्मनो लिङ्गानि ।।४।। (१३६)

[प्राणापानिनमेषोन्मेषजीवनमनोगतीन्द्रियान्तरिवकाराः] प्राण-ग्रपान, निमेष-उन्मेष, जीवन, मनोगित, इन्द्रियान्तर-विकार; [सुखदुःखेच्छाद्वेष-प्रयत्नाः] सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न [च] ग्रौर [ग्रात्मनः] ग्रात्मा के [लिङ्गानि] लिङ्ग हैं।

गत प्रसंग में ज्ञान-गुण के आश्रय तथा घ्राण आदि करणों के अधिष्ठाता-रूप से आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध कियागया। उनके अतिरिक्त अन्य अनेक साधक चिह्नों का निर्देश प्रस्तुत सूत्र में है। वे चिह्न इसप्रकार समक्ते चाहियें—

प्राण-भ्रपान—शरीर के भीतर संचरण करनेवाला वायु ऊर्घ्वगामी और अघोगामी रहता है। नासिकाद्वार से वायु भीतर जाता एवं बाहर आता है। कभी अपेक्षा होने पर मुखद्वारा वायु का बाहर-भीतर आना-जाना रहता है। यह सब नियमित व्यवस्था शरीर में किसी चेतन अधिष्ठाता के प्रयत्न आदि के विना संभव नहीं। जड़ वायु का स्वभाव तिर्यग् गति [तिरछा चलना] रहता है, परन्तु देह में ऊर्घ्वगामी और अघोगामी प्राण-अपान की व्यवस्था देह में चेतन आत्मा के अस्तित्व को सिद्धं करती है।

निमेष-उन्मेष—आंख के पलकों का भएना 'निमेष' श्रीर खोलना 'उन्मेष' कहाता है, पलकों में यह नियमित चेष्टा विना चेतन श्रात्मा के इच्छा व प्रयत्न के सभव नहीं। श्रचेतन श्रंग का स्वभाव ऐसा हो, यह नहीं कहाजासकता। कारण यह है, कि कभी इच्छा होने पर किसी वस्तु को श्रपलक-एकटक देखने की भावना से निमेष-उन्मेष की किया बन्द होती देखीजाती है। जड़ का स्वाभाविक धर्म होने पर ऐसा होना संभव नहीं। श्रतः शरीर में निमेष-उन्मेष श्रात्मा-स्तित्व के लिङ्ग हैं।

जीवन-शरीर में प्राण-घारण की स्थिति का नाम जीवन है। यह स्थिति

१. ग्र० प्रा० में "प्राणापानिनमेषोन्मेषजीवनमनोगतीन्द्रियान्तरिवकाराः परात्मिन लिङ्गम्," ऐसा सूत्रपाठ है। वहां 'सुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नाञ्चात्मनो लिङ्गानि' यह सूत्रभाग नहीं है। परन्तु व्याख्या में 'सुखादयञ्च परात्मिन च स्वात्मिन च लिङ्गमिति भाष्यकाराः सुखादयो द्रव्याश्रिताः गुणत्वात् रूपवत् इति' ऐसा पाठ दिया है। इससे प्रतीत होता है, ग्रान्तिम सूत्रांश सूत्र में रहा होगा, किसी कारण खण्डित होगया। ' सुखदुःखे इच्छाद्वेषौ प्रयत्नश्चे त्यात्म लिङ्गानि।' चन्द्रा०।

शरीर की मृत ग्रवस्था से ग्रतिरिक्त ग्रवस्था का बोध कराती है। जीवन रहते शरीर में क्षत-संरोहण एवं भग्नसंरोहण ग्रादि देखा जाता है। खाल छिल जाने या खुरच ग्रादि लग जाने पर ग्रान्तर शारीर कियाओं से वह भाग स्वतः ठीक होजाता है, यदि बाहच ग्रापात से उसमें ग्रन्य कोई विकार न होपाये। शस्त्रादि से हुग्रा ग्रधिक घाव, ग्रथवा ग्रस्थि ग्रादि का टूटना उपचार करने से ठीक हो-जाता है। यह सब जीवनकाल में संभव है। यह स्थिति देहेन्द्रियादि के श्रतिरिक्त चेतन ग्रात्मतत्त्व की विद्यमानता को देह में प्रमाणित करती है।

मनोगित—इन्द्रियिवशेष के साथ मन का सान्निध्य ज्ञानोत्पत्ति का निमित्त है, वह मन की गितिविशेष से होता है। ज्ञाता प्रणिधानपूर्वक ग्रिभिमत इन्द्रिय के प्रति संपर्क के लिये मन को प्रेरित करता है। इन्द्रिय के साथ मनः सन्निकर्ष ग्रादि का विवरण मन के प्रसंग में कर दिया गया है। यह सब—प्राण-ग्रपान, निमेष -उन्मेष, जीवन, मन का ग्रिभिमत प्रदेश में प्रेरण व निवेशन—ग्रात्मा का शरीर के साथ सम्बन्ध होने पर संभव है। ग्रात्मा का शरीर से सम्बन्ध छूटने पर प्राण-ग्रपान ग्रादि सब ग्रन्तिहत होजाते हैं। इससे देह में ग्रात्मा का होना प्रमाणित होता है।

इन्द्रियान्तरिवकार — एक वार ग्राम के विशेषरूप को देखा, ग्रौर उसे चूसकर उसके मधुर रस का ग्रास्वाद लिया। कालान्तर में जब उसी रूप के ग्राम को देखा, तो उसके पूर्वास्वादित मधुर रस का स्मरण कर मुंह में पानी भर ग्राता है, ग्रौर पुनः उस मधुर रस के ग्रास्वादन की लालसा उत्पन्न हो जाती है। यदि यह कार्य केवल चक्षु ग्रौर रसन इन्द्रिय का होता, इनके ग्रातिरिक्त एक द्रव्टा व ग्रास्वादियता न रहता, तो ग्राम को देखनेमात्र से मुंह में पानी न भर ग्राता; क्योंकि दर्शन चक्षु का विषय ग्रौर ग्रास्वाद रसन का विषय है। ये दोनों भिन्न करण हैं, एक दूसरे के ग्रहण किये का स्मरण नहीं कर सकता। इनसे ग्रातिरिक्त ग्रात्मा दोनों के ग्राहण विषय का ग्रनुभव करता है, तभी रूप को देखकर पूर्वानुभूत रसास्वाद के स्मरण से रसन इन्द्रिय में लालान्त्राव विकार हो उठता है। देखा चक्षु से ग्रौर विकार ग्राया रसन में। यह स्थित इन दोनों से ग्रातिरिक्त दोनों विषयों के भोक्ता ज्ञाता ग्रात्मा के ग्रास्तत्व को सिद्ध करती है।

सुख, दु:ख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न—सुख ग्रादि गुण हैं। गुण सदा द्रव्याश्रित रहते हैं। पृथिव्यादि ग्राठ द्रव्यों में से ये किसीके गुण नहीं हैं। गत प्रसंग में 'ज्ञान' ग्रात्मा का गुण सिद्ध किया गया है। उसी प्रिक्तिया से सुखादि को ग्रात्मा का गुण समभ लेना चाहिये। ये गुण ग्रचेतन द्रव्य के होना संभव नहीं; इसलिये इनके स्राश्रयरूप में स्रात्मा द्रव्य की सिद्धि होती है।।४॥ स्रात्मा नित्य द्रव्य है, यह स्रतिदेश द्वारा सूत्रकार ने बताया — तस्य द्रव्यत्विनित्यत्वे वायुना व्याख्याते।।५॥ (१४०)

[तस्य] उसका (ग्रात्मा का), [द्रव्यत्वनित्यत्वे] द्रव्य होना ग्रौर नित्य होना [वायुना] वायु-परमाणु के विषय में कही गई रीति से [व्याख्याते] व्याख्यात समभना चाहिये।

गुणों का आश्रय अथवा समवायिकारण द्रव्य होता है। ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न आदि गुणों का आश्रय व समवायिकारण आत्मा है, इसलिये वह द्रव्य है। कार्य द्रव्य का समवायिकारण कोई अन्य द्रव्य हुआ करता है; परन्तु आत्मा का समवायिकारण कोई अन्य द्रव्य नहीं; इसलिये आत्मा नित्यद्रव्य है, कार्य नहीं।। ।।।

शिष्य ग्राशंका करता है, ग्रात्मा की सिद्धि में जो अनुमान प्रमाण कहा, वह युक्त प्रतीत नहीं होता; क्योंकि अनुमान में धूम-ग्राग्न के समान लिङ्ग-लिङ्गी का प्रत्यक्ष होना चाहिये; तभी धूमदर्शन से ग्रदृश्य ग्राग्न का अनुमान होता है। ग्रात्मा के विषय में ऐसा नहीं है। शिष्यों के ग्राश्य को सूत्रकार ने स्वयं स्पष्ट किया—

# यज्ञदत्त<sup>९</sup> इति<sup>९</sup> सन्निकर्षे प्रत्यक्षाभावाद् दृष्टं लिङ्गं न विद्यते ॥६॥ (१४१)

[यज्ञदत्तः] यज्ञदत्त (है यह), [इति] ऐसा [सन्निकर्षे] सन्निकर्षे होने पर (इन्द्रिय-ग्रर्थं का) [प्रत्यक्षामावात्] प्रत्यक्ष न होने से (ग्रात्मा-लिङ्गी ग्रौर उसके लिङ्ग के सम्बन्ध का) [दृष्टं] दृष्ट-प्रत्यक्षीभूत [लिङ्गम्] लिङ्ग [न] नहीं [विद्यते] है (ग्रमुमान के लिये, ग्रात्मा की सिद्धि में)।

अनुमान प्रमाण के प्रयोग के लिये यह ग्रावश्यक होता है, कि प्रथम कहीं साध्य [लिङ्गी] ग्रौर हेतु [लिङ्ग] का व्याप्तिग्रह प्रत्यक्ष हो। जैसे घूम हेतु से ग्राग्न का ग्रनुमान होता है। प्रथम महानस ग्रादि में धूम ग्रौर ग्राग्न के व्याप्यव्यापकभाव का प्रत्यक्ष कर लिया जाता है; तभी पर्वत ग्रादि में धूम को देखकर ग्रदृश्य ग्राग्न का ग्रनुमान होजाता है। परन्तु ग्रात्मा के विषय में साध्य ग्रौर हेतु का प्रत्यक्ष व्याप्तिग्रह नहीं होता। जब 'यह यज्ञदत्त है' इसप्रकार किसीको देखा जाता है, तब इन्द्रिय ग्रथं का सन्निकर्ष होने पर ग्रात्मा-साध्य ग्रौर साधक

 <sup>&#</sup>x27;तस्य' सूत्रपद नहीं है, भ्र० प्रा० । चन्द्रा० ।

२. 'ग्रहं यज्ञदत्त' ग्र० प्रा०।

३. 'इति सतिं सन्नि॰' चन्द्रा॰।

हेतु के सम्बन्ध का प्रत्यक्ष नहीं होता। इस ग्रात्म-विषयक ग्रनुमान में दृष्ट लिङ्ग [प्रत्यक्षीभूत व्याप्तिग्रह] न होने से—ग्रनुमान प्रमाण के ग्राधार पर ग्रात्मा की सिद्धि बताना युक्त प्रतीत नहीं होता ॥६॥

सामान्यतोदृष्टाच्चाविशेषः ॥७॥ (१४२)

[सामान्यतोदृष्टात्] सामान्यतोदृष्ट से [च] भी [ग्रविशेषः] कोई विशेष नहीं।

यदि कहाजाय, कि ज्ञान, प्रयत्न ग्रादि गुणों का कोई ग्राश्रय होना चाहिये; क्योंकि ये गुण विना द्रव्याश्रय के रह नहीं सकते । इसप्रकार के सामान्यतोदृष्ट ग्रनुमान से ज्ञान-प्रयत्नाद्याश्रय ग्रात्मा की सिद्धि होसकेगी। इस कथन से भी आत्मा की ग्रनुमान प्रमाण द्वारा सिद्धि में कोई विशेषता नहीं ग्राती। क्योंकि ज्ञान, प्रयत्न ग्रादि गुणों का ग्राश्रय कोई द्रव्य होजायगा; वह ग्रात्मा ही है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। इसलिये ग्रात्मा के विषय में प्रत्यक्ष एवं ग्रनुमान प्रमाण का कथन युक्त प्रतीत नहीं होता।।७।।

फलतः म्रात्मा की सिद्धि में केवल शब्द प्रमाण कहाजासकता है। इसीको सूत्रकार ने बताया —

### तस्मादागमिकः ।। ८।। (१४३)

[तस्मात्] इस कारण [ग्रागमिकः] ग्रागम प्रमाण साध्य है (ग्रात्मा)।

साध्य ग्रौर हेतु का व्याप्तिग्रह न होने से ग्रात्मा की सिद्धि श्रनुमान प्रमाण से नहीं होसकती। ग्रतः उसके लिये प्रस्तुत किये गये ग्रनुमान प्रमाण केवल प्रमाणाभास हैं। ऐसी स्थिति में यही कहना चाहिये, कि आत्मा केवल शब्द-प्रमाणसाध्य है। 'मा त्वा तपत् प्रिय ग्रात्मापियन्तं' [ऋ०१।१६२।२०] 'ग्रात्मानं ते मनसा' [१।१६२।६] भूम्या ग्रसुरसृगात्मा वव स्वित्' [१।१६४।४] 'ग्राव्मानां तो वा ग्ररे ग्रयमात्मा' [बृ०४।१।१४] 'ग्रात्मानं रियनं विद्धि' [कठ१।३।३] इत्यादि।

उद्भावित ग्राशंका का समाधान करने की भावना से सूत्रकार ने पहले यह समभाया, कि ग्रात्मा को केवल ग्रागमबोध्य कहना युक्त नहीं—

ग्रहमिति शव्दस्य व्यतिरेकान्नागिमकम् ॥६॥ (१४४)
[ग्रहम्] मैं हूँ [इति] ऐसी प्रतीति में [शब्दस्य] शब्द के व्यतिरेकात्]

१. 'तस्मादागमिकम्' ग्र० प्रा०। चन्द्रा०।

२. 'ग्रहमिति शब्दव्यतिरेकेण नागप्तिकम्' म्र० प्रा० । '···शब्दव्यतिरेका०' चन्द्रा०।

श्रभाव से, (शब्द प्रमाण के न होने से) [न] नहीं [ग्रागमिकम्] ग्रागमवोध्य (ग्रात्मा का होना)।

लोक में प्रत्येक व्यक्ति को 'मैं हूं' [-ग्रहम्] यह प्रतीति होती है । ऐसी प्रतीति होने में शब्द प्रमाण का कोई सहारा नहीं रहता। जिन व्यक्तियों ने शब्द प्रमाण का नाम तक नहीं सुना, वे भी स्पष्टरूप में 'ग्रहम्' का अनुभव करते हैं। ऐसी प्रतीति को आत्मा का साक्षात्कार न समभ केवल व्यावहारिक समभना चाहिये। चेतन ग्रात्मा ग्रपने चेतन स्वरूप को देह-इन्द्रियादि लौकिक ग्रयवा प्राकृतिक साधनों के साथ इस रूप में ग्रनुभव करता है। ऐसी प्रतीति का व्यावहारिक होना इसी कारण है, कि ग्रात्मा उस स्वरूप का देहिन्द्रियादि में ग्रारोप कर बैठता है। उसी ग्राधार पर—में मोटा हूं, पतला हूं, रोगी हूं, स्वस्थ हूं, दुर्बल हूं, बली हूं, काणा हूं, ग्रन्धा हूं, लंगड़ा हूं, लूता हूं, वहरा हूं, इत्यादि ज्ञान हुग्रा करता है। परन्तु इन भ्रान्त प्रतीतियों में भी चेतन ग्रात्मस्वरूप भलकता है; ग्रन्थथा ऐसे व्यवहारों में 'मैं हूं' यह प्रतीति ग्रथवा भावना संभव नहीं होसकती।

सूत्र में 'व्यितिरेक' पद का अर्थ 'उलट' है; अर्थात् 'न होना'। एक बात है— शब्द प्रमाण का होना। दूसरी बात है—उसका उलट, अर्थात् 'न होना'। 'शब्दस्य व्यितरेकात्' इन पदों का सीधा अर्थ है—शब्द प्रमाण के न होने से। कहां न होने से? इसका उत्तर पहले पदों में है—'श्रहम् इति' 'श्रहम्' इस प्रतीति में। सूत्रपदानुसार यह व्याख्या है। जब लोकव्यवहार में प्रत्येक व्यक्ति 'श्रहम्' के रूप में श्रात्मा का [अपने श्रापका] श्रनुभव करता है, तो यह कहना वस्तुतः संगत नहीं, कि श्रात्मा केवल श्रागमबोध्य है।।।।

शिष्य जिज्ञासा करता है, यदि इस रूप में ग्रात्मा का प्रत्यक्ष होजाता है, तो उसके ग्रस्तित्व की सिद्धि के लिये ग्रनुमान प्रमाण की क्या ग्रावश्यकता है? शिष्यों की इस भावना को सूत्रकार ने स्वतः सूत्रित किया —

यदि दृष्टमन्वक्षमहं देवदत्तोऽहं यज्ञदत्त इति ॥१०॥ (१४५)

[यदि] यदि [दृष्टम्] दर्शन, ज्ञान (ग्रात्मा का) [ग्रन्वक्षम्] प्रत्यक्ष है, [ग्रहम्] मैं हूं [देवदत्तः] देवदत्त [ग्रहम्] मैं हूं [यज्ञदत्तः] यज्ञदत्त [इति] इसप्रकार से (तो उसके लिये ग्रनुमान ग्रनावश्यक है)।

सूत्र में 'यदि' पद का प्रयोग होने से, अर्थ की पूर्ति के लिये—'तदा आत्मिन

 <sup>&#</sup>x27;यदि च द्रष्टुः प्रत्यक्षोऽहं देवदत्तोऽहं' यज्ञदत्तः ग्र० प्रा० । यदि च दृष्टप्रत्यक्षोऽहं देव०…' चन्द्रा० ।

अनुमानमनावश्यकम्' पदों का अध्याहार होजाता है। इसके अनुसार सूत्रार्थ है—यदि 'मैं देवदत्त हूँ, मैं यज्ञदत्त हूं' इस रूप में आतमा का प्रत्यक्ष होजाता है, तो उसकी सिद्धि के लिये अनुमान प्रमाण की आवश्यकता क्या है? फिर अनुमान के लिये इतना कियागया प्रयास व्यर्थ है।।१०।।

अाचार्य सूत्रकार ने समकाया, अनुमान के लिये कियागया प्रयास व्यर्थ नहीं; क्योंकि—-

# दृष्ट' म्रात्मिन लिङ्गे एक एव दृ हत्वात् प्रत्यक्षवत् प्रत्ययः ॥११॥ (१४६)

[दृष्टे] देखे हुए [ग्रात्मिन] ग्रात्मा में (ग्रात्मिविषय में) [लिंगे] हेतु उपस्थित होने पर [एकः] एक [एव] ही [दृढत्वात्] दृढ़ होने से [प्रत्यक्ष-वत्] प्रत्यक्ष के समान [प्रत्ययः] निश्चित ज्ञान।

प्रत्यक्ष प्रमाण से जाने हुए आत्मा के विषय में जब अनुमान प्रमाण उसकी सिद्धि के लिये प्रयोग किया जाता है, तो उन प्रमाणों के परस्पर सहयोग से एक निश्चित ज्ञान होता है; उस विषय की जानकारी में कोई कमी या सन्देह की संभावना नहीं रहती; तथा विभिन्न प्रमाणों द्वारा एक ही अर्थ की सिद्धि होने से उसकी और अधिक दृढ़ता होजाती है। यदि कोई अर्थ अनेक प्रमाणों से एक रूप में सिद्ध होजाता है, तो उसके दृढ़ व सुपूष्ट होने में कोई कमी नहीं रहती।

यह वात लोक-व्यवहार में प्रत्यक्ष वस्तु के विषय में देखी जाती है। किसी थोड़े ऊंचे स्थान पर खड़े होकर जब कहीं दूर जलाशय ग्रथवा प्रवाहित जल-धारा ग्रादि दिखाई देते हैं, तब उसके ग्रास-पास बगुले व बत्तख ग्रादि जल-प्रिय पिक्षयों को उड़ते, बैठते ग्रीर तैरते देखकर वहां जल होने के विषय में ग्रनुमान प्रमाण द्वारा दृढ व सुपुष्ट ज्ञान होजाता है। प्रत्यक्ष वस्तु का ग्रनुमान प्रमाण से ज्ञान करलेने में कोई दोष नहीं है, प्रत्युत ज्ञान का पूर्ण निश्चय होजाना गुण ही है। ग्रात्मा का व्यावहारिक प्रत्यक्ष होने पर उसके लिये ग्रनुमान का प्रयोग करना सर्वथा सार्थक है। कहावत है— 'प्रत्यक्षपरिकलितमप्यर्थमनुमानेन बुभुत्सन्ते तर्करिसकाः' तर्क के रिसया लोग प्रत्यक्ष से जाने हुए पदार्थ को ग्रनुमान द्वारा जानने की चाहना रक्खा करते हैं। उनकी इस चाह में कोई बुराई दिखाई नहीं देती।।११।

शिष्य जिज्ञासा करता है, 'ग्रहम्' प्रतीति से भ्रात्मा का प्रत्यक्ष होना कहा गया। परन्तु 'ग्रहं गच्छामि' प्रतीति में स्पष्ट गति का ग्राश्रय देह है। यह स्थिति

१---यह सूत्र नहीं है, भ्र० प्रा०। चन्द्रा०।

सन्देहजनक है; देह को ग्रात्मा मानाजाये, ग्रथवा किसी देहातिरिक्त को ? ग्राचार्य सूत्रकार ने शिष्यों की ग्राशंका को ग्राग्रम दो सूत्रों में सूत्रित किया—

# देवदत्तो गच्छति यज्ञदत्तो गच्छतीत्युपचारा-

च्छरीरे प्रत्ययः ॥१२॥ (१४७)

[देवदत्तः] देवदत्त [गच्छिति] जाता है [यज्ञदत्तः] यज्ञदत्त [गच्छिति] जाता है, [इति] इसप्रकार के [उपचारात्] व्यवहार से [अरीरे] शरीर में [प्रत्ययः] प्रतीति है (यह, ऐसा स्पष्ट होता है)।

गति किया देवदत्त ग्रादि के शरीर में देखी जाती है। फिर 'ग्रहं गच्छामि' इत्यादि प्रयोग में गति के ग्राश्रय देह के साथ 'ग्रहं' का सामानाधिकरण्य स्पष्ट है। इससे 'ग्रहं' प्रतीति का ग्राश्रय देह ज्ञात होता है।।१२।।

#### सन्दिग्घस्तूपचारः ॥१३॥ (१४८)

[सन्दिग्धः] सन्देहजनक है [तु] तो [उपचारः] उपचार-लोकव्यवहार । गित का समानाधिकरण 'म्रहं' प्रत्यय जैसे 'म्रहं' के म्राश्रय रूप में देह का बोध कराता है; ऐसे ही 'म्रहं जाने, म्रहं सुखी' इत्यादि ज्ञान, सुख म्रादि का समानाधिकरण 'म्रहं' प्रत्यय देहादि से म्रतिरिक्त 'म्रहं' के म्राश्रय का बोध कराता है। इसप्रकार यह व्यवहार तो दोनों म्रोर एक-सा होने से सन्देह का जनक बना हुमा है; इसमें कीन-सा यथार्थ मीर कीन-सा म्रयथार्थ है, यह जानना कठिन हो रहा है। तब 'म्रहं' प्रत्यय से देहातिरिक्त म्रात्मा के प्रत्यक्ष होने का कथन कैसे मुक्त होगा ?।।१३।।

म्राचार्य सूत्रकार ने सम**भाया**—

म्रहमिति प्रत्यगात्मिन भावात् परत्राभावादर्थान्तर प्रत्यक्षः ॥१४॥ (१४६)

[ग्रहम्] मैं हूं [इति] इसप्रकार का प्रत्यय [प्रत्यगात्मिन] देहातिरिक्त ग्रन्तरात्मा के विषय में [भावात्] होने से [परत्र] उससे भिन्न में [ग्रभावात्] न होने से [ग्रर्थान्तरप्रत्यक्षः] देहादि से ग्रतिरिक्त अर्थ (ग्रात्मा) प्रत्यक्ष होता है (उक्त प्रत्यक्ष के द्वारा)।

'में हूं' यह एक प्रतीति है, ज्ञान है। 'ग्रहं जाने' का तात्पर्य है—मैं चेतन हूं। देहादि पदार्थ सब जड़ हैं, ज्ञान का भ्राश्रय चेतन होसकता है, जड़ नहीं। इसलिये 'ग्रहम्' प्रतीति में भ्रात्मा भासता है, श्रथवा प्रत्यक्ष होता है, यही समभना

१—यह सूत्र नहीं है, ग्र० प्रा०। 'देवदत्तो गच्छति विष्णुमित्रो गच्छतीति चोप-चाराच्छरीरप्रत्यक्षः, चन्द्रा०।

चाहिये।

यह भी इस विषय में समभ रखना चाहिये, कि देहादि के गुण रूप रस गन्ध आदि का प्रत्यक्ष बाह्य इन्द्रियों से होता है। यदि ज्ञान, सुख, प्रयत्न ग्रादि गुण देहादि के होते, तो इनका प्रत्यक्ष बाह्य इन्द्रिय से हुग्रा करता। यह स्थिति देहादि से ग्रतिरिक्त ग्रात्मा के ग्रस्तित्व को सिद्ध करती है, जो ज्ञान सुख ग्रादि का ग्राश्रय है।।१४।।

शिष्य स्राशंका करता है, गित के समान 'स्रहं' इन वर्णों से भी शरीर का प्रत्यक्ष होना दिखाई देता है, उसीके अनुसार 'स्रहं गौरः, स्रहं कृशः' इत्यादि प्रतीति होती है। स्राचार्य सूत्रकार ने शिष्यों की भावना को सूत्रित किया—

देवदत्तो गच्छतीत्युपचारादिभमानात्तावच्छरीर-प्रत्यक्षोऽहंकारः ॥१५॥ (१५०)

[देवदत्तः] देवदत्त [गच्छिति] जाता है [इति] यह [उपचारात्] व्यवहार से [ग्रभिमानात्] ग्रभिमान हेतु से [तावत्] तब [शरीरप्रत्यक्षः] शरीर का प्रत्यक्ष है [श्रहंकारः] 'ग्रहं' इन वर्णों के रूप में।

'देवदत्तो गच्छित'—देवदत्त जाता है, इस व्यवहार से गितिकिया शरीर में दीखती है, इसिलये देवदत्त पद बोध्य शरीर है, उसीके समान 'म्रहं' इन वर्णों द्वारा जो म्रथं बोध्य होता है, वह भी शरीर का प्रत्यक्ष है। 'देवदत्तोऽहं गौरः, कृशः, स्थूलः' इत्यादि 'म्रहं' पूर्वक व्यवहार शरीर का बोध कराता है। गौर, कृश, स्थूल ग्रादि होना शरीर का धर्म है, शरीर में ही यह म्रभिमान होता है। तात्पर्य है, इसप्रकार का म्रभिमान-मूलक व्यवहार शरीर को लक्ष्य कर प्रवृत्त होता है। इसिलये 'अहं' प्रतीति का म्राश्रय शरीर को सममना चाहिए; किसी म्रतिरिक्त म्रात्मतत्त्व का यहां बोध नहीं होता ।।१४।।

श्राशंका के स्वरूप को दृढ़ करते हुए सूत्रकार ने कहा — सन्दिग्धस्तूपचार: ।।१६॥ (१५१)

[सन्दिग्घः] सन्देहजनक है [तु] तो [उपचारः] उपचार–व्यवहार ।

'ग्रहं' प्रतीति प्रत्यगात्मा में होती है, यह कहा गया; परन्तु गौर, कृश, स्थूल ग्रादि के सामानाधिकरण्य से 'ग्रहं' प्रतीति शरीर में होती देखीजाती है। गौर, कृश ग्रादि देहधर्म हैं, ग्रात्मधर्म नहीं। इसलिये लोकव्यवहार में 'ग्रहं' प्रत्यय देहातिरिक्त ग्रात्मतत्त्व का निश्चायक नहीं है। देह तथा देहभिन्न दोनों ग्रोर

१. यह सूत्र नहीं है, भ्र० प्रा०। चन्द्रा०।

२. यह सूत्र नहीं है, अ० प्रा॰। चन्द्रा०।

व्यवहार देखे जाने से यह सन्देह को ग्रधिक पैदा करता है ।।१६।। ग्राचार्य सूत्रकार ने समाधान की भावना से समकाया— न तु शरीरविशेषाद् यज्ञदत्तविष्णुमित्रयोर्जानं थे विषयः ।।१७।। (१५२)

[न] नहीं [तु]तो [शरीरविशेषात्] शरीर के भेद से [यज्ञदत्तविष्णुमित्रयोः] यज्ञदत्त और विष्णुमित्र के [ज्ञानम्] ज्ञान [विषयः] विषय ।

यज्ञदत्त श्रीर विष्णुमित्र के शरीरभेद से, उस भेद का विषय—लक्ष्य ज्ञान नहीं होता। किसी व्यक्ति का शरीर चाहे—कृश, स्थूल, गौर, श्याम—कैसा भी हो; परन्तु 'ग्रहं जाने, ग्रहं सुखी, ग्रहं प्रयते' इत्यादि प्रतीति सर्वत्र समान होती है। 'मैं ज्ञानवान् हूं, मैं सुखी हूं' इन प्रत्ययों में शरीरभेद का कोई प्रभाव नहीं होता। जब शरीर के भेद का उल्लेख किया जाता है, उसमें 'ज्ञान' विषय नहीं होता। यदि 'ज्ञान' शरीर का धर्म होता, तो ग्रन्य शरीरधर्मों के भेद के समान 'ज्ञान' में भी प्रत्येक शरीर के ग्रनुसार भेद हुन्ना करता। पर ऐसा नहीं होता। शरीर कैसा भी हो, प्रत्येक शरीर में 'अहं जाने, सुखी' ग्रादि प्रतीति समान होती है। इससे स्पष्ट है —ज्ञान, सुख ग्रादि शरीर के धर्म नहीं हैं, इनका ग्राश्रय शरीर से ग्रातिरक्त कोई द्रव्य माना जाना चाहिए।

यह स्थिति इस तथ्य को भी स्पष्ट करती है, कि ज्ञान व सुख ग्रादि के साथ 'श्रहं' प्रत्यय का सामानाधिकरण्य यथार्थ है; तथा गौर, कृश, स्थूल इत्यादि के साथ श्रयथार्थ। ज्ञान व सुख ग्रादि धर्म किसी जड़तत्त्व के न होने से एक चेतन द्रव्य का प्रत्यक्ष कराते हैं। 'अहं' यह एक 'ग्रनुभूति' है; यह चेतन में संभव है, चेतन का धर्म है, चेतन का स्वरूप है। इसका सामानाधिकरण्य यदि कहीं लोकव्यवहार में ग्रचेतन देह के गौर, कृश ग्रादि धर्मों के साथ प्रतीत होता है, तो उसकी ग्रयथार्थता में सन्देह नहीं किया जासकता।

इस ग्रयथार्थता का ग्राधार मोह ग्रथवा ग्रज्ञान रहता है। चेतन ग्रात्मा अज्ञान से, मोह से, ग्रपनी साधन-सामग्री को ग्रपना रूप समक्त लेता है। जब ऐसे ग्रज्ञान की दशा नहीं रहती, तब देहधर्मों में 'ग्रहं' प्रतीति नहीं होती। यह ध्यान देने की बात है, कि देहधर्मों के साथ 'ग्रहं' प्रतीति तभी तक संभव है, जब तक 'ग्रहं' पदबोध्य ग्रात्मा शरीर में बैठा रहता है। शरीर से उस 'ग्रहं' के निकल जाने पर शरीर के रहते भी 'गौरः, कृशः' ग्रादि सब व्यवहार ठण्डा पड़ जाता

१. 'ज्ञानविशेषः' श्र० प्रा०। चन्द्रा०। श्रर्थं की दृष्टि से यह पाठ श्रधिक स्पष्ट प्रतीत होता है।

है । इससे स्पष्ट है, 'ग्रहं' पद से वोध्य ग्रर्थ शरीर से भिन्न तत्त्व है ।

प्रस्तुत सूत्र का तात्पर्य इसीमें है, कि ज्ञान सुख आदि शरीर के धर्म नहीं हैं। शरीरधर्मों में –शरीरभेद से –भेद देखा जाता है; परन्तु शरीर भिन्न होने पर भी 'ज्ञान, सुख' आदि की प्रतीति में कोई भेद नहीं रहता। इसलिये ये शरीर के धर्म न होकर उससे अतिरिक्त द्रव्य के धर्म हैं। वही द्रव्य आत्म-तत्त्व है।।१७।।

इन्हीं भावनाश्चों को सूत्रकार ने अधिक स्पष्टरूप में श्रग्निम सूत्र द्वारा श्रिभ-व्यक्त किया-

<sup>१</sup> त्रहमिति मुख्ययोग्याभ्यां शब्दवद् व्यतिरेकाव्यभिचारात् विशेषसिद्धेर्नागमिकः ।।१८।। (१५३)

[ग्रहम्] मैं हूं [इति] यह ज्ञान [मुख्ययोग्याम्याम्] मुख्य ग्रौर योग्य होने से [शब्दवत्]शब्द के समान [ब्यतिरेकाव्यभिचारात्] ग्रभाव के नियत होने से [विशेषसिद्धेः] विशेष की—देहादिभिन्न तत्त्व की—सिद्धि होजाने से [न] नहीं [ग्रागमिकः] केवल ग्रागमबोध्य (वह ग्रात्म-तत्त्व)।

ग्राशंकावादी कहसकता है—ग्रात्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता; क्योंकि वह रूपरिहत व निरवयव द्रव्य है। इसके ग्रितिरक्त 'ग्रहं गौरः, कृशः' मैं गोरा हूं, दुर्बल हूं, इत्यादि प्रतीति का विषय देह को कहा जा सकता है। यद्यपि कहीं-कहीं, 'ग्रहं जाने, सुखी' मैं चेतन हूं, सुखी हूं, ऐसा प्रत्यय होता हुग्रा देखाजाता है; परन्तु इन 'ज्ञान, सुख' आदि का कोई ग्राध्यय उपलब्ध न होने से इनका देह में ग्रज्ञानमूलक ग्रारोप कर दिया जाता है। जैसे लोक में व्यवहार होता है—'उण्णं सुरिभ जलम्' गरम ग्रौर सुगन्धित जल है, गरमी तेज का ग्रौर गन्ध पृथिवी का गुण है; पर जल में तेज व पृथिवी के उपलब्ध न होने से उनका [गरमी व गन्ध का] आरोप जल में कर दिया जाता है; ऐसे ही ज्ञान, सुख ग्रादि का ग्राध्यय ग्रन्थत्र कहीं प्रत्यक्ष न होने से उनका [ज्ञान, सुख ग्रादि का ग्राध्यय ग्रन्थत्र कहीं प्रत्यक्ष न होने से उनका [ज्ञान, सुख ग्रादि का न्यारोप कर दिया जाता है। इसलिये ग्रात्मा का 'ग्रहं' प्रतीति में प्रत्यक्ष ज्ञान होता हैं, यह कहना ठीक नहीं। ग्रात्मा ग्रागमबोध्य रहे, इसमें कोई ग्रापत्ति नहीं। ग्राशंका के इस रूप को ध्यान में रख प्रस्तुत सूत्र द्वारा ग्राचार्य ने समभाया—

'ग्रहम्' में हूं —यह ज्ञान देहादि से ग्रातिरिक्त एक भिन्न तत्त्व की सिद्धि करता है। कारण यह है, कि ऐसे ज्ञान को न शब्द प्रमाण कहा जासकता है, न ग्रनुमान। इस प्रतीति में शब्द एवं ग्रनुमान की प्रक्रियाग्रों का किंचित् भी ग्राश्रय नहीं रहता, उनके विना यह स्वतन्त्र एक ग्रनुभूति है। प्रत्यक्ष के लिये द्रव्य का रूप-सहित व सावयव होना, बाह्ये न्द्रिय द्वारा प्रत्यक्ष के विषय में कहाजासकता है;

१---यह सूत्र नहीं है, श्र०, प्रा०। चन्द्रा०।

मानस प्रत्यक्ष के लिये इसकी नितान्त अपेक्षा नहीं है। 'ग्रहम्' यह ग्रात्मा का मानस प्रत्यक्ष है। इस ज्ञान का ग्राश्रय शरीर नहीं है, क्योंकि शरीर में इसका नियमितरूप से ग्रभाव देखा जाता है [व्यतिरेकाव्यभिचारात्]। जैसे पृथिवी ग्रादि द्रव्यों में नियमितरूप से शब्द का ग्रभाव देखे जाने से शब्द के ग्राश्रयरूप में पृथिव्यादि से भिन्न नवम द्रव्य ग्राकाश की सिद्धि होती है [शब्दवद् व्यों में प्रियमितरूप से ग्रभाव देखे जाने के कारण ज्ञान, सुख ग्रादि के ग्राश्रयरूप में पृथिव्यादि से भिन्न 'ग्रात्मा' द्रव्य की सिद्धि होती है।

इस मान्यता के लिये अनुपेक्षणीय आधार यही है, कि 'अहम्' प्रत्यय का मुख्य आश्रय—देहादि से अतिरिक्त—वह आत्म-द्रव्य ही रहता है। देहादि में वैसा आभास तो आत्मा का देह के साथ सम्बन्ध रहने पर ही संभव होता है। इसके अतिरिक्त ज्ञान, सुख आदि का आश्रय होने की योग्यता भी आत्मा में संभव है, अन्यत्र नहीं। आत्मा चेतन तत्त्व है, पृथिव्यादि सब जड़ हैं। पृथिव्यादि का कार्य देह भी जड़ है। ज्ञान, चेतना है, उसका आश्रय होने की योग्यता जड़तत्त्व में संभव नहीं [—मुख्ययोग्याम्याम्]। इस सब विवेचन के आधार पर यह परिणाम स्पष्ट होता है, कि 'ग्रहम्' प्रत्यय में वह आत्म-द्रव्य प्रत्यक्ष भासता है, जो इसका आश्रय है। फलतः यह कहना संगत नहीं है, कि आत्मा केवल आगमबोध्य है; अर्थात् केवल शब्द प्रमाण द्वारा जाना जाता है। इसके विपरीत आत्मा को प्रत्यक्ष व अनुमान प्रमाण द्वारा जाना जाता है। जैसा कि गत प्रसंग में विस्तार-पूर्वक विवेचन किया गया ॥१८॥

शिष्य जिज्ञासा करता है, देहभेद होने पर यदि ज्ञान, सुख ग्रादि का सर्वत्र समान उत्पाद रहता है, तो समस्त देहों में क्या ग्रात्म-तत्त्व एक माना जायेगा ? शिष्यों की जिज्ञासा को सूत्रकार ने सूत्रित किया—

# सुखदुःखज्ञाननिष्पत्यविशेषादैकात्म्यम् ।।१६।। (१५४)

[सुखदु:खज्ञाननिष्पत्त्यविशेषात्] सुख, दु:ख, ज्ञान ग्रादि की उत्पत्ति सर्वत्र समान होने से [ऐकात्म्यम्] एक ग्रात्मा सब देहों में है (ऐसा मानना चाहिये)।

यह समक्त लेने पर, कि आत्मा देहादि से भिन्न है, एक विचार सामने आता है—देहादि से आत्मा के भिन्न होने पर सर्वत्र देहों में एक-आत्मा रहता है, अथवा प्रत्येक देह में पृथक्-पृथक् ? दोनों अवस्थाओं में सुख-दुः ख आदि की प्रतीति समान रहती है। एक तो यह, कि चैत्र, मैत्र, दत्त भामा आदि शरीरों के भेद होने

१—'सुखदुःखज्ञाननिष्पत्यविशेषादैकात्म्ये न व्यवस्था' ग्र० प्रा० ।

पर सर्वत्र ज्ञान, सुख ग्रादि की एकरूप में ग्रनुभूति होती है—'ग्रहं जान, सुखी, दुःखी, प्रयते' इत्यादि। इन विषयों में प्रत्येक व्यक्ति एक-सा ग्रनुभव करता है। दूसरी ग्रोर—एक सुखी है, ग्रन्य दुःखी; एक धनी है, ग्रन्य निर्घन; एक विद्वान् है, दूसरा मूर्ख; एक मर रहा है, ग्रन्य जीरहा है; इन सब परस्पर विपरीत स्थितियों एवं प्रत्ययों से ऐसा ज्ञात होता है कि प्रत्येक देह में ग्रात्मा भिन्न होना चाहिये; क्योंकि सर्वत्र एक आत्मा के होने पर परस्पर विपरीत ज्ञान व स्थिति का होना संभव न होगा। पर साथ ही यह देखा जाता है, कि प्रदेशभेद से एक तत्त्व में विभिन्न निमित्तों के कारण परस्पर विरुद्ध ज्ञान होते रहते हैं। एकमात्र स्फंटिकं विभिन्न उपाधियों से उपरञ्जित हुग्रा—नील, पीत, हरित, रक्त ग्रादि विविध रूपों में प्रतीत होता है; ऐसे ही देहरूप विभिन्न निमित्तों से उपरञ्जित एक ग्रात्मा में विपरीत ज्ञानों का होना संभव है। इस कारण सन्देह बना रहता है, कि देहादि से भिन्न होने पर ग्रात्मा सर्वत्र देहों में एक है, ग्रथवा प्रत्येक देह में भिन्न-भिन्न है ?।।१६।।

आचार्य सूत्रकार ने समाधान किया-

### व्यवस्थातो नाना ।।२०॥ (१५५)

[व्यवस्थातः] व्यवस्था से [नाना] ग्रनेक हैं (ग्रात्मा, प्रत्येक देह में ग्रलग-

लोक में प्रत्येक देह के साथ एक विशेष अवस्था देखी जाती है। एक ही काल व देश में कोई सुखी, कोई दुःखी, कोई घनी कोई निर्धन है; कोई मर रहा है, कोई पैदा हो रहा है; एक देह में रहने वाले चेतन की स्थित दूसरे देह में रहने वाले के साथ नहीं मिलती। किसी देह के साथ सम्बन्ध होना और उसके सहयोग से विभिन्न स्थितियों में होकर गुजरना, आ्रात्मा के अपने कर्मों के अनुसार हुआ करता है। यदि सर्वत्र शरीरों में एक आत्मा हो, तो प्रत्येक देह के साथ जो व्यवस्था देखी जाती है, उसका होना असंभव होगा।

यह व्यवस्था प्रत्येक देह में मन के भिन्न होने के आधार पर कल्पना नहीं की-जासकती। ग्रात्मा सर्व त्र एक है, परन्तु प्रत्येक देह में मन भिन्न है। देहों में सुख-दुःख ग्रादि का भेद मन के ग्राधार पर होता है। उपनिषद् [बृ० १।५।३] में इस तथ्य को स्वीकार किया गया है, कि काम, संकल्प, संजय, श्रद्धा, ग्रश्रद्धा, धैर्यं, अधैर्यं, लज्जा, ज्ञान, भय ग्रादि सब मन का रूप है। ऐसी स्थिति में सर्वत्र देहों में ग्रात्मा के एक होने पर भी मन के ग्राधार से सुखादि भेद का होना संभव है। ऐसी

१ -- यह सूत्र नहीं है, ग्र० प्रा०। 'नाना व्यवस्थातः' चन्द्रा०।

कल्पना युक्ति-युक्त नहीं है। कारण यह है, कि मन ज्ञान, सुख ग्रादि का ग्राश्रय न होकर केवल साधन है, एवं जड़ तत्त्व है। सुखादि की ग्रनुभूति मन में होना संभव नहीं। मन के विषय में उपनिषद् का कथन उसके साधन माने जाने का बोधक है। मन साधन के विना काम, संकल्प, संशय ग्रादि भावों का ग्रात्मा में उद्भूत होना संभव नहीं होता। साधन की इस महत्ता को उपनिषत्कार बताता है। फलतः प्रत्येक देह में भोक्ता ग्रात्मा भिन्न-भिन्न हैं। इन्हींको जीवात्मा कहा जाता है। जीवात्माग्रों से ग्रातिरक्त समस्त विश्व का नियन्ता परमात्मा एकमात्र सब देहों के बाहर-भीतर सर्वत्र ब्याप्त रहता है। दोनों आत्म-तत्त्वों का चेतन-स्वरूप समान होने पर भी एक भोक्ता, ग्रल्पज्ञ, ग्रल्पशक्ति, देहादि सहयोग से जन्म-मरण के ग्राविरत प्रवाह में बहने वाला है; इसके विपरीत दूसरा ग्राभोक्ता, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वबन्धविनिर्मुक्त जगन्नियन्ता है। फलतः देहों में ग्रात्माग्रों को नाना मानना प्रमाणित होता है।।२०।।

इन्हीं स्रात्म-विषयक भावनास्रों की पुब्टि के लिये सूत्रकार ने शास्त्रीय प्रमाण का संकेत दिया-

# 'शास्त्रसामध्यच्चि ॥२१॥ (१५६)

[शास्त्रसामर्थ्यात्] शास्त्रसामर्थ्य-शस्त्रीय प्रमाण से [च] भी (उक्त ग्रर्थं की पुष्टि होती है)।

न केवल युक्ति के ग्राघार पर, ग्रिपितु शास्त्रीय प्रमाणों के ग्रनुसार भी ग्रात्माग्रों का नाना होना सिद्ध होता है। वेदों तथा उपनिषदों के निम्न सन्दर्भ द्रष्टव्य हैं—'इमे जीवा वि मृतैंः' [ऋ० १०।१८।३] 'वयं जीवा जीवपुत्राः' [ऋ० १०।३६।६] 'वयं जीवाः प्रतिपश्येम']ऋ० १०।३७।८] 'जीवा ज्योति-रशीमहिं' [ऋ० ७।३२।२६] 'ये समानाः समनसो जीवाः' [यजु० १६।४६] 'नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो विद्याति कामान्' [कठ २।२।१३।। इवे० ६।१३] 'श्रुण्वन्तु विद्वे ग्रमृतस्य पुत्राः' [इवे० २।४]।

इति वैशेषिकसूत्रविद्योदयभाष्ये तृतीयाध्यायस्य द्वितीयमाह्निकम् । समाप्तस्तृतीयाध्यायः ।

१--सूत्र नहीं है, ग्र० प्रा०। '०ध्यक्विति' चन्द्रा०।

# श्रथ चतुर्थाध्याये प्रथमान्हिकम्

गत प्रसंगों में पृथिवी म्रादि नौ द्रव्यों का उद्देश, उनके लक्षण, परीक्षा एवं म्रपेक्षित तत्संबन्धी म्रन्य विवेचन प्रस्तुत कियागया। पृथिव्यादि द्रव्य नित्य एवं अनित्य दो प्रकार के हैं। नित्य पृथिव्यादि के उपपादन के लिये सूत्रकार ने 'नित्य' का स्वरूप बताया—

#### सदकारणवन्नित्यम् ।।१।। (१५७)

[सत्] भावरूप पद्रार्थ [ स्रकारणवत् ] जिसका कोई कारण न हो [नित्यम् ] नित्य है (वह पदार्थ) ।

फल, फूल, अन्न, पात्र, वस्त्र आदि जितने पदार्थ हमारे व्यवहार में आते हैं, तथा पृथिवी, जल, तेज, सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, तारा आदि विशाल लोक-लोकान्तर पदार्थ हैं, सब भावरूप हैं; परन्तु ये सब कारणवाले हैं। अर्थात् ये सब अपने कारणों से उत्पन्न होते हैं। मुख्यरूप से इनके कारण इनके अवयव हैं। जो वस्तु अनेक अवयवों से मिलकर बनती है, वह अनित्य एवं सावयव है। एक वस्तु को जब तोड़ दिया जाता है, तो उसके छोटे अवयव भी सावयव दिखाई देते हैं। घड़ें को तोड़ने पर उसके छोटे-छोटे टुकड़ें होजाते हैं, पर वे भी सावयव हैं। इसी-तरह अवयवों को तोड़ते चले जायें, तो एक ऐसी स्थिति आजायगी, जो टुकड़ा छोटे-से-छोटा होगा; फिर आगे उसी रूप में उसका टुकड़ा न कियाजासके।

स्थिति यह है, कि इस विभाजन किया का कहीं ग्रन्त मानना पड़ता है। यदि कल्पना के सहारे एक कण का विभाजन करते चले जायें ग्रीर उसकी सीमा न हो, तो वह ग्रनन्त की ग्रीर बढ़ता चला जायगा। इसको ग्रनवस्था कहाजाता है, क्यों- कि इसमें विराम या ठहरने-ठिकाने का कहीं ग्रवसर नहीं है। ऐसी दशा में पर्वत ग्रीर राई का दाना दोनों को ग्रवयवानन्त्यरूप में समान मानना पड़ेगा; क्योंकि दोनों के ग्रवयव विभाजन होने की दिशा में ग्रनन्त हैं। तब इन दोनों के परिमाण का भेद कैसे होगा? फलतः वस्तुओं का परस्पर ग्रापेक्षिक जो गुरु-लघुभाव देखा जाता है, वह सब ग्रनवस्था की दशा में विलीन होजायगा। क्योंकि किसी इकाई के विना वस्तु के परिमाण व संख्या का निर्धारण नहीं कियाजासकता। ग्रनवस्था

१ — 'सदकारणवत् तन्नित्यम्' चन्द्रा० ।

की दशा में वह इकाई कभी मिल नहीं सकती। इसिलये विभाजन-िकया का अव-सान कहीं करना होगा। जहां विभाजन-िकया की अन्तिम सीमा है, वह सूक्ष्मा-तिसूक्ष्म एक अवयव है, जिसका आगे और विभाग होना संभव नहीं। इसीका नाम 'परमाणु' है। यह पद 'परम' और 'अणु' दो पदों से बना है। परम का अर्थ है—अति, अणु का अर्थ है—छोटा। अत्यन्त छोटा है—परमाणु; यह निरवयव, अवि-भाज्य, अविच्छेद्य द्रव्य है, अतः इसका नाश नहीं होता। यह समस्त कार्यमात्र का मूल कारण है, इसका कोई कारण नहीं होता; अतः यह नित्य है।

जिस भावरूप पदार्थ का कोई कारण नहीं होता, वह नित्य कहाजाता है। द्रव्यों में पायिव, आप्य, तैजस, वायवीय चार प्रकार के परमाणु, आकाश, काल, दिशा, आतमा, मन; कितपय गुण; सामान्य, विशेष, समवाय ये सब पदार्थ नित्य माने जाते हैं। पाथिव आदि चार प्रकार के परमाणु द्रव्य कार्यसात्र के उपादान कारण होते हैं। समस्त दृश्यादृश्य कार्य जगत् उन्हींका विकार है।।१।।

शिष्य जिज्ञासा करता है, जगत् के मूल उपादान कारण कोई परमाणुरूप द्रव्य हैं, इसमें क्या प्रमाण हैं ? स्नाचार्य सूत्रकार ने समाधान किया—

# तस्य कार्यं लिङ्गम् ।।२।। (१५८)

[तस्य] उसका [कार्यम्] कार्य [लिङ्गम्] लिङ्ग है।

उत्पन्न हुम्रा विद्यमान जगत् उसके मूलकारण परमाणु के म्रस्तित्व में प्रमाण है। कोई कार्य म्रपने उपादान कारण के विना उत्पन्न हो नहीं सकता। घटादि कार्य म्रपने मृत्तिका म्रादि उपादान कारणों से उत्पन्न होते हैं। विश्व में विविध परिवर्तनों का होना इसके कभी उत्पन्न होने को प्रमाणित करता है। उत्पन्न पदार्थ का म्रवश्य कोई उपादान कारण होना चाहिये। इसप्रकार कार्य जगत् अपने उपादानकारण पार्थिवादि परमाणुम्रों के म्रस्तित्व में प्रमाण है। पदार्थ-विभाजन की प्रक्रिया से परमाणु की स्थिति को प्रथम स्पष्ट करदियागया है।।२।।

मूलकारण के सद्भाव को अधिक पुष्ट करने की भावना से सूत्रकार ने कहा—

# कारणभावात् कार्यभावः ॥३॥ (१५६)

[कारणभावात्] कारण के होने से [कार्यभावः] कार्य होता है।

कारण जब सद्रूप में विद्यमान रहता है, तभी उससे किसी कार्य के उत्पन्न होने की संभावना रहती है। कार्य की विद्यमानता दृष्टिगोचर है, प्रत्यक्ष है; तब उससे कारण के सद्भाव का अनुमान होजाता है। सूत्रकार इससे यह स्पष्ट

१—'कारणाभावाद्धि कार्याभावः' ग्र० प्रा०। '०भावाद्धि' चन्द्रा०।

करना चाहता है, कि जो मूलकारण है, वह भावरूप है, ग्रभाव से भावकार्य उत्पन्न नहीं होसकता।

सूत्र के 'कारणभावात्' श्रीर 'कार्यभावः' दोनों पदों में सर्प्तमी समास के अनु-सार-कारण में होने से कार्य में होते हैं--सूत्रार्थ होगा। कौन होते हैं? गुण। कार्य द्रव्यों में जो गुण देखे जाते हैं, वे कारणगुणपूर्वक हैं। कारण में विद्यमान गुणों से कार्य में गुण ग्राते श्रथवा उत्पन्न होते हैं, सूत्रकार ने इससे यह स्पष्ट किया, कि कार्य जगत् में जो रूप, रस ग्रादि गुण दिखाई देते हैं, वे जगत् के मूल उपादान-कारण परमाणुग्रों से ग्राते हैं; ग्रतः परमाणु इन गुणों से युक्त ग्रथीत् इन गुणों के ग्राथय रहते हैं, यह सिद्ध होता है।

परमाणु नित्य हैं, उनमें समवेत गुण भी नित्य हैं, पाधिव-परमाणुगत गुणों के विषय में थोड़ा विचारभेद है। वैशेषिक ग्राचार्यों का कहना है, कि जब कच्चे घड़े को ग्राग्नसंयोग द्वारा पकाया जाता है, उस समय पाक परमाणुपर्यन्त होता है। अग्निसंयोग होने पर घट के परमाणु ग्रलग-अलग होजाते हैं; प्रत्येक परमाणु के साथ स्वतन्त्र रूप से ग्राग्न के ग्रवयव संयुक्त होकर पाक करते हैं। उससे पहले रूप रस ग्रादि गुणों का नाश होजाता है, नये रूप, रसग्रादि उत्पन्न होजाते हैं। नवोदित गुणों से युक्त वे परमाणु पुनः संयुक्त हो पक्के घट के रूप में ग्राजाते हैं, इसप्रकार नित्य पाधिव परमाणु के गुण पाकज होने से ग्रनित्य हैं, यह विचार 'पीलु-पाकवाद' कहलाता है। पीलु परमाणु का नाम है; उसीमें पाक मानेजाने से यह नाम दियागया है।

नैयायिक श्राचार्यों का कहना है, कि पाक श्रवयवी में होता है; घट के पर-माणुश्रों का पृथक् होना श्रपेक्षित नहीं। यह विचार 'पिठरपाकवाद' कहाजाता है। पिठर श्रवयवी का नाम है, उसमें पाक मानेजाने से यह नाम मिला है।

इस विषय में विचारणीय है, घट नष्ट होकर जब समस्त पक्व ग्रवयव पर-माणु ग्रवस्था में पहुंच जाते हैं, तब उनका रूप क्या होता है ? रक्त या श्याम ? यदि रक्त रहता है, तो पाकज होने पर भी वह रूप सदा बना रहेगा, उत्पन्न होने पर भी नाश न होना चिन्त्य है । यदि उस दशा में श्याम रूप है, तो रक्त का श्याम कैसे होजाता है ? इसका समाधान मिलना चाहिये । पाथिव परमाणु का निसर्गप्राप्त रूप श्याम है, पाक से रक्त होजाता है । विचार्य यही है, परमाणु में पाक होने पर रक्त परमाणु पुनः श्याम कैसे होजाता है ? यदि ग्रवयवी में पाक होता है, ग्रवयवीगत रूप बदलता है, तो क्या परमाणु उस ग्रवस्था में भी श्याम बना रहता है ? यदि हां; तो पक्व घट का गुण रूप कारणगुणपूर्व क कैसे ? फिर श्याम-रूप नष्ट होकर रक्त रूप उत्पन्न होता है । यह किसीप्रकार सम्भव नहीं, कि घट रक्त रहे, ग्रौर उसके मूल उपादान परमाणु श्याम, पाक-मूलक गुण विवेचन गंभीर एवं विचार्य है ॥३॥

शिष्य जिज्ञासा करता है, गत सूत्रों में कार्य के स्वरूप से मूल उपादानकारण के स्वरूप का अनुमान किया गया। इसके म्रनुसार कार्य के म्रनित्यरूप होने से मूलकारण को म्रनित्य मानाजाना चाहिये, तब परमाणु को नित्य कैसे कहा गया? यथार्थ में नित्य कोई वस्तु न रहनी चाहिये। सूत्रकार ने बताया—

म्रनित्य' इति विशेषतः प्रतिषेधभावः ॥४॥ (१६०)

[ग्रनित्यः] ग्रनित्य [इति] यह [विशेषतः] विशेष का [प्रतिषेधभावः] प्रतिषेध होना है।

सूत्रकार ने अनेक हेतुओं के आधार पर यह प्रथम प्रमाणित कर दिया है, कि जगत् के मूल उपादानकारण परभाणु नित्य हैं। अन्य किसी द्रव्य के कारणभूत न होने और अनवस्था आदि से बाधित होकर परमाणु की नित्यता स्वीकार की गई है। उसी अर्थ को अभिव्यक्त करने के लिये सूत्रकार ने यहां प्रकारान्तर का आश्रय लिया।

पहली बात यह है—यदि मूलकारण को अनित्य कहाजाता है, तो वह मूलकारण नहीं होसकता । अनित्य पदार्थ स्वयं ग्रपने किन्हीं कारणों से उत्पन्न हुग्रा होसकता है, वह मूलकारण कैंसे ? दूसरी बात है—'ग्रनित्य' पद, 'नित्य' का नञ् [निषेध] के साथ समास होने से निष्पन्न होता है । यदि 'नित्य' कोई ग्रर्थ नहीं है, तो इस पद का प्रयोग किसी बोध्य ग्रर्थ के लिये कियाजाना व्यर्थ व ग्रसंगत होगा। पर ऐसा नहीं है। 'ग्रनित्य' को समभने-कहने के लिये 'नित्य' को स्वीकारना ग्रनिवार्य है । ग्रनित्य है क्या ? किसी नित्य विशिष्ट ग्रर्थ का प्रतिषेध ही तो है। प्रतिषेध के लिये नित्य को पहले मानना होगा। फलतः यह कहना-समभना निराधार है, कि कोई पदार्थ नित्य नहीं, सब ग्रनित्य हैं। वस्तुतः 'ग्रनित्य' का प्रादुर्भाव 'नित्य' से होता है । नित्य-कारण, ग्रनित्य कार्यरूप में परिणत व ग्रभि व्यक्त हुग्रा करता है।।४।।

सूत्रकार ने बताया, ऐसा न समभना-

त्रविद्या<sup>र</sup> ॥५॥ (१६१)

[ग्रविद्या] ग्रविद्या है, ग्रज्ञान है।

१. यह सूत्र नहीं है, म्र॰ प्रा॰। भ्रानित्यमिति च विशेषप्रतिषेधभावः।' चन्द्रा•।

२. 'ग्रविद्या चास्मदादीनाम्।' ग्र० प्रा०। 'ग्रविद्या च', चन्द्रा०।

मूल उपादानकारण को अनित्य कहने से अधिक अज्ञान और क्या होसकता है ? जिस तत्त्व को जगत का मूल उपादान मानागया हो ; उसको अनित्य बताने के लिये चाहे जितने तथाकथित हेतु उपस्थित किये जायें, वे सद्धेतु नहीं होसकते, हेत्ताभास होंगे। कारण और कार्य की विशेष स्थिति को समभना चाहिये ; तब कौन नित्य है, कौन अनित्य; यह स्पष्ट होजाता है। जो वस्तुतः मूलकारण नहीं है, पर किसी विशेष निमित्त व स्तर की भावना से उसे मूल उपादान मान-लियागया है, उसकी बात दूसरी है। फिर भी इसमें कोई असामञ्जस्य नहीं, कि जबतक वह निमित्त बना रहता है, अथवा तत्त्व-वर्णन के स्तर की अपेक्षा रहती है, तबतक अमूल उपादान को मूल मानाजाता रहे।।।।।

शिष्य जिज्ञासा करता है, यदि मूल उपादान का अस्तित्व है, तो वह प्रत्यक्ष से उपलब्ध क्यों नहीं होता ? सूत्रकार ने प्रत्यक्ष से उपलब्ध की स्थिति को स्पष्ट किया—

महत्यनेकद्रव्यवत्त्वात् रूपाच्चोपलब्धिः ॥६॥ (१६२)

[महित ] महत् परिमाण वाले द्रव्य में [ अनेकद्रव्यवत्त्वात्] अनेक द्रव्यवाला होने से [रूपात्] रूप से [च] और (स्पर्श से) [उपलब्धिः] प्रत्यक्ष होता है (वस्तु का)।

प्रत्यक्ष के लिये सर्वप्रथम यह समक्ष रखना चाहिये, कि प्राचीन आचार्य चक्षु के समान त्वक् को भी द्रव्यग्राहक इन्द्रिय मानते हैं। त्वक् इन्द्रिय स्पर्शगुण के साथ स्पर्शवद्द्रव्य का भी ग्रहण करता है। किसी वस्तु के प्रत्यक्ष के लिये पहली बात है— उसका महत्परिमाण वाला होना। दूसरी बात है—अनेक द्रव्य उसके आश्रय हों, अर्थात् वह अनेक द्रव्यों में ग्राश्रित हो। तीसरी बात है—वह रूप हो, तथा रूपवाली वस्तु हो, अर्थात् रूप का ग्राश्रय हो। चौथी बात है—वह स्पर्श हो, ग्रथवास्पर्शवद्-द्रव्य हो। चौथी बात वै वा वौथी बात की है।

परमाणु यद्यपि रूपवाला और स्पर्शवाला है, अर्थात् रूप, स्पर्श का आश्रय है; परन्तु वह न महत्परिमाण वाला है, न अनेकद्रव्याश्रित है; इसलिये पर-माणु का प्रत्यक्ष नहीं होपाता । द्वचणुक का भी प्रत्यक्ष नहीं होता ; यद्यपि वह रूप, स्पर्शवाला व अनेकद्रव्याश्रित है, पर महत्परिमाण वाला नहीं है। भरोखे से होकर भीतर आती हुई सूर्य-िकरणों में अनन्त रजकण दिखाई देते हैं। प्रत्यक्ष होने की सभी शर्ते इनमें पूरी होती हैं। इनका प्रत्यक्ष चक्षु द्वारा होजाता है। स्पर्श भी इनमें रहता है, पर वह त्विगिन्द्रिय शाह्य न होने से त्वक् द्वारा इनका

१. द्रष्टव्य, प्रस्तुत सूत्र पर ग्रज्ञातकर्तृक प्राचीन व्याख्या।

प्रत्यक्ष नहीं होपाता । घटादि पदार्थों का त्विगिन्द्रिय द्वारा प्रत्यक्ष होजाता है । वहां स्पर्श उद्भूत रहता है, रजकणों में नहीं । जो ब्राचार्य त्विगिन्द्रिय को द्रव्य-ग्राहक नहीं मानते, उनके विचार से त्विगिन्द्रिय द्वारा घट-पट ग्रादि के केवल स्पर्श का प्रत्यक्ष होता है, द्रव्य का ग्रनुमान ।

श्राकाश, काल, दिशा ग्रादि का प्रत्यक्ष नहीं होता, यद्यपि ये महत्परिमाण वाले हैं, परन्तु न ये ग्रनेकद्रव्याश्रित हैं, ग्रौर न रूप-स्पर्श का ग्राश्रय। सारभूत यह समभना चाहिये—जो द्रव्य ग्रणु-परमाणु परिमाण वाले ग्रथवा परममहत्परिमाण वाले हैं, उनका बाह्य प्रत्यक्ष नहीं होता। ग्रात्मा, परमात्मा का प्रत्यक्ष योगजधर्मसाहाय्य से मानस ग्रथवा ग्रान्तर प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष के लिये उद्भूत रूप ग्रादि होने पर भी यदि ग्रन्य निमित्त से वह ग्रभिभूत रहता है, तो भी उसका प्रत्यक्ष नहीं होपाता, जैसे दिन में सौर-तेज से ग्रभिभूत होने के कारण तारा-नक्षत्र ग्रादि का प्रत्यक्ष नहीं होता। किन्हीं वस्तुओं के किसी समय प्रत्यक्ष न होने के—ग्रतिदूर, अति सामीप्य ग्रादि—ग्रन्य भी ग्रनेक कारण देखे जाते हैं।।६।।

शिष्य जिज्ञासा करता है, सब शर्ते पूरी होने पर भी वायु का प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता ? श्राचार्य सूत्रकार ने समाधान किया—

# सत्यिप द्रव्यत्वे महत्त्वे ' रूपसंस्काराभावाद् वायोरनुपलब्धि :।।७।। (१६३)

[सित] होने पर [ग्रिपि] भी [द्रव्यत्वे] द्रव्यरूप [महत्त्वे] महत्परिमाण वाला [रूपसंस्काराभावात्] रूपसंस्कार के ग्रभाव से [वायोः] वायु का [ग्रनुपलब्धिः] चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता।

महत्परिमाण वाला द्रव्य होने पर वायु का चक्षु द्वारा प्रत्यक्ष इसीकारण नहीं होता, क्योंकि उसमें रूप-संस्कार का ग्रभाव रहता है। सूत्र में 'संस्कार' पद का ग्रभिप्राय है, प्रत्यक्ष के लिये ग्रपेक्षित रूप-सम्बन्धी विशेषता। वह विशेषता है—रूप का उद्भूत होना तथा ग्रनिभमूत होना। इनमें से किसी प्रकार के रूप का समवाय वायु में नहीं होता। यद्यपि समवाय के सर्वत्र एक होने से स्पर्शादिनिरूपित समवाय वायु में है; पर रूपनिरूपित समवाय न होने से वायु का चक्षु द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होता। जो न्नाचार्य त्वक् को द्रव्यग्राहक इन्द्रिय मानते हैं, उनके विचार से वायु का त्वाच प्रत्यक्ष होता है।।७।।

१. 'सत्यपि द्रव्यत्वे महत्त्वे' सूत्रांश नहीं है, ग्र० प्रा० । चन्द्रा० ।

२. 'वायावनुप०' चन्द्रा०।

गतप्रसंग में प्रतिपादित विषय को ध्यान में रखते हुए शिष्य जिज्ञासा करता है, [महत्परिमाण ग्रौर स्रनेकद्रव्याश्रय न होने से परमाणु का प्रत्यक्ष न हो; परन्तु परमाणुगत रूप का प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता ? ग्राचार्य सूत्रकार ने रूप के प्रत्यक्ष होने की स्थिति को समभाया—

म्रानेकद्रव्यसमवायाद्' रूपविशेषाच्च रूपोपलब्धिः ॥५॥ (१६४)

[अनेकद्रव्य समवायात्] अवयवी में समवाय से [रूपिवशेषात्] रूपिवशेष से-रूप में वैशिष्टच के अभिव्यक्त होने से [च] और [रूपोपलब्धिः] रूप का प्रत्यक्ष होता है।

सूत्र का 'अनेकद्रव्य' पद अवयवी अर्थ को प्रकट करता है—'अनेकं द्रव्यं आश्रयो यस्य' अनेक द्रव्य हैं आश्रय जिसका । अनेक द्रव्य जिसका आश्रय हों, ऐसा द्रव्य केवल 'अवयवी' होता है । रूप के प्रत्यक्ष के लिये पहली बात है—अवयवी में रूप का समवाय होना । जो रूप किसी अवयवी में समवेत हो, उसीका प्रत्यक्ष होता है । परमाणुगत रूप अवयवी में समवेत नहीं है, परमाणु स्वयं एक अवयव है, इसलिये उसमें समवेत रूप का प्रत्यक्ष नहीं होता ।

द्वचणुक अवयवी है, वह दो परमाणु-अवयवों के परस्पर मिलने से बनता है। उसमें समवेत रूप का प्रत्यक्ष होना चाहिये, जो वस्तुतः होता नहीं; इसीलिये सूत्र में दूसरी बात कही—'रूपविशेषात्' प्रत्यक्ष योग्य होने के लिये रूप में जब वैशिष्टच ग्रिभव्यक्त होजाता है, तभी अवयवीगत रूप का प्रत्यक्ष होपाता है। रूप का वैशिष्टच है—उद्भूत होना, उद्भूत होकर अन्य किसी ,निमित्त से अनिभूत रहना, रूपत्व-विशिष्ट होना। अन्तिम बात रूप में सर्वत्र बनी रहती है। द्वचणुक अवयवी में यद्यपि रूपत्वविशिष्ट रूप है, परन्तु वहां अभी उद्भूतत्व अभिव्यक्त नहीं होपाता। रूप के प्रत्यक्ष के लिये उसका उद्भूत होना आवश्यक है। इसीलिये द्वचणुकगत रूप का प्रत्यक्ष नहीं होता। दिन में तारा-नक्षत्र आदि के रूप का प्रत्यक्ष नहीं होता। दिन में तारा-नक्षत्र आदि के रूप का प्रत्यक्ष नहीं होता; वह उद्भूत होकर भी सौर-तेज से अभिभूत रहता है।

रूप के प्रत्यक्ष के लिये दो बातें ग्रावश्यक बताईं। १—ग्रवयवी में रूप का समवेत होना। २—रूप के वैशिष्टच—उद्भूतत्त्व ग्रादि का ग्रभिव्यक्त होजाना। परमाणुगत रूप में ऐसा न होने से उसका प्रत्यक्ष नहीं होता। प्रस्तुत सूत्र में 'विशेष' पद से उसी ग्रथं को प्रकट किया गया है, जो गत सूत्र में 'संस्कार' पद

१. यह सूत्र नहीं है, ग्र० प्रा० । 'ग्रनेकद्रव्येण द्रव्येण समवायाद् रूपविशेषाच्चो-पलब्धिः' चन्द्रा० ।

से कहा है ॥८॥

सूत्रकार अन्य गुणों के प्रत्यक्ष होने में इसी व्यवस्था का ग्रतिदेश करता है—
तेन' रसगन्धस्पर्शेषु ज्ञानं व्याख्यातम् ।। ६।। (१६४)

[तेन] उस व्यवस्था से [रसगन्धस्पर्शेषु] रस, गन्ध, स्पर्श गुणों में [ज्ञानम्] प्रत्यक्ष ज्ञान का होना [व्याख्यातम्] व्याख्यात समभना चाहिये।

रस, गन्ध म्रादि गुणों का प्रत्यक्ष तभी होता है, जब वे म्रवयवी में समवेत हों, तथा उनमें उद्भूतभाव म्रभिन्यक्त होगया हो। इस कथन का सार यही है, कि जब ग्रवयवी में म्रपेक्षित महत्त्व उत्पन्न होजाता है, उसी अवस्था में तद्गत रूपादि गुणों का प्रत्यक्ष होपाता है। संभवतः इसीकारण व्याख्याकारों ने गत सूत्र के 'म्रनेकद्रव्य' पदिनिविष्ट 'म्रनेक' पद को भूयस्त्वपरक माना है। इसका तात्पर्य है—जब कोई म्रवयवी इतने म्रधिक म्रवयवों के संयोग से म्रात्मलाभ करता है, जब उसमें प्रत्यक्षतापादन के योग्य महत्त्व [महत्परिमाण] उत्पन्न होजाय; तभी उस म्रवयवी में रूपादि गुण प्रत्यक्ष-योग्य होपाते हैं। उस म्रवस्था में किसी निमित्त से ग्रभिभूत होकर न दीखसकना म्रलग वात है।।६।।

रूपादि प्रत्यक्ष के लिये बताये गये नियम की पुष्टि के लिये सूत्रकार ने कहा-वस्याभावादव्यभिचार: ।।१०।। (१६६)

[तस्य] उसके [ग्रभावात्] न होने से (परमाणु में) [ग्रव्यभिचारः] व्यभि-बार नहीं है (कोई दोष नहीं है, उक्त नियम में)।

रूपादि-प्रत्यक्ष के लिये जो नियम [ अनेकद्रव्य-समवाय, तथा रूपविशेष] बताये गये; उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। वह नियम अर्थात् वह स्थिति परमाणु में नहोंने से परमाणु के रूपादि का प्रत्यक्ष नहीं होता। व्यभिचार व दोष उस समय होता, जब उन नियमों के न होने पर प्रत्यक्ष होजाता; अथवा नियमों के होने पर प्रत्यक्ष होजाता; अथवा नियमों के होने पर प्रत्यक्ष न होता। यह दोनों अवस्थाएं परमाणु में नहीं हैं। परमाणु न अवयवी है, और न परमाणु का रूप उद्भूत है। इस लिये रूप-प्रत्यक्ष के लिये बताये गये नियम निर्दोष हैं।

आचार्य प्रशस्तपाद ने 'गुरुत्व' गुण का प्रत्यक्ष होना नहीं माना । परन्तु न्याय-लीलावतीकार वल्लभ आचार्य ने गुरुत्व का प्रत्यक्ष चक्षु से न मान त्विगिन्द्रिय से स्वीकार किया है। किसी वस्तु के चाक्षुष प्रत्यक्ष के लिये जो नियम बताये हैं (उद्भूतरूप अथवा उद्भूतरूपवाला होना, आदि), गुरुत्व में उनके न होने से

१. 'एतेन' ग्र० प्रा०। चन्द्रा०।

२. 'तदभावादव्यभिचारा' ग्र॰ प्रा॰। चन्द्रा०।

उसका चाक्षुप प्रत्यक्ष नहीं होता, यह स्पष्ट है। परन्तु गुरुत्व का त्वाच (स्पार्शन) प्रत्यक्ष होजाता है, यह कथन सर्वथा सन्दिग्ध है। [िकसी वस्तु के छूलेने से उसके यथार्थ गुरुत्व का जान लेना—प्रत्यक्ष कर लेना—संभव नहीं। तुला के विना गुरुत्व का यथार्थ बोध नहीं होता, ग्रीर वह प्रक्रिया प्रत्यक्ष की सीमा से सर्वथा बाहर है। ग्रतः गुरुत्व को ग्रप्रत्यक्ष मानना संगत है।। १०।।

गन्ध, रस, रूप, स्पर्श गुण एक-एक इन्द्रिय से ग्राह्य हैं। सूत्रकार अब ऐसे गुणों की गणना करता है, जो दो इन्द्रियों द्वारा ग्रहण किये जासकते हैं। वे हैं----

संख्याः परिमाणानि पृथक्त्वं संयोगिवभागौ परत्वापरत्वे कर्मं च रूपिद्रव्यसमवायाच्चाक्षुषाणि ॥११॥ (१६७)

[संख्याः] संख्या [परिमाणानि] परिमाण (लम्बाई, चौड़ाई, गोलाई ग्रादि) [पृथवत्त्वम्] पृथवत्त्व (किन्हीं वस्तुग्रों का ग्रलग-ग्रलग होना) [संयोगिवभागौ] संयोग, विभाग [परत्वापरत्वे] परत्व, ग्रपरत्व [कर्म] कर्म-क्रिया-गित ग्रादि [च] ग्रन्य (कितपय गुण स्नेह-वेग-द्रवत्व तथा इन सब गुणों में रहने वाले सामान्य जातिधर्म) [रूपिद्रव्यसमवायात्] रूपवाले द्रव्य में समवाय से [चाक्ष-षाणि] चक्षु इन्द्रिय द्वारा गृहीत किये जाते हैं।

सूत्र में 'चाक्षुष' पद 'स्पार्शन' का उपलक्षण है। ये गुण स्पर्शन—त्वक् इन्द्रिय द्वारा भी ग्रहण किये जाते हैं। श्रथवा पूर्वपिठत 'च' की यहां योजना कर उससे 'त्वक्' का संग्रह कर लेना चाहिये। इन गुणों का प्रत्यक्ष चक्षु व त्वक् इन्द्रिय से वहीं होता है, जहां प्रत्यक्षयोग्य रूप का समवाय हो। तात्पर्य यह है—जिन द्रव्यों में चक्षु द्वारा रूप का ग्रहण होता है, उन्हीं द्रव्यों में चक्षु एवं त्वक् के द्वारा संख्या, परिमाण आदि गुणों का ग्रहण होता है। इन संख्या आदिमें समवेत जाति-धर्मों का भी ग्रहण होजाता है।।११।।

इसीके फलस्वरूप सूत्रकार ने बताया-

ग्ररूपिष्वचाक्षुषाणि'।।१२।। (१६८)

[श्ररूपिषु] रूपरहित द्रव्यों में [ग्रचाक्षुषाणि] चक्षु एवं त्वक् से ग्रहण नहीं होता (संख्या ग्रादि निर्दिष्ट पदार्थों का)।

जिन द्रव्यों में रूप का प्रत्यक्ष नहीं होता; उनमें चक्षु अथवा त्वक् से-गत सूत्रनिर्दिष्ट-संख्या आदि का ग्रहण नहीं होता। फलतः संख्या आदि के चाक्षुष अथवा त्वाच प्रत्यक्ष के लिये संख्या आदि गुणों का रूपी द्रव्य में समवेत होना आवश्यक है।।१२।।

१ 'ग्ररूपिष्वचाक्षु षत्वात्' ग्र० प्रा०। चन्द्रा०।

जिस इन्द्रिय से जिस द्रव्य, गुण, कर्म का ग्रहण कियाजाता है, उसी इन्द्रिय से द्रव्य ग्रादि में समवेत जाति का ग्रहण होता है; इस व्यवस्था को प्रमाणित करने की भावना से ग्रतिदेशरूप में सूत्रकार ने कहा—

एतेन गुणत्त्वे भावे च सर्वेन्द्रयं' ज्ञानं व्याख्यातम् ॥१३॥ (१६६)

[एतेन] इससे (चक्षु ग्रादि द्वारा रूपादिग्रहण के कथन से [गुणत्वे] 'गुणत्वे' जाति के विषय में [भावे] सत्ता जाति के विषय में [च] ग्रौर [सर्वेन्द्रियम्] सब इन्द्रियों द्वारा होने वाला [ज्ञानम्] प्रत्यक्षज्ञान [ब्याख्यातम्] ब्याख्यात समभना चाहिये।

रूप ब्रादि गुणों का यथायथ विभिन्न इन्द्रियों द्वारा ग्रहण कियाजाता है। रूपादि का ग्रहण जिस स्थिति में जिस इन्द्रिय के द्वारा होता है; उसी इन्द्रिय के द्वारा उस स्थिति में रूपादिगुणवृत्ति 'गुणत्व' जाित तथा 'सत्ता' जाित का ग्रहण होता है। क्योंकि विभिन्न गुण यथायथ सब इन्द्रियों द्वारा गृहीत किये जाते हैं, इसिलये उनमें समवेत 'गुणत्व' ब्रौर 'सत्ता' जाित का ग्रहण सभी इन्द्रियों द्वारा होगा। जब चक्षु से रूप-गुण का ग्रहण होता है, तब उसमें समवेत 'गुणत्व' व 'सत्ता' जाित का ग्रहण चक्षु से होता है। जब घ्राण से गन्ध-गुण का ग्रहण कियाजाता है, तब गन्ध-गुण में समवेत 'गुणत्व' व 'सत्ता' जाित का ग्रहण घ्राण इन्द्रिय द्वारा होगा। इसीप्रकार रस, स्पर्श व शब्द का ग्रहण करने वाली रसन, त्वक्, श्रोत्र इन्द्रियां रसािद गुण में समवेत 'गुणत्व' व 'सत्ता' का ग्रहण करेंगी। इसका तात्पर्य हुग्रा—ग्रपने-ग्रपने गुणों को ग्रहण करने वाली सभी इन्द्रियां 'गुणत्व' तथा 'सत्ता' का ग्रहण करेंगी। इससे 'गुणत्व' व 'सत्ता' जाित की सर्वेन्द्रिय-ग्राह्यता प्रमाणित होती है। साथ में यह सिद्धान्त पुष्ट होता है, कि जिस इन्द्रिय से जो वस्तु गृहीत होती है; उसमें रहने वाली जाित का उसी इन्द्रिय द्वारा ग्रहण होता है।।१३॥

इति चतुर्थाध्यायस्य प्रथममाह्निकम्

# ग्रथ चतुर्थाध्याये द्वितीयाह्निकम्

मूलकारण परमाणु-विषयक परीक्षा के भ्रनन्तर, स्पर्श-गुण के भ्राश्रय पृथिवी

१--- 'सर्वे न्द्रियज्ञानं ' चन्द्रा ० ।

म्रादि चार कार्य द्रव्यों की परीक्षा प्रारम्भ करने की भावना से सूत्रकार ने कहा—

तत्पुनः' पृथिव्यादि कार्यद्रव्यं त्रिविधं शरीरेन्द्रिय-विषयसंज्ञकम् ॥१॥ (१७०)

[तत्] वह [पुनः] िकर [पृथिव्यादि] पृथिवी ब्रादि [कार्यद्रव्यम्] कार्य द्रव्य [त्रिविधम्] तीन प्रकार का है, [शरीरेन्द्रियविषयसंज्ञकम्] शरीर, इन्द्रिय, विषय नामवाला ।

गत प्रसंग में कहागया-पृथिवी, जल, तेज, वायु चारों द्रव्य नित्य-म्रनित्य भेद से दो प्रकार के होते हैं। नित्य पृथिव्यादि परमाणुम्रों का गत म्राह्मिक में विवेचन कियागया। प्रस्तुत म्राह्मिक में पृथिव्यादि कार्यद्रव्य विवेचनीय हैं। उसीके अनु-सार कार्य पृथिवी को स्थूलरूप से तीन भागों में विभाजित कियागया।

शरीर—मानव, पशु, पक्षी, कृमि, कीट, पतङ्ग आदि सभी जीवधारियों के शरीरों का इसमें समावेश होजाता है। जहां जीवन है, अथवा जीवन रहा है, वह शरीर मानागया है। चेष्टा, इन्द्रिय और अर्थों का आश्रय शरीर है। लाभ-हानि अथवा सुखः-दुःख की भावना से प्रवृत्ति-निवृत्ति का होना चेष्टा है। बड़े-से-बड़े शरीर से लेकर छोटे-से-छोटे में ये प्रवृत्ति-निवृत्ति देखीजाती हैं। अर्थ हैं—गन्ध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। ये यथाक्रम पृथवी, जल, तेज, वायु, आकाश के गुण हैं; इन्द्रियों द्वारा ग्राह्म होने की दृष्टि से इन्द्रियों के अर्थ हैं। यह पायिव शरीर के सम्बन्ध में कहागया। पृथिवी पर—जलचर, नभचर, भूचर—सभी जीव-धारी शरीर पाथिव हैं। जलीय, तैजस, वायवीय शरीर पृथिवी पर उपलब्ध नहीं हैं, अन्य लोकों में हों, अथवा अज्ञात हों, ऐसा निश्चय कह सकना सम्भव नहीं। कदाचित् ऐसे शरीरों का उल्लेख कल्पनामूलक है।

इन्द्रिय—घाण, रसन, चक्षु, त्वक्, श्रोत्र ये पांच इन्द्रिय हैं। शरीर में आश्रित रहती हैं, इसलिये शरीर को इन्द्रियाश्रय कहागया है। इनमें घाण इन्द्रिय पार्थिव है, रसन जलीय, चक्षु तैजस, त्वक् वायवीय तथा श्रोत्र आकाशरूप है।

विषय—शरीर स्रीर इन्द्रिय के स्रतिरिक्त जो शेष रहजाता है, वह सब 'विषय' विभाग के स्रन्तर्गत स्राता है। पृथिवी, जल, तेज, वायु जिस रूप में स्रव-स्थित हैं, वह सब 'विषय' है। इसमें--पृथिवी स्रीर इसप्रकार की समस्त लोक-लोकान्तररूप रचना, समस्त जल, स्रखिल ग्राग्न, सूर्य एवं तैजस लोक-लोकान्तर तथा समग्र वायुरूप तत्त्व, चाहे कहीं उसका श्रस्तित्व हो-इन सबका समावेश

१. सूत्र नहीं हैं, ऋ० प्रा०। चन्द्रा०। ध्याख्या है, ऋ० प्रा०।

होजाता है । यद्यपि 'विषय' पहले दो विभागों को भी भ्रापने ग्रन्दर समेट लेता है; पर तत्त्व-विवेचन की सुविधा के विचार से ऐसा विभाग कल्पना करिलयागय। है ॥१॥

शिष्य जिज्ञासा करता है, मानव म्रादि शरीर को पार्थिव बताया, क्या इसके समवायिकारण तत्त्व केवल पार्थिव हैं? जलीय म्रादि सभी तत्त्व इसमें देखेजाते हैं। म्राचार्य सुत्रकार ने बताया—

# प्रत्यक्षाप्रत्यक्षाणां संयोगस्याप्रत्यक्षत्वात् पञ्चात्मकं न विद्यते ॥२॥ (१७१)

[प्रत्यक्षाप्रत्यक्षाणाम्] प्रत्यक्ष ग्रीर ग्रप्रत्यक्ष द्रव्यों के [संयोगस्य] संयोग का [ग्रप्रत्यक्षत्वात्] प्रत्यक्ष न होने के कारण [पञ्चात्मकम्] पांच भूतों से बना (शरीर) [न] नहीं [विद्यते] है ।

प्रत्यक्ष ग्रीर ग्रप्तयक्ष द्रव्यों के परस्पर संयोग का प्रत्यक्ष नहीं हुन्ना करता, यह एक व्यवस्था है। एक प्रत्यक्ष द्रव्य है—घट ; दूसरा ग्रप्तत्यक्ष द्रव्य है— ग्राकाश। इन दोनों के संयोग का प्रत्यक्ष नहीं होसकता। यदि पांचों भूततत्त्व मिलकर—संयुक्त होकर शरीर का ग्रारम्भ करते, तो शरीर प्रत्यक्ष न होता, भूतों में तीन प्रत्यक्ष ग्रीर दो ग्रप्तत्यक्ष हैं। इनके संयोग का जब प्रत्यक्ष नहीं होसकता, तो उससे ग्रारब्ध शरीर कैसे प्रत्यक्ष होता? पर शरीर प्रत्यक्ष है; इससे स्पष्ट है, न पांच भूततत्त्व इसके समवायिकारण हैं, न उनका संयोग ग्रसमवायिकारण।

तब शरीर में जलीय ग्रादि ग्रंश उपलब्ध कैसे होते हैं? जल, तेज, वायु, ग्राकाश सभी की उपलब्धि—पसीना-रक्त, गरमी, प्राण—ग्रपान ग्रादि, ग्रवकाशदान के रूप में—सदा रहती है। वस्तुत: जलीय ग्रादि ग्रंश शरीर के उपादान ग्रथवा समवायिकारण नहीं हैं; ये केवल उपष्टम्भक—सहयोगी—सहारा देनेवाले हैं। सहयोगीरूप में शरीर के साथ इनका संयोग है; पर उनके समवायिकारण नहीं से उनका संयोग शरीर का ग्रसमवायिकारण नहीं होता। ग्रन्य भूतों का सहयोग केवल ग्रात्मा के शरीर में रहने पर होता है, ग्रात्मा के—शरीर से बाहर—निकल जाने पर ग्रन्य किसी भूत का सहयोग शरीर के साथ नहीं रहता। शुष्क शरीर में केवल पृथिवी के गन्ध ग्रादि गुण उपलब्ध होते हैं। यह स्थिति शरीर के केवल पार्थिव होने को स्पष्ट करती है।।।।

शिष्य जिज्ञासा करता है, प्रत्यक्ष ग्रीर ग्रप्रत्यक्ष द्रव्यों का संयोग यदि प्रत्यक्ष

१. 'प्रत्यक्षाप्रत्यक्षवृत्तेरप्रत्यक्षत्वाद् वायुवनस्पतिसंयोगवत् पञ्चात्मकं न विद्यते, ग्र॰ प्रा॰। '०क्षाणामप्रत्यक्षत्वात् संयोगस्य पञ्चा०' चम्द्रा०।

नहीं होता, तो जो भूत प्रत्यक्ष हैं, उन्हींको शरीर का उपादान क्यों न मानाजाय? स्राचार्य सूत्रकार ने समभाया—

गुणान्तराप्रादुर्भावाच्च न त्र्यात्मकम् ॥३॥ (१७२)

[गुणान्तराप्रादुर्भावात्] ग्रन्य गुण का प्रादुर्भाव न होने से [च] ग्रौर ग्रथवा भी [न] नहीं है [त्र्यात्मकम्] तीन भूतों से बना शरीर त्रैभौतिक।

शरीर त्रैभौतिक नहीं है। कारण यह है—शरीर में जो गुण उपलब्ध होते हैं, वे जल व तेज-गत गुणों से आरब्ध नहीं हैं। यदि जल और तेज शरीर के उपा-दान होते, तो शरीर में जलीय गुण स्नेह उपलब्ध होता, तथा पृथिवी-जल-तेज के रूप-रस और स्पर्श मिलकर कार्य शरीर में चित्ररूप, चित्ररस व चित्रस्पर्श का आरम्भ करते; जैसाकि विविध वर्ण के अवयवों से आरब्ध अवयवी में चित्ररूप उपलब्ध होता है। कार्य में गुणों की उत्पत्ति कारणगुणपूर्वक हुआ करती है। इस व्यवस्था के अनुसार शरीर में केवल पाथिव गुण उपलब्ध होते हैं। इसलिये पाथिव अवयवों से शरीर का आरम्भ मानाजाना चाहिये; शरीर का आरम्भ अथवा उत्पाद न पांच भूतों के संयोग से संभव है, न तीन भूतों के।

विजातीय द्रव्यों के संयोग को-चाहे वह पांच का हो, चार का हो या तीन का हो-यदि द्रव्यान्तर का ग्रारम्भक मानाजाता है; तो पूर्वोक्त के अनुसार या तो ग्रारब्ध द्रव्यान्तर में चित्रगुण उत्पन्न होंगे, या फिर कोई गुण उत्पन्न न होगा। वह द्रव्य श्रगन्ध, श्ररस ग्रादि होकर गुणरहित रहेगा। क्योंकि कार्य के गुण कारणगुणपूर्वक होते हैं, इसलिये विजातीय द्रव्यारब्ध कार्य में या तो सब गुणों का

श्रगले सूत्र 'श्रणुसंयोगस्त्वप्रतिषिद्धः' की रचना के श्रनुसार ऐसा प्रतीत होता है; कवाचित् यह भी मूलसूत्र रहा हो; किसी कारण ग्रन्थ से भ्रव्ट होगया।

१. 'त्र्यात्मकमिष न' ग्र० प्रा०। चन्द्रा०। हेतुपद पठित नहीं है, ग्र० प्रा०। इसके ग्रागे 'ग्रात्मसंयोगस्च प्रतिषिद्धो [ग्रात्मसंयोगस्त्वविप्रतिषिद्धो' चन्द्रा०] मिथः पञ्चानाम्' यह ग्रतिरिक्त एक सूत्र पठित है, जो ग्रन्य उपलब्ध संस्करणों में नहीं है। इस सूत्र का तात्पर्य है—पांच भूतों का परस्पर एक-दूसरे के साथ ऐसा संयोग वैशेषिकशास्त्र में प्रतिषिद्ध है, ग्रर्थात् ग्रिभमत नहीं है, जो किसी विशिष्ट द्रव्य का ग्रारम्भक हो। प्रत्येक प्रकार के भूत-परमाणुग्रों से ग्रारक्ष्य द्रव्य ग्रन्य द्रव्य के साथ संयुक्त होकर सहयोगी तो बन सकते हैं, पर विजातीय द्रव्य मिलकर किसी द्रव्यान्तर के ग्रारम्भक नहीं होते।

संघट्ट होजायगा, या फिर कोई गुण न उभर पायेगा। फलतः यह व्यवस्था ग्रस्या-वश्यक है, कि विजातीय द्रव्यों का संयोग द्रव्यान्तर का ग्रारम्भक नहीं होता।।३।।

इस व्यवस्था के अनुसार विजातीय द्रव्य के सहयोगमात्र को प्रतिषिद्ध न समभ लियाजाय; श्राचार्य सुत्रकार ने बताया—

म्रणुसंयोगस्त्वप्रतिषिद्धः ।।४।। (१७३)

[म्रणुसंयोगः] विजातीय म्रणुम्रों का परस्पर सहयोगी संयोग [तु] तो [म्रप्रतिषद्धः] प्रतिषिद्ध नहीं है (वैशेषिक शास्त्र में)।

विजातीय अणुग्रों का परस्पर ग्रनारम्भक संयोग वैशेषिक शास्त्र में प्रतिषिद्ध नहीं है। विजातीय द्रव्यों के परस्पर सहयोगी संयोग को ग्राचार्य अभिमत बताते हैं। गौतमीय न्यायशास्त्र में शरीर को पार्थिव इसीकारण मानागया है, कि उसमें पृथिवी के विशेषगुण उपलब्ध होते हैं। फलतः शरीर में क्लेद, पाक आदि के रहने पर किसीप्रकार का असांगत्य नहीं है।।४।।

शिष्य जिज्ञासा करता है, क्या पार्थिव शरीर के और कोई विभाग संभव हैं, म्रथवा समस्त शरीर एक ही श्रेणी के रहते हैं ? सूत्रकार ने बताया—

तत्र<sup>3</sup> शरीरं द्विविघं योनिजमयोनिजं च ॥५॥ (१७४)

[तत्र] वहां [शरीरम्] शरीर (पाधिव) [द्विविधम्] दो प्रकार का है [योनिजम्] योनिज [श्रयोनिजम्] श्रयोनिज [च] और ।

पाधिव, भ्राप्य, तैजस म्रादि शरीरों के बीच वह पाधिव शरीर दो प्रकार का होता है। एक योनिज, दूसरा भ्रयोनिज।

गर्भाशय से देह के बाहर आने के मार्ग का नाम अथवा देहोत्पत्ति के स्थानिविशेष का नाम योनि है। इसप्रकार से जो देह उत्पन्न होते हैं, वे 'योनिज' कहे जाते हैं। योनिज के पुनः दो भेद हैं — जरायुज भीर ग्रण्डज। जरायु चमड़े जैसी पतली उस भिल्ली का नाम है, जिसमें गर्भ के भीतर देह लिपटा रहता है। जरायुज में मानव तथा पशुग्नों के देह श्राते हैं। ग्रण्डज में पक्षी भीर भूमि पर

- १. 'त्रगुसंयोगस्त्वप्रतिविद्धो मिथः पञ्चानाम्' ग्र० प्रा० । 'ग्रात्मसंयोगस्त्य-विप्रतिविद्धो मिथः पञ्चानाम्' चन्द्रा० ।
- २. ब्रष्टब्य गौतम-न्यायसूत्र 'पार्थिवं गुणान्तरोपलब्धेः' [३।१।२८] शंकरिमश्र ने उपस्कार ब्याख्या में 'पार्थिवं तिहृशेषगुणोपलब्धेः' पाठ दिया है।
- है. अ॰ प्रा॰ में 'तच्व' पाठ ग्रधिक युक्त प्रतीत होता है। यह सूत्र नहीं है, चन्द्रा॰।

सरकने वाले [सरीसृप] देह ग्राते हैं।

योनिज विभाग मैंथुनी सृष्टि की दृष्टि से है, जिसमें नर-नारी के संयोग द्वारा रज-नीर्यं के सन्निपात से देह का आरम्भ होता है। सर्ग के आदिकाल में जब प्राणी का सर्वप्रथम देह प्रकाश में आता है, वह अमैंथुनी सृष्टि है, जिसमें नर-नारी का परस्पर संपर्क नहीं रहता। यह देहरचना अथवा देह-सृष्टि 'अयो-निज' है। क्योंकि गर्भाशय से बाहर निकलने के 'योनि' नामक मार्ग का इसमें उपयोग नहीं होता। सर्गादि काल में देविषयों, मानवों तथा अन्य समस्त प्राणियों के देह इसी श्रेणी के रहते हैं। यह ऐश्वरी सृष्टि कहीजाती है। उसकी प्राकृत व्यवस्थाओं के अनुसार रज-वीर्य के मूलतत्त्वों के—िकसी विशिष्ट खोल आदि में—इकट्ठा होजाने पर देहरचना प्रारम्भ होती व पुष्ट होती है, अनन्तर योग्य अवसर आनेपर खोल फट जाते हैं और प्रथम देह प्रकाश में आजाते हैं'।

यद्यपि सर्ग का चालू-काल ईश्वरीय व्यवस्थाग्रों के अनुसार संचालित होता है, पर सर्गादिकाल और चालू-काल की व्यवस्था ग्रपने-ग्रपने रूप में रहती है। उनमें किसी परिवर्तन या सुभाव की कल्पना करना व्यर्थ है; उनकी ग्रपनी स्थिति का समभना ग्रपेक्षित रहता है। समभ में ग्रन्तर होसकता है, वस्तुस्थिति कैसी भी हो, समभ पर ताला लगाना उचित नहीं। सचाई कहां है, इसका पता ग्रपने स्तर पर पहुंच कर लग जाता है।

पाथिव शरीर की श्रयोनिज श्रेणी में दो भेद स्वेदज तथा उद्भिज्ज ग्रीर हैं। इनमें प्रथम शरीर विशेष ऊष्मा [गरमी—Heat] का सहयोग प्राप्तकर उत्पन्त होते हैं। स्वेद—पसीना गरमी का परिणाम है। ये शरीर 'ऊष्मज' भी कहेजाते हैं। 'उद्भिज्ज' में वृक्ष, लता, वनस्पित ग्रादि आते हैं, जो भूमि को फोड़कर ऊपर निकलते हैं। इन देहों के लिये नरन्नारी का संयोग तथा गर्भाशय ग्रीर वहां से बाहर निकलने के योनि नामक मार्ग का उपयोग न होने से इनको 'ग्रयोनिज' श्रेणी में गिनागया है। ये देह सर्ग के चालू-काल में भी इसीप्रकार बनते रहते हैं। वर्षा ग्रादि ऋतुओं के अनुसार इनके उत्पादन का बाहुल्य व ग्रीन्य देखने में ग्राता है।

कतिपय व्याख्याकारों ने देह के इन प्रकारों व विभागों को 'योनिज' श्रेणी में गिना है। स्वेदज अथवा ऊष्मज के विषय में कहना कठिन है, पर उद्भिज्ज

- १. ये विषय परोक्ष हैं, सदा परीक्षा की भ्रपेक्षा रखते हैं। इसका भ्रांशिक विवे-चन 'सांख्य-सिद्धान्त' नामक रचना में किया गया है। ब्रष्टब्य हैं, पृष्ठ— ३२५—३३१।
- २. ब्रष्टब्य, प्रस्तुत सूत्र का चन्द्रकान्त भट्टाचार्यकृत भाष्य।

के विषय में कहाजासकता है, यदि बीज को गर्भाशय समक्ताजाय, तो बीज को फाड़कर ही प्रत्येक अंकुर बाहर निकलता है, बाहर निकलने के भाग को योनि समक्तकर उद्भिज्ज को 'योनिज' श्रेणी में गिना जा सकता है, यह अपनी-अपनी समक पर आश्रित है।

वृक्षों के सजीव होते हुए भी प्रायः उनमें शरीर व्यवहार नहीं होता। वृक्षों में जीवन है, इस तथ्य को प्राचीन ग्राचार्यों ने स्वीकार किया है, ग्रीर ग्राधुनिक वैज्ञानिक परीक्षणों के ग्राधार पर इसकी सचाई को मानागया है। वृक्षों में भग्न-क्षतसंरोहण ग्रीर साजात्यप्रजनन को देखकर उनमें जीवन का होना प्रमाणित होता है, परन्तु वृक्षों में चेष्टाश्रयता ग्रीर इन्द्रियाश्रयता के स्पष्ट न होने के कारण उनमें शरीर-व्यवहार प्रसिद्ध नहीं है। पार्थिव शरीर के ये भेद या प्रकार शास्त्रकारों ने वर्णन किये हैं।।।।

शिष्य जिज्ञासा करता है, योनिज शरीर स्पष्ट देखने में म्राते हैं, पर म्रयो-निज शरीरों के होने में क्या प्रमाण है ? म्राचार्य सूत्रकार ने इसकी सिद्धि के लिये म्राग्रिम चार सूत्रों द्वारा चार हेतु प्रस्तुत कर म्रान्तिम पांचवें सूत्र में विषय का निगमन करते हुए 'म्रयोनिज' शरीरों का होना प्रमाणित किया है। पहला हेतु-सूत्र है—-

# 'म्रनियतदिग्देशपूर्वकत्वात् ।।६।। (१७५)

[म्रनियतिदग्देशपूर्वकत्वात्] परमाणुपूर्वक होने से (भ्रयोनिज देहरचना के)।

सूत्र में 'म्रिनियतिविग्देश' पद परमाणुम्रों के लिये प्रयुक्त हुम्रा है, जो उनकी म्राध्यस्पिक स्थिति व प्रगति को स्पष्ट करता है। म्रियोनिज शरीरों की रचना के लिये पारमेश्वरी व्यवस्था के म्रनुसार जो परमाणु प्रवृत्त होते हैं, म्रिथवा प्रगति करते हैं, उनके विग्देश गर्भाशय तथा रज-वीर्यसंयोग म्रादि के रूप में नियत नहीं रहते। योनिज उत्पत्ति सम्बन्धी इन नियत व्यवस्थाम्रों की वहां उपेक्षा रहती है। वे परमाणु द्वचणुकादि परम्परा से रचना के विशिष्ट स्तरों को पार करते हुए 'म्रियोनिज' शरीरों की उत्पत्ति में समर्थ होते हैं। इस रचना में 'योनि' का उपयोग न होने से ये शरीर 'म्रियोनिज' कहेजाते हैं। शरीर के

१. चन्द्रा० तथा हम्म० प्रा० में सूत्रपाठ है--- 'मनेक देशपूर्व कत्वात्।' मर्थ किया है--- 'नविद्यन्ते एक देशा भवयवा येषां तेऽनेक देशाः परमाणवः।' जिनके एक देश मर्थात् भवयव नहीं हैं, वे भ्रतेक देश--िनरवयव परमाणु हैं। वे परम्परा से भ्रयोनिज शरीरों के उपादान भ्रथीत् समवायिकारण होते हैं।

उपादान कारण परमाणुओं की इसी स्थिति को अभिव्यक्त करने के लिये सूत्र में 'अनियतदिग्देश' पद का प्रयोग कियागया है। ऐसे शरीर सब देश एवं सब दिशाओं में उत्पन्न होते रहते हैं, इनके लिये नियत देश व दिशा [प्रकार] की अपेक्षा नहीं रहती।।६।।

म्राचार्य सूत्रकार ने दूसरा हेतु प्रस्तुत किया— धर्मविशेषाच्च ।।७।। (१७६)

[धर्मविशेषात्] धर्मविशेष से [च] ग्रीर (ग्रधर्म-विशेष से)।

जीवात्मा अपने शुभ-अशुभ कर्मों के अनुसार आगे आने वाले शरीरों को धारण किया करते हैं। यह बात योनिज—अयोनिज दोनों प्रकार के शरीरों में समान है; पर दोनों जगह सुख-दुःख—प्राप्ति आदि में भेंद होने तथा शुभ-अशुभ कर्मों के उत्कर्ष के कारण अयोनिज शरीरों की प्राप्ति में इनका विशेष दायित्व रहता है। आत्माओं के अपने उत्कृष्ट शुभ-अशुभ कर्म उन शरीरों की प्राप्ति में निमित्त होते हैं। उत्कृष्ट धर्मविशेष से देविष आदि के अयोनिज शरीर सर्गादिकाल में प्राप्त होते हैं; तथा उत्कृष्ट अधर्म से दंश, मशक आदि के शरीर सभी कालों में प्राप्त होते रहते हैं। आत्माओं के अनन्त कर्मों का विधान—लेखा-जोखा अचिन्त्य-शक्ति परमात्मा के अधीन रहता है। उसकी व्यवस्थाओं के अनुसार समस्त प्राकृतिक किया-कलाप चलते रहते हैं। अशरीर अवस्था में स्वयं आत्मा इसके लिये प्रयत्नशील रहते हों, ऐसी संभावना कम है। आत्मा के स्व-रूप से सकल प्रयत्न व भोग आदि उसकी सशरीर अवस्था में संभव हो-पाते हैं।।।।।

श्राचार्य सूत्रकार ने तीसरा हेतु प्रस्तुत किया− समाख्याभावाच्चे ।।८।। (१७७)

[समाख्याभावात्] समाख्या-संज्ञा-नाम के होने से [च] ग्रौर (ग्रथवा-भी)।

यह आशंका सामने आती है, सर्गादि काल में जब देविष स्नादि को स्रयो-

१. 'च' पद नहीं है, म्र० प्रा०। चन्द्रा०। इसके भागे एक भौर सुत्र दिया गया-'कार्यंविशेषात्।' पहले सूत्र से धर्म-प्रधर्म को 'भ्रयोनिज' शरीरों की उत्पत्ति का निमित्त कारण बताया। दूसरे सूत्र से 'भ्रवयवसंयोग' को ग्रसमवाधि-कारण। समवायिकारण वे परमाणु हैं, जिनका निर्देश छठे सूत्र से किया गया है।

२. 'च' पद नहीं है, ग्र॰ प्रा॰। चन्द्रा॰।

निज शरीर प्राप्त हुए, उनके माता-पिता के अभाव में उनके नाम किसने रखे? सूत्रकार ने बताया—सर्गादि काल में अन्य पदार्थों के नाम वेदादि माध्यम से परमात्मा ने जैसे बोधित किये, ऐसे ही माता-पिता के विना अयोनिज शरीर प्राप्त करने वाले देवार्ष आदि के व्यक्तिगत नामों का निर्देश परमात्मा की आन्तरिक प्रेरणा से किया गया। अग्नि, वायु आदित्य, अंगिरा, स्वयम्भु, मनु ब्रह्मा आदि ऐसे ही नाम हैं। माता-पिता के विना उन व्यक्तियों के इन नामों का उपलब्ध होना यह प्रमाणित करता है, कि व्यक्तियों के शरीर माता-पिता के विना उत्पन्न होने के कारण 'अयोनिज' थे। सर्गादिकाल में परमात्मा की प्रेरणा से नाम-संकेत किये गये, यह सूत्रकार ने 'संज्ञाकर्म त्वस्मद्विशिष्टानां लिङ्गम्' [२।११६] सूत्र द्वारा अभिव्यक्त किया है।।5।

इसी भावना को चौथे हेतु द्वारा सूत्रकार ने प्रस्तुत किया-

संज्ञाया ग्रादित्वात्'।।६।। (१७८)

[संज्ञायाः] संज्ञा-नाम के [ग्रादित्वात्] पहले होने के कारण (ज्ञात होता है, उन नामों वाले व्यक्तियों के शरीर ग्रयोनिज थे )।

माता-पिता बनने से पहले उन व्यक्तियों के ग्रपने-ग्रपने नाम थे। जब उनके नाम माता-पिता के विना होसके थे, तब उनके शरीर माता-पिता के विना होने के कारण 'ग्रयोनिज' थे, इसमें सन्देह नहीं ॥६॥

प्रसंग का निगमन करते हुए सूत्रकार ने कहा-

सन्त्ययोनिजाः ।।१०॥ (१७६)

[सन्ति] हैं, ग्रथवा होते हैं [ग्रयोनिजाः] ग्रयोनिज देह ।

उक्त हेतुओं के आधार पर यह निर्बाध प्रमाणित होजाता है, कि अयोनिज शरीर होते हैं। सब प्रकार के शरीरों का विवरण गत सूत्र में देदिया गया है। ये शरीर आत्माओं के सुख-दुःख आदि भोगों के आयतन तथा विविध चेष्टा एवं इन्द्रियों के आश्रय माने गये हैं। आत्माओं को ऐहिक सुख-दुःखादि की प्राप्ति शरीरों के विना नहीं होती।।१०।।

प्रकरण का उपसंहार होनें पर प्रकृत अर्थ की अधिक दृढता के लिये सूत्रकार ने वेद व वैदिक प्रमाणों का संकेत किया—

१. 'संज्ञादिमत्यात्' घ० प्रा०। चन्द्रा०।

२. सूत्र नहीं है, ग्र॰ प्रा॰। 'सन्त्ययोनिजा वेदलिङ्गाच्वेति' एक सूत्र है, बन्दा॰।

# वेदलिङ्गाच्च' ॥११॥ (१८०)

[वेदलिङ्गात्] वेद-प्रमाण से [च] ग्रीर (ग्रथवा भी)।

सूत्र के 'वेदलिङ्ग' पद का समास दो प्रकार संभव है, एक-वेदरूप लिङ्ग अर्थात् प्रमाण, तथा दूसरा-वेदमूलक लिङ्ग-प्रमाण ब्राह्मणाद्धि ग्रन्थ। तात्पर्य हुग्रा-वेद तथा वेदमूलक ग्रन्थ वैदिक साहित्य 'ग्रयोनिज' शरीरों के होने में प्रमाण हैं। ऋग्वेद [१०।६२।३] में ग्राता है-जो हमारा पालक ग्रौर उत्पादक है; न केवल हमारा, प्रत्युत जो समस्त विश्व का विधाता ग्रौर प्राणियों के कमों का शाता है। जो एकमात्र ग्रग्नि-वायु ग्रादि देवों के नामों का बाता-स्थापिता है; उस परमेश्वर के विषय में साधारण ग्रज्ञानी जन प्रश्न किया करते हैं कि परमेश्वर कौन है? उस परमेश्वर के ग्रन्तर्यामी प्रेरियता रहते ही 'ग्रापस्' नामक प्रकृतिरूप मूलतत्त्व जगदुत्पत्ति के लिये गर्भधारण करते हैं; जहां समस्त देव संगत हो ग्रिभव्यक्त होते हैं। उस परमेश्वर के ग्रन्तर्गत यह समस्त विश्व ग्रापत है, विद्यमान रहता है । इसी ग्राधार पर मनु के सर्ग-प्रसंगविषयक क्लोक [१।६-६,२१] द्रष्टव्य हैं।

इति श्रीपूर्णसिहतनुजेन तोफादेवीगर्भजेन, बिलया-मण्डलान्तर्गत-'छाता' वासिश्रीकाशीनाथशास्त्रि-पादाब्जसेवालब्धविद्योदयेन, बुलन्दशहर-मण्डलान्तर्गत-बनैल-प्रामवास्तव्येन, विद्यावाच-स्पतिना उवयवीरशास्त्रिणा समुन्नीते । वैशेषिकसूत्राणां 'विद्योदय'भाष्ये चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयमाह्निकम् । समाप्तश्चतुर्थोऽध्यायः ।

१. सूत्र नहीं है, घ० प्रा०।

२. ऋग्वेद के द्रष्टव्य ग्रग्य स्थल-१०।६२।४-७॥१०।१३०।४-६॥ समस्त वेदों के पुरुषस्थत-ऋ० १०।६०॥ यज् ०३१॥ साम० ६१७॥ग्रथर्व० १६।६॥

दि० ८।१२।७० को यहां तक ग्रन्थ पूरा किया, यमुना तटवर्ती गंगूवाला (पांवटा के समीप हिमाचल प्रवेशीय) नामक निजसम्बन्धि-ग्राम में।

# श्रथ पञ्चमाध्याये प्रथमान्हिकम्

गत ग्रध्याय में द्रव्य-परीक्षा संपन्न हुई। प्रस्तुत ग्रध्याय में कर्म-परीक्षा प्रारम्भ कीजाती है। यद्यपि द्रव्य-परीक्षा के ग्रनन्तर गुण-परीक्षा का ग्रारम्भ ग्रावश्यक था; पर कर्म के शरीरोत्पत्तिमूलक होने तथा ग्रल्प परीक्ष्य होने के कारण सूत्रकार ने क्रम की उपेक्षा कर प्रस्तुत ग्रध्याय में कर्म-परीक्षा का प्रारम्भ किया। कर्म में प्रथम उत्क्षेपण की विविधरूप में परीक्षा प्रारम्भ करने की भावना से सूत्रकार ने बताया—

### म्रात्मसंयोगप्रयत्नाभ्यां हस्ते कर्म ।।१।। (१८१)

[ग्रात्मसंयोगप्रयत्नाभ्याम्] ग्रात्मा का संयोग (हाथ के साथ) ग्रौर ग्रात्म-गत प्रयत्न से [हस्ते] हाथ में [कर्म] कर्म (उत्पन्न होता है)।

कर्म-िकया या चेष्टा शरीर में होती है। यह कैसे होजाती है? सूत्रकार ने बताया, पहले म्रात्मा में कर्म करनेकी इच्छा पैदा होती है । सूत्रकार ने यहां इच्छा का उल्लेख नहीं किया; क्योंकि इच्छा कर्मानुकूल प्रयत्न को उत्पन्न कर चिरतार्थ होजाती है, प्रयत्न कर्म की उत्पत्ति में साक्षात् कारण होता है, उसका उल्लेख कियागया। प्रयत्नवाले म्रात्मा का हाथ के साथ संयोग, हाथ में कर्म का उत्पादक होता है।

यहां कर्म का समवायिकारण हाथ है, प्रयत्नसमवेत आत्मा का हाथ के साथ संयोग कर्म का असमवायिकारण है। प्रयत्न आदि अन्य समस्त साधन निमित्त-कारण हैं। हाथ में किया होने का अर्थ है—हाथ ऊपर को उठता है। यह 'उत्क्षेपण' कर्म है। जब व्यक्ति ग्रोखली में हवनसामग्री अथवा मसाला अथवा धान ग्रादि हालकर उसे मूसल के कूटना प्रारम्भ करता है, तब यह स्थिति सन्मुख होती है।।१।।

उसीको लक्ष्यकर सूत्रकार ने कहा-

म्रात्मजन्या भवेदिच्छा इच्छाजन्या भवेत्कृतिः । कृतिजन्या भवेच्चेष्टा तज्जन्येव किया भवेत् ॥ 'कृति' प्रयत्न का नाम है, उसीसे चेष्टा व किया होती है ।

१ - भ्राचार्यों ने कहा है-

## तथाहस्तसंयोगाच्च मुसले कर्म ॥२॥ (१८२)

[तथा] वैसे [हस्तसंयोगात्] हाथ के संयोग से (ग्रर्थात् प्रयत्नवदात्मसंयुक्त हाथ के संयोग से-मूसल के साथ) [च] ग्रौर ग्रथवा भी [मुसले] मूसल में [कर्म] उत्क्षेपण कर्म (उत्पन्न होजाता है)।

प्रयत्नयुक्त ग्रात्मा के संयोग से हाथ में उत्क्षेपण कर्म (किया) हुग्रा। ऐसे हाथ का मूसल के साथ संयोग है; तब हाथ के साथ मूसल में उत्क्षेपण किया हुई, हाथ जैसे ऊपर उठा, उसमें पकड़ा हुग्रा मूसल भी ऊपर उठता गया। मूसल में हुई किया में मूसलिकया का समवायिकारण है; वैसे हाथ के साथ मूसल का संयोग किया का ग्रसमवायिकारण है; प्रयत्न ग्रादि ग्रन्य साधन निमित्तकारण हैं। 'प्रयत्न द्वारा हाथ से मूसल उठायाजाता है' इस एक वाक्य में यह सम्पूर्ण ग्रर्थ ग्राजाता है।।।।

हाथ के अनुसार मूसल जितना ऊपर उठाया जासकता है, उतना उठाकर प्रयत्नपूर्वक हाथ से मूसल में अवक्षेपण कर्म द्वारा ओखली में तीव्र अभिघात किया जाता है। तब कभी हाथ का संयोग रहने पर भी विना प्रयत्न के मूसल में उत्क्षे-पण कर्म होजाता है, वह सूत्रकार ने बताया—

# म्रभिघातजे मुसलादौ कर्मणि व्यतिरेकादकारणम् हस्तसंयोगः ॥३॥ (१८३)

[अश्रिघातजे] श्रिभघात से उत्पन्न [मुसलादौ] मूसल श्रादि में हुए [कर्मणि] कर्म में [व्यतिरेकात्] श्रभाव से (प्रयत्न के) [ग्रकारणम्] कारण नहीं होता [हस्तसंयोगः] हाथ का संयोग (मूसल के साथ)।

जब ग्रवक्षेपण कर्मगुक्त मूसल का ग्रोखली में तीन्न गित से ग्रिभिघात होता है, उस समय उस ग्रिभघात [तीन्न धक्के] से मूसल में उत्क्षेपण कर्म होजाता है। यद्यपि मूसल के साथ हाथ का संयोग बना रहता है, केवल इसलिये कि वह इधर-उधर गिर न जाय, ग्रथवा तिरछा न होजाय; परन्तु प्रयत्न के अभाव सेवह हस्त-मुसल संयोग मूसल में उत्क्षेपण कर्म का कारण नहीं होता। वह उत्क्षेपण ग्रिभ-घातजन्य है। मूसल उस उत्क्षेपण में समवायिकारण है; मूसल का ओखली के साथ ग्रिभिघातरूप संयोग ग्रसमवायिकारण। मूसल में यह उत्क्षेपण कर्म हाथ की चेष्टा व ग्रात्मप्रयत्न के विना होता है।।३।।

मूसल में ग्रभिघातज उत्क्षेपण कर्म होने पर उससे संयुक्त हाथ में भी उत्क्षे-

१--सूत्र नहीं है, ग्र॰ प्रा॰ । 'तथा मुसलकर्म हस्तसंयोगाच्च,' चन्द्रा॰।

२—'मुसलकर्मणि' भ्र० प्रा०। चन्द्रा०।

पण कर्म होजाता है, उसमें ग्रात्मसंयोग कारण नहीं है, सूत्रकार ने बताया— तथात्मसंयोगो हस्तकर्मणि ।।४।। (१८४)

[तथा] वैसे (व्यतिरेक हेतु से) [ग्रात्मसंयोगः] ग्रात्मा का संयोग (हाथ के साथ) [हस्तकर्मणि] हाथ के उत्क्षेपण कर्म में (कारण नहीं होता)।

जब ग्रभिघात के कारण मूसल ऊपर को उछलता है, तब उससे संयुक्त हाथ उसके साथ ऊपर उछलजाता है। उससमय हाथ के साथ ग्रात्मा का संयोग होने पर भी उस उछाल के लिये प्रयत्न न होने के कारण वह संयोग उस उत्क्षेपण कर्म में कारण नहीं होता। 'तथा' पद गतसूत्र के 'व्यतिरेकात् ग्रकारणम्' पदों का ग्रति-देश करता है। उन पदों का इस सूत्र में उपयोग करना चाहिये।।४।।

विना प्रयत्न के हाथ में कर्म कैसे होजाता है ? सूत्रकार ने बताया —

श्रभिघाता न्मुसलसंयोगाद्धस्ते कर्म ॥५॥ (१८५)

[म्रभिघातात्] म्रभिघात से [मुसलसंयोगात्] मूसल के साथ हाथ का संयोग होने के कारण [हस्ते] हाथ में [कर्म ] उत्क्षेपण कर्म होजाता है।

जब मूसल का अभिघात ग्रोखली में होता है, उस ग्रभिघात से मूसल उछल जाता है, मूसल से संयुक्त हाथ भी मूसल के साथ उछल जाता है। इस उत्क्षेपण कर्म का समवायिकरण हाथ तथा ग्रसमवायिकारण हस्तमुसलसंयोग है। ग्रन्य सब संभावित साधन ग्रभिघात गुरुत्व ग्रादि निमित्तकारण हैं।।।।।

उछलते समय मूसल के साथ हाथ का संयोग रहने पर न केवल हाथ उछल जाता है, प्रत्युत कभी सारा शरीर दहलजाता श्रीर कंपकंपा जाता है। सूत्रकार ने उसका कारण बताया—

ग्रात्म¹कर्म हस्तसंयोगाच्च ।।६।। (१८६)

[ग्रात्मकर्म] ग्रात्मा-देह में कर्म [हस्तसंयोगात्] हाथ के संयोग से (होता है) [च] तथा।

मूसल के साथ एकदम जब हाथ उछलता है, तब हाथ के साथ देह का संयोग , होने से देह कंपकंपाजाता है। सूत्र में यहां 'म्रात्मा'' पद का प्रयोग चेष्टा के

१. 'हस्तमुसलकर्मणि' चन्द्रा०।

२. 'मुसनाभिघाताच्च मुसल' ग्र० प्रा० । '०घातासु मुसल०' चन्द्रा० ।

३. 'तथा म्रात्मकर्म' म्र० प्रा०। 'तथात्मकर्म' चन्द्रा०।

४. कोष में 'म्रात्मा' पद के म्रर्थ बताये हैं--- 'म्रात्मा यत्नो धृतिर्बुद्धिः स्वभावो ब्रह्म वर्ष्म च' वर्ष्म पद देह का पर्याय है।

स्राश्रय देह के लिये हुम्रा है। वेगयुक्त मूसल के साथ हाथ का संयोग होने से हाथ में तथा हाथ से संयुक्त ग्रन्य देहावयवों में किया उत्पन्न होजाती है। जब ऐसे ग्रवसरों पर देहावयव तथा देह में जो किया होती है, उसका समवायिकारण वह देहावयव ग्रथवा देह है; परन्तु ग्रसमयायिकारण विभिन्न स्थलों पर पृथक्-पृथक् होते हैं। जहां हाथ ग्रादि देहावयवों में प्रयत्नपूर्वक किया होती है, वहां प्रयत्नवदात्महस्तसंयोग ग्रसमवायिकारण है; जहां प्रयत्न के ग्रभाव में देगयुक्त मुसलादि द्रव्य के साथ हाथ का संयोग होने से हाथ में किया होती है वहां वे गवद द्रव्य (मुसलादि)-हस्तसंयोग ग्रसमवायिकारण रहता है। ग्रन्य सब साधन वेग, गुरुत्त ग्रादि निमित्तकारण ॥६॥

जब प्रयत्नवदात्मसंयुक्त हाथ का संयोग मूसल ग्रादि के साथ नहीं रहता, तव उितक्षप्त मुसल ग्रादि में गुरुत्व के कारण पतन अथवा ग्रवक्षेपण किया उत्पन्न होजाती है, सूत्रकार ने बताया—

# संयोगाभावे गुरुत्वात्पतनम् ॥७॥ (१८७)

[संयोगाभावे] संयोग के न होने पर [गुरुत्वात्] गुरु होने से (द्रव्य के) [पतनम्] पतन होजाता है (वह द्रव्य नीचे गिरजाता है)।

जब अभिघात आदि के कारण ऊपर उछलते हुए मूसल के साथ प्रयत्न-वदात्मसं भुक्त हाथ का संयोग नहीं रहता, तब उस संयोग के अभाव में मुसल आदि गुरु द्रव्य नीचे गिरजाता है। मूसल के इस पतन अथवा अवक्षेपण कर्म में सम-वायिकारण मूसल और असमवायिकारण गुरुत्व रहता है।

सूत्र में 'संयोगाभाव' पद से पतन के किसी भी प्रतिबन्धक का स्रभाव स्रपेक्षित है। पेड़ पर जब फल लगा रहता है, पेड़ के डंठल के साथ उसका संयोग
फल के पतन का प्रतिबन्धक रहता है। स्राकाश में पिक्षयों के स्रथवा वायुयान
स्रादि के उड़ते रहने पर विधारक प्रयत्न उनके पतन का प्रतिबन्धक है। जब
धनुष से बाण, बन्दूक स्रादि से गोली को छोड़ाजाता है, स्रथवा हाथ से बलपूर्वक
पत्थर गेंद, स्रादि फेंका जाता है, तब उत्किष्त स्रथवा प्रक्षिप्त द्रव्य में वेगाख्य
संस्कार उसके पतन का प्रतिबन्धक रहता है। उक्तप्रकार के स्थलों में जब संयोगादिख्प प्रतिबन्धक का स्रभाव होता है, तब वे द्रव्य गुरुत्व के कारण नीचे गिरजाते हैं। द्रव्य की इस पतनिकया का समवायिकारण प्रतित द्रव्य, एवं स्रसमवायिकारण द्रव्य का गुरुत्व होता है।।।।।

शिष्य जिज्ञासा करता है, प्रतिबन्धक के न रहने पर द्रव्य नीचे क्यों आता है, ऊपर या इघर-उघर क्यों नहीं चलाजाता ? ग्राचार्य सूत्रकार ने समभाया—

नोदनविशेषाभावान्नोर्ध्वं न तिर्यग्गमनम् ॥८॥ (१८८)

[नोदनविशेषाभावात्] नादनावशष के न हान स [न] नहा [अध्वम्] ऊपर को, [न] नहीं [तिर्यक्] इघर-उधर को, [गमनम्] गमन-क्रियो।

नोदन विशेष के न होने से गुरुदव्य ऊपर या इधर-उधर को न जाकर नीचे पृथ्वी की ग्रोर ग्राता है। यह पृथ्वी के ग्राकर्षण के कारण है। इस ग्राकर्षण का प्रतियोगी 'नोदन' है। नोदन विशेष का तात्पर्य है— प्रेरणाविशेष। 'प्रेरणा' का धात्वर्थ—'प्रकृष्ट गतिविशेष' है। जब किसी द्रव्य को ऊपर-नीचे या इधर-उधर फेंकाजाता है, तब वस्तुतः उस द्रव्य को प्रयत्न एवं शक्तिपूर्वक प्रेरित कियाजाता है; उस द्रव्य में 'प्रेरणा' [उत्कृष्ट गतिविशेष] को उत्पन्न कर दियाजाता है। वह पृथिवी के ग्राकर्षण का तिरस्कार करके प्रेरियता द्वारा जिधर को प्रेरित कियाजाता है, उधर को गति करता है। जहां यह नोदन-प्रेरणाविशेष नहीं है, वहां ऊपर या इधर-उधर जाने का प्रश्न नहीं उठता। जिस शक्ति-मान से द्रव्य में प्रेरणा दीगई, उसके पूरा होजाने पर प्रेरणा-हीन द्रव्य पृथिवी के ग्राकर्षण के ग्रानुसार—पंख-कटे पक्षी के समान—वहां ग्रागिरता है। इस रूप में 'नोदनविशेष' ग्राकर्षण का प्रतियोगी ग्रीर पतन का प्रतिबन्धक समक्ता चाहिये।।।।

नोदनविशेष कैसे होता है, सूत्रकार ने बताया-

प्रयत्नविशेषान्नोदनविशेषः ॥६॥ (१८६)

[प्रयत्नविशेषात्] प्रयत्नविशेष से [नोदनविशेषः] नोदनविशेष (उत्पन्न कियाजाता है) ।

प्रयत्न पूर्वक उग्रशक्ति-मान से उत्क्षेप्य द्रव्य में जो तीव्रगति-रूप कियाविशेष उत्पन्न कियाजाता है, उसीका नाम नोदनविशेष है ॥=॥

इसका फल सूत्रकार ने बताया-

नोदनविशेषादुदसनविशेषः ॥१०॥ (१६०)

[नोदनविशेषात्] नोदन विशेष से [उदसनविशेषः] उदसन विशेष (हो जाता है)।

'उदसन' का अर्थ है—दूर फेंकाजाना। किसी द्रव्य में तीव्र गति उत्पन्न कर दिये जाने से वह दूर फेंकाजाता है। उस नोदनविशेष के अनुसार वह द्रव्य दूर देश में पहुंचजाता है। यह घ्यान रखना चाहिये, जबतक उसमें नोदन है, वह ऊपर व इधर-उधर चलतारहता है। उसके समाप्त होते ही पूर्व-गति रुद्ध होकर वह पतनोन्मुख होजाता है। पतन का प्रतिबन्धक अथवा आकर्षण का प्रतियोगी नोदनविशेष तब नहीं रहता। पेड़ पर चढ़ा अथवा कोठे के किनारे पर खड़ा व्यक्ति

पैर फिसल जाने से जब नीचे गिरता है, तब उस प्रकार के प्रयत्नविशेष का अभाव होने के कारण वह ऊपर या इधर-उघर गति नहीं करपाता, सीधा नीचे ग्राता है। ग्राघार के विना वहां ग्रात्मा द्वारा प्रयत्न कियाजाना संभव नहीं होता ॥१०॥

शिष्य जिज्ञासा करता है, यदि ऊर्ध्व —ितर्यग्गमन ग्रादि में नोदन विशेष निमित्त है, तो स्तनपायी शिशु ऊपर को या इधर-उधर को हाथ-पैर फेंकता रहता है, वहां कैंसे होगा ? नोदन तो वहां नहीं है, ग्राचार्य सूत्रकार ने ग्रतिदेश द्वारा स्पष्ट किया—

हस्तकर्मणा दारककर्म व्याख्यातम् ॥११॥ (१६१)

[हस्तकर्मणा] हाथ की किया से [दारककर्म] दारक की किया का व्याख्या-तम्] व्याख्यान समक्ष लेना चाहिये।

यह श्रावश्यक नहीं है, कि ऊपर या इधर-उघर को गित करना 'नोदन' से ही हो। प्रयत्नवदात्मसंयोश से भी ऊर्ध्व-तिर्यंगित होती है। पत्थर ग्रादि फेंकते समय जो वेग से ऊपर को हाथ उठाया जाता है, उस किया में प्रयत्नवदात्म-हस्त संयोग कारण है। हाथ में ऐसी किया उत्पन्न होने की प्रक्रिया का वर्णन सुत्र कार ने प्रस्तुत ग्राह्मिक के प्रथम सूत्र से किया है, उसीका यहां ग्रतिदेशहै। यहां यह विवेक समभना चाहिये, चेतनसंयुक्त देहादि की ऊर्ध्व-तिर्यंक् कियाशों में प्रयत्नवदात्म-संयोग निमित्त रहता है; तथा ग्रन्य पाषाणादि द्रव्यों के उदसन में 'नोदन' कारण होता है। इसप्रकार यह स्पष्ट होजाता है, कि जैसे मूसल को उठाते समय ग्रथवा पाषाणाखण्ड ग्रादि को फेंकते समय हाथ में उत्क्षेपण-कर्म का ग्रसमवायिकारण प्रयत्नवदात्म-हस्तसंयोग है; वैसे ही स्तनपायी शिशु के श्रङ्गचालन कर्म में प्रयत्नवदात्म-देहसंयोग ग्रसमवायिकारण है।

शंकर मिश्र म्रादि व्याख्याकारों ने किया को पुण्य-पाप का हेतु कल्पना कर बालक की करचरणादिचालन किया को पुण्य-पाप के फल हिताहितप्राप्ति की जनक न मानकर सूत्र की व्याख्या की है। परन्तु ऐसी व्याख्या उत्प्रकरण व उत्सूत्र है। यहां कियाजन्य पुण्य-पाप का म्रथवा पुण्य-पाप की जनक किया का कोई प्रसंग नहीं। सूत्रकार केवल प्रयत्नजन्य एवं ग्रप्रयत्नजन्य किया की स्थिति को स्पष्ट करना चाहता है। इसके म्रतिरिक्त यह म्रावश्यक नहीं, कि केवल शिश् — द्वारा की गई किया पुण्यापुण्य का हेतु नहीं होती; प्रत्युत बड़ी म्रायुवाले व्यक्तियों की मनेक किया ऐसी होती हैं, जो पुण्यापुण्य की जनक नहीं, फिर सूत्रकार सूत्र में 'दारक' का निर्देश क्यों करता।

चन्द्रकान्त भट्टाचार्यं आदि व्याख्याकारों ने शिशु के करचरणादि ग्रङ्ग-चालन कर्म को ग्राभ्यन्तर वेगयुक्त वायु के संयोग से होना माना है। ऐसा व्या- ख्यान युक्त नहीं है। यद्यपि वायुजन्य रोग के कारण वृद्धावस्था ग्रादि में प्रयत्न न होने पर भी करादि ग्रंगचालन व्यक्तियों का देखा जाता है; पर शिशु के उक्त प्रकार के करचरणादि ग्रङ्गचालन में किसी वायु-रोग की संभावना नहीं कीजा-सकती। वह ग्रावश्यक इच्छा-प्रयत्न ग्रादि निमित्तों से होता है।

यद्यपि कतिपय ग्रवस्थाग्रों में देहादि-किया प्रयत्न के विना होती देखीजाती है; सूत्र कार ने ग्रागे स्वयं उनका उल्लेख किया है। पर नीरोग शिशुदेह में अर्जु-चालनादि किया प्रयत्नपूर्वक होती है, वायु आदि से नहीं। चाहे वह कीडारूप हो, ग्रथवा ग्रन्यं प्रकार की हो।।११।।

जो किया प्रयत्नपूर्वक नहीं होतीं, उनका एक उदाहरण सूत्रकार ने इसप्रकार दिया—

### तथा दग्धस्य विस्फोटने ।।१२।। (१६२)

[तथा] वैसे [दग्वस्य] जले हुए का [विस्फोटने] फफोला पड़जाने में। ग्राग्नि से जलकर फफोला पड़ते हुए उस देहाङ्ग में जो किया होती है, उसमें

प्रयत्नवदात्मसंयोग असमवायिकारण नहीं होता; वह किया प्रयत्नपूर्वक नहीं है। उसमें समवायिकारण वह देहाङ्क है, जहां फफोला पड़ा है; उस ग्रंग के साथ अग्नि-संयोग असमवायिकारण है। प्रयत्न नोदनादि कोई कारण नहीं ॥१२॥

सूत्रकार ने ग्रन्य स्थल ऐसे ही उदाहरण का बताया—

यत्नाभावे प्रसुप्तस्य वलनम् ॥१३॥ (१६३)

[यत्नाभावे] यत्न के न होने पर [प्रसुप्तस्य] गहरे सोये हुए का [चलनम्] चलना (उठकर चलदेना)।

संसार में विरल पुरुषों को यह एक प्रबल वायुरोग देखा जाता है, कि वे गहरी नींद में सोते रहते ही उठकर चल पड़ते हैं, उसी दशा में अनेक प्रकार के अव्यवस्थित कार्य कर बैठते हैं, चोट-फेंट खाजाते हैं, फिर अपनी जगह आकर उसी प्रकार शय्या आदि पर लेट जाते हैं। उन्हें अपनी हरकतों-चेष्टाओं का किसी प्रकार कोई ज्ञान नहीं होता। प्रातः जगने पर वे यही समभते हैं, कि हम निरन्तर अपनी शय्या पर सोते रहे हैं। सोते हुए करवट आदि लेना या हाथ-पैर आदि

१. सूत्र नहीं है, ग्र० प्रा०। 'विस्फोटनम्' चन्द्रा०।

२. 'प्रयत्नाभावे गुरुत्वात् सुप्तस्य पतनम्' ग्र० प्रा०। चन्द्रा०।

अपने परम सुहृद् पं० रामगोपाल शास्त्री को इस रोग से प्रस्त देखा है।
 इस रोग का नाम 'सोम्नेम्ब्यूलिक्म — Somnambulism, है। इस विषय
में व्यक्तिगतरूप से शास्त्रीजी द्वारा जो जानकारी प्राप्त हुई, उसका

सारांश इसप्रकार है-

- यह रोग शास्त्रीजी को लगभग १० वर्ष तक रहा। रोग की स्थित में होने-वाली अनेक घटनाओं को लाहौर रहते मैं स्वयं देखता रहा हूं। उन दिनों शास्त्रीजी और मैं एक ही संस्था में अध्यापन-कार्य करते थे। कतिपय विशिष्ट घटनाओं को शास्त्रीजी ने स्वयं बताया—
- क-कई वार रात को नंगे पांव सैर कर म्राता था। प्रातःकाल बिस्तर की चादर की चड़-मिट्टी से भरी होती थी, पर इसका मुक्ते कुछ पता नहीं लगता था।
- ख-एक वार भारतीय हिन्दु शुद्धि सभा की श्रागरा में मीटिंग के श्रनन्तर महात्मा नारायण स्वामी जी के साथ लाहौर को लौट रहा था। इन्टर क्लास के डिब्बे में यात्रा करते हुए, रात को उठकर चलती गाड़ी का दरवाजा खोल दिया, श्रौर नीचे उतरने को ही था, कि महात्मा नारायण स्वामीजी ने मुक्ते पकड़ लिया, श्रौर कहा—यह क्या कर रहे हो ? तत्काल मैं जागपड़ा।
- ग-एक वार जैजों नामक नगर में पं० गिरिधर शर्मा जी के साथ शास्त्रार्थ करने के लिये लाहौर से गया था। श्री हंसराज जी, डी० ए० बी० कालिज, संस्कृत विभाग के पुस्तकालयाध्यक्ष मेरे साथ थे। शास्त्रार्थ का विषय मृतकथाद्ध था। एक मन्त्र का भाव समभ नहीं ह्या रहा था; यही सोचते-विचारते सोगया। रात्रि को दो बजे के लगभग मैंने लेम्प जलाया, मन्त्र का श्रर्थ विचारा, श्रौर हंसराज जी को उठाकर उन्हें बताया, मन्त्र का यह श्रर्थ ठीक प्रतीत होता है। उन्होंने कहा—हां ठीक ही है।
- प्रातःकाल उठकर फिर मन्त्र पर विचार करने लगा। हंसराज जी ने कहा-जो अर्थ आपने रात में मुक्ते बताया था, वही ठीक है। मैंने उनसे वह अर्थ पूछा, उनके बताने पर मैंने उसे ठीक समक्ता। रात की घटना का ज्ञान मुक्ते उनके बताने पर हुआ।
- इस रोग की चिकित्सा के लिये साबरमती श्राश्रम में महात्मा गान्धी से मिलने पर उन्होंने प्रतिदिन बस्तिकिया[श्रनीमा]करने को कहा। बड़ौदा में जुम्मा दादा व्यायाम शाला के श्रध्यक्ष ने पेट के कुछ व्यायाम बताये। श्रम्य श्रनेक वैद्य, डॉक्टर, हकीम श्रादि किसीकी चिकित्सा से कोई लाभ न हुआ। श्रन्त में रात्रि को भोजन करना छोड़ दिया। निरन्तर १६ वर्ष तक रात्रि को भोजन नहीं किया। जब से भोजन छोड़ा, रोग

का हिलना इस सूत्र का उदाहरण मानाजाना युक्त नहीं; क्योंकि करवट म्रादि शारीरिक कियाग्रों में प्रयत्न रहता है, यह अनुभव से जाना जाता है। इसलिये प्रसुष्त भ्रवस्था की किसी प्रकार की शारीरिक किया का रोगमूलक वायु-संयोग असमवायिकारण समभना चाहिये। मूच्छांवस्था में भी शारीरिक कियाग्रों में प्रयत्न कारण रहीं रहता। मूच्छां के विभिन्न निमित्तों के भ्रमुसार कारण की उद्भावना की जासकती है।।१३।।

शरीर के अन्यत्र भी प्रयत्न विना कर्म होजाता है, सूत्रकार ने बताया—
तृणे कर्म वायुसंयोगात् ।।१४।। (१६४)

[तृणे] तिनके में [कर्म] कर्म (होता है), [वायुसंयोगात्] वायु के संयोग से।

सूत्र में 'तृण' पद वायु द्वारा गित करने वाले अन्य सभी पदार्थों का उप-लक्षण है। बादलों का इधर-उधर घूमना, पत्ते लता वनस्पति ग्रादि का हिलना, वृक्षों का जड़ से उखड़ जाना ग्रादि किया वायुसंयोग से होती हैं। जिनमें ये किया होती हैं, वे द्रव्य किया के समवायिकारण, तथा उनके साथ वायु का संयोग असमवायिकारण हैं। अन्य सब साधन निमित्तकारण।।१४।।

कुछ कर्म ऐसे होते हैं, जहां न प्रयत्न कारण है, न अन्य बाह्य पदार्थ। सूत्र-कार ने बताया—

मणिगमनं सूच्यभिसर्पणमित्यदृष्टकारणकम् ।।१४।। (१६५)

[मिणगमनम्] मिण का चलना [सूच्यिभसर्पणम्] सुई का सरकना [इति] यह, ऐसा कर्म [म्रदृष्टकारणकम्] म्रदृष्ट कारण से होता है।

चुम्बक मणि का सामना लौह घातु के साथ होजाने पर लौह घातु में गित उत्पन्न कर देता है। इस गित में कोई प्रयत्न निमित्त नहीं है। सुई म्रादि आयस पदार्थ ग्रयस्कान्त मणि का सामीप्य होने पर उघर सरक जाते हैं, मणि से जाकर चिपक जाते हैं। इन पदार्थों में यह गित अदृष्टकारित है। गितमान् पदार्थ उस गित का समवायिकारण है, ग्रीर ग्रदृष्ट ग्रसमवायिकारण।

का कभी प्रकोप नहीं हुन्ना। म्रब रात्रिको भोजन करने पर भी रोग नहीं है।

१. 'तृणकर्म' चन्द्रा०।

२. 'ब्ल्यबृष्टकारितानि' श्र० प्रा०। चन्द्रा०।

यहां श्रदृष्ट क्या है, विचारणीय है। वस्तुतः परमेश्वर की रचनाव्यवस्था के श्रनुसार उन पदार्थों में विशिष्ट श्राक्षणशक्ति का निहित होना 'श्रदृष्ट' पद-वाच्य है। पदार्थों की विशिष्ट रचना ईश्वरीय व्यवस्था के श्रधीन है। यद्यपि शास्त्र में 'श्रदृष्ट' पद जीवात्मकृत धर्म-श्रधमं के लिये परिभाषित है; परन्तु उसका यह तात्पर्य नहीं, कि उस पद का धातु के श्रनुष्ट्प श्रन्य श्रथं कहीं भी श्रमिमत न माना जाय। पदार्थों में जो विशिष्ट शक्तियां निहित हैं, उनके कारण व रचनाश्रों की प्रक्रिया को समभना मानव-क्षमता के बाहर की बात है। यद्यपि पदार्थ-तत्त्व की पर्याप्त गहराई तक मानव पहुंचा है; पर वह श्रनन्त विश्व का विचार करते हुए सर्वथा नगण्य है। इसीलिये 'ग्रदृष्ट' पद से उस स्थिति का श्रमिलापन उपयुक्त है।।१५॥

शिष्य जिज्ञासा करता है, जब बन्दूक से गोली व धनुष् से बाण छोड़े जाते हैं, ग्रथवा हाथ से गेंद या पत्थर फेंके जाते हैं; तब से उनके लक्ष्य पर लगने व भूमिपर गिर जाने तक केवल एक कर्म मानाजाना चाहिये या ग्रनेक? ग्राचार्य सूत्रकार ने समाधान किया—

इषावयुगपत् संयोगविशेषाः कर्मान्यत्वेहेतुः ॥१६॥ (१६६)

[इषौ] वाण में [श्रयुगपत्] क्रमशः होनेवाले [संयोगिवशेषाः] संयोगिवशेष [कर्मान्यत्वे] कर्मों के भिन्न होने में [हेतुः] बोधक-कारण है।

जब धनुष् से बाण छूटता है, तब बाण में समवेत गतिरूप कर्म बाण का एक देश से विभाग कर अन्य देश के साथ संयोग करता है। जैसे ही बाण में पहले क्षण में कर्म उत्पन्न होता है, दूसरे क्षण में वह पूर्व देश से बाण का विभाग उत्पन्न कर देता है, वह विभाग तीसरे क्षण में पूर्वदेश के साथ संयोग का नाश करता है। चौथे क्षण में बाण का उत्तर-देश के साथ संयोग होजाता है। यह संयोग यद्यपि कर्मजन्य है; पर यही संयोग पांचवें क्षण में उस कर्म का नाश कर देता है। परन्तु वाण में आद्य-कर्म से जो 'वेग' नामक संस्कार उत्पन्न होचुका है, वह अभी बाण में समवेत है; वह पहला कर्म नाश होजाने पर अन्य कर्म उत्पन्न कर देता है। फिर पहले के समान प्रक्रिया चलपड़ती है। अन्तिम उत्तर देश-संयोग अन्तिम कर्म और वेग का नाश करदेता है। इसप्रकार प्रदेशान्तरों में विभिन्न संयोगों का होना, कर्मों के नाना होने में प्रमाण है।।१६॥

शिष्य जिज्ञासा करता है; पञ्चम क्षण में कर्म के नाश होजाने पर फिर कर्म कैसे उत्पन्न होजाता है ? क्योंकि बाण क्रियाद्वारा बहुत दूर जाकर गिरता है। सूत्रकार ने बताया—

# नोदनादाद्यमिषोः कर्मे तत्कर्मकारिताच्च संस्काराद्त्तरं तथोत्तरमुत्तरं च ॥१७॥ (१९७)

[नोदनात्] नोदन से [ग्राद्यम्] पहला[इषोः]वाण का [कर्म]कर्म (उत्पन्न होता है), [तत्कर्मकारितात्] उस कर्म से उत्पन्न कियेग्ये [च] तथा [संस्का-रात्] वेग नामक संस्कार से [उत्तरम्] ग्रगला (कर्म उत्पन्न होजाता है) [तथा] वैसे [उत्तरम्] ग्रगला [उत्तरम्] ग्रगला [च] ग्रौर।

धनुष् की ज्या (डोरी) को खींचकर जब बाण छोड़ा जाता है, तब ज्या के उस नोदन-ग्रभिघात-धक्के से बाण में किया उत्पन्न होजाती है। वह किया साथ ही ग्रपने ग्रधिकरण बाण में 'वेग' नामक संस्कार को उत्पन्न कर देती है। बाण में जो पहली किया होती है, उसका समवायिकारण बाण तथा ग्रसमवायिकारण नोदन है। ग्रात्मप्रयत्न तथा बाण का गुरुत्व निमित्तकारण हैं।

उत्तरदेश संयोग से श्राद्य कर्म का नाश होजाने पर वेग-संस्कार से श्रगला कर्म उत्पन्न होजाता है, श्रीर श्रागे इसीप्रकार कर्म नष्ट होते व उत्पन्न होते चले जाते हैं। कर्म तो नये उत्पन्न होतेजाते हैं, पर वेग श्रन्त तक वही एक बना रहता है। द्वितीय श्रादि कर्मों की उत्पत्ति में श्रसमवायिकारण वेगाख्य संस्कार रहना है। संस्कार श्रन्त तक वही एक रहता है, यह बात सूत्रकार के 'तत्कर्मकारितात् संस्कारात्' इस एकवचन प्रयोग से अभिलक्षित होती है। विभिन्न व्यक्तियों द्वारा एक साथ छोड़ेगये दो बाणों में एक की तीव्रता; दूसरे की मन्दता का कारण नीदन की तीव्र-मन्दता है।।१७॥

शिष्य जिज्ञासा करता है, यदि ग्राद्यकर्मजन्य संस्कार एक ही रहता है, तो संस्कार के बने रहने से कर्म होता रहेगा, बाण कभी गिरना न चाहिये ? सूत्रकार ने समाधान किया-

# संस्काराभावे गुरुत्वात् पतनम् ॥१८॥ (१६८)

[संस्काराभावे] संस्कार के स्रभाव में [गुरुत्वात्] गुरुत्व के कारण [पत-नम्] गिरजाता है (बाण)।

पतन किया में गुरुत्व सदा कारण रहता है। प्रयत्नपूर्वक नोदन-जन्य आद्य कर्म से बाण में जो वेग-संस्कार उत्पन्न होजाता है, वह गुरुत्व का प्रतिरोधी है। जबतक वेग रहता है, गुरुत्व को अपना कार्य नहीं करने देता। वेग समाप्त हो-जाने पर गुरुत्व अपना कार्य करता है, बाण में पतन किया उत्पन्न होजाती है। नोदन आदि की जितनी क्षमता से बाण में वेग उत्पन्न किया गया है, वह गुरुत्व पर प्रभावी (हावी) होजाता है। पर धीरे-धीरे प्रतिरोधी गुरुत्व के कारण वह

क्षमता ग्रथवा क्षमतापूर्ण वेग क्षीण होताजाता है, ग्रन्त में वेग ग्रपना दम तोड़ बैठता है; गुरुत्व की बन ग्राती है, अपना कार्य प्रारम्भ करदेता है। यदि नोदन क्षमताहीन होगा, तो बाण धनुष के ग्रागे ही सरक कर गिर जायेगा; गुरुत्व वेग को पनपने ही न देगा। नोदन की तीव्रता गुरुत्व की तुलना में तीव्र प्रयत्न व सामर्थ्य पर ग्रवलम्बित है। कहीं पर ग्रवरोधक पदार्थ वेग को समाप्त कर देता है। इसप्रकार वेग के समाप्त होजाने से उत्क्षेपण कर्म ग्रागे उत्पन्न नहीं होता; गुरुत्व से पतन होजाता है।।१५।।

इति पञ्चमाध्यायस्य प्रथममाह्निकम् ।

## श्रथ पञ्चमाध्याये द्वितीयाह्मिकम्

नोदन एवं ग्रदृष्ट ग्रादि कर्म के कारण हैं, यह प्रकरण चालू है। शिष्य जिज्ञासा करता है, पृथिव्यादिगत कर्मों में कहां नोदन कारण है, कहां ग्रदृष्ट ? यह स्पष्ट नहीं हुग्रा । ग्राचार्य सूत्रकार ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए बताया—

नोदनाभिघातात् 'संयुक्तसंयोगाच्च पृथिव्यां कर्म ॥१॥ (१६६)

[नोदनाभिघातात्] नोदन-रूप श्रभिघात से [संयुक्तसंयोगात्] संयुक्तसंयोग से [च] श्रौर [पृथिव्याम्] पृथिवी में [कर्म ] कर्म (होता है)।

यहां 'कर्म' पद 'उत्क्षे पण' एवं 'गित' ग्रादि साघारण क्रियाग्रों का बोधक है, ग्रिगिन्डोमादि यज्ञविशेष का नहीं; यह पहले स्पष्ट करिदयागया है। पृथ्वी में ऐसी क्रिया दो प्रकार की हैं—एक दृश्य, दूसरी ग्रदृश्य। दृश्य क्रिया वे हैं, जिनको साक्षात् देखाजाता व ग्रनुभव किया जाता है। भूमि के ग्रनेक भागों का स्खलन होना, टूटना ग्रादि तथा भूकम्प ग्रादि का समावेश इसमें है। 'नोदन' पद का ग्रंथ —तीव्रता के साथ किसी पदार्थ का ग्रन्य से संयोग होना—है; जिससे संयुक्त पदार्थ प्रेरित होजाता है, गित के लिये बाध्य होजाता है। उसीको सूत्र में स्पष्ट

१. 'नोदनादभिघातात्' चन्द्रा०।

२. शङ्कर मिश्र ग्रादि व्याख्याकारों ने यहां 'नोदन' पद का ग्रर्थ ऐसा 'संयोग' किया है, जो संयुक्त पदार्थ का विभाग न करे, ग्रथवा जो शब्द का निमित्त न हो, परन्तु यह ग्रथं 'नोदनविशेषादुदसनिवशेषा.' [४।१।१०] सूत्र के ग्राशय से विपरीत है।

करने की भावना से 'ग्रभिषात' कहा है। इस पद का ग्रर्थ 'गहरी चोट' या घक्का है। तीव्र वर्षा, तीव्र वेगयुक्त वायु एवं विद्युत्पात (जिसको वज्रप्रहार कहाजाता है) आदि से भूस्खलन एवं भूखण्डों का टूटना देखाजाता है। बारूद ग्रादि से बड़ी-बड़ी चट्टानों को तोड़ना इसीमें ग्राता है। भारी वर्षा ग्रादि के घक्के [नोदनरूप संयोग] से पृथ्वी में किया उत्पन्न होजाती है। यहां उस कर्म का समवायिकारण पृथ्वी [गत्याश्रय भूखण्ड], ग्रसमवायिकारण उन पदार्थों [विद्युत, भञ्भावात, वर्षा ग्रादि का संयोग है।

इसके अतिरिक्त 'संयुक्तसंयोग' कहींपर पृथ्वी में कर्म का जनक होता है। बहुत-से गैस आदि विस्फोटक पदार्थ आपस में संयुक्त होकर पृथ्वी के सम्पर्क में आते हैं, संयुक्त पदार्थों का पृथ्वी के साथ यह संयोग पृथ्वी में कर्म को पैदा कर देता है; पृथ्वी हिलजाती है, कांपजाती है। पृथ्वी में ऐसी गित कभी भारी दबाव [गुरुत्व] के कारण होजाती है। पृथ्वी के अन्दर होनेवाली अनेक कियाओं का स्पष्ट ज्ञान नहीं होपाता। विविध अज्ञात कियाओं व परिवर्तनों से अन्दर के भूभाग संकुचित होकर स्पेस [अवकाश] छोड़देते हैं। उसको भरने की नैसर्गिक व्यवस्था से ऊपर का दबाव उस प्रादेशिक भूभाग को हिला व अंभोड़ देता है। विशेषज्ञों के निर्देशानुसार ईसवी सन् १९३५ में हुए बिहार के भूकम्प का ऐसा ही कारण बताया गया।।१।।

पृथ्वी की दूसरी प्रकार की अदृश्य किया के विषय में सूत्रकार ने बताया—
तद्विशेषेणादृष्टकारितम् ।।२।। (२००)

[तद्विशेषेण] उसके भेद से [अदृष्टकारितम्] अदृष्टकारित है (वह पृथ्वी-कर्म)।

पृथ्वी की अदृश्य किया—हमें न दीखने वाला कर्म है—पृथ्वी का निरन्तर अपनी कीली पर तथा सूर्य के चारों और घूमना। अन्य कोई किया कहीं हो या न हो, पर यह किया अनिश आवर्त्तमान रहती है। सूत्र के 'विशेष' पद का अर्थ है—भेद, अथवा व्यतिरेक। तात्पर्य है, गत सूत्र में पृथ्वी की दृश्य किया के जो हेतु बताये गये हैं, उनसे भिन्न, व्यतिरिक्त है अदृश्य किया का हेतु। वह हेतु सूत्रकार ने, 'अदृष्ट' वताया है। मले ही जीवात्माओं के 'धर्म-अधर्म' का ग्रहण 'अदृष्ट' पद से कियाजाता रहे; पर वस्तुगत्या यहां इस पद का तात्पर्य जगत्सर्ग-विषयक ऐश्वरी व्यवस्था से है, जो प्राणिमात्र के लिए अनायास अदृष्ट है। वह व्यवस्था मानव की गति एवं क्षमता के बाहर है। उसी व्यवस्था के अनुसार पृथ्वी आदि में यह

१. यह सूत्र नहीं है, प्र० प्रा०।

किया हुन्ना करती है। इसका समवायिकारण पृथ्वी, तथा ग्रसमवायिकारण सर्गानु-कूलप्रयत्नवदीक्वरसंयोग है। ग्रन्य धर्माधर्म आदि सब साधन निमित्तकारण हैं।

सूत्रपठित 'ग्रदृष्ट' पद के जिस विशिष्ट तात्पर्यं की ओर संकेत कियागया है, उसका विवरण विविध प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है। कहीं इसको 'पदार्थ-गत शक्ति' कहागया है, ग्रर्थात् इन पदार्थों में ग्रपनी यह विशेषता है। कहीं इसे सूर्यादि के आकर्षण का रूप दिया गया है, पर इन समस्त प्रक्रियाग्रों के पीछे बैठा वह जादूगर वरावर भांकता है, बाहर की चीज को देखकर ग्रज्ञानी मानव उस वस्तुभूत ग्राधार को भुला देना चाहता है; ग्रथवा कहिये भुला बैठता है, ग्रौर बाह्य में ग्रधर लटका रहता है। समस्त शक्ति का वस्तु में निधान व ग्राकर्षण ग्रादि का विधान उसी करुणावरुणालय महान प्रभु का प्रधान चमत्कार है।।।।

शिष्य जिज्ञासा करता है, पृथ्वीकर्म समक्षा; पर जलों में बरसना, बहना श्रादि कर्म कैसे होता है ? ग्राचार्य सूत्रकार ने समक्षाया—

ग्रपां संयोगाभावे गुरुत्वात् पतनम्<sup>९</sup> ॥३॥ (२०१)

[अपाम्] जलों का [संयोगाभावे] संयोग का भ्रभाव होने पर (प्रतिबन्धक के) [गुरुत्वात्] गुरुत्व से [पतनम्] नीचे गिरना (होता है)।

जलों के नीचे गिरने-बरसने का कारण जलों में समवेत गुण—गुरुत्व है। बरसने के रूप में पतन-किया का समवायिकारण जल और असमवायिकारण जलों
में समवेत गुरुत्व है। पर यह कार्यानुकूल तभी होता है, जब पतन किया के प्रतिबन्धक विधारक वायु का बादलों से संयोग नहीं रहता [-संयोगभावे]। बादलों
के गहरे छाये रहने पर भी जब पानी का पतन नहीं होता, बरसता नहीं; तब
बादलों के साथ विधारक वायु का संयोग बना रहता है, यह वर्षाकर्म का प्रतिबन्धक है। बादल जलों का संघात है। यह नाम 'वार्दल' या 'वारिदल' समभना
चाहिये, जो इसके स्वरूप को अभिव्यक्त करता है, इस नाम का मूल 'आपोदल'
भी संभव है। उच्चारण में 'आ' उड़ जाने से शेष माग 'बादल' के रूप में परिवर्तित होगया। सारांश यह—बादल जलों का संघात—समूह है। अन्तरिक्ष में इन
दलों के भुण्ड के भुण्ड वायु द्वारा उड़ाये जातेरहते हैं। अभों के घनीभूत हो
जाने पर जब गुरुत्व इतनी मात्रा में होजाता है, कि विधारक वायु का तिरस्कार
कर अपने कार्य के लिये प्रभावी होजाय; तभी वह अभ-समूह को डांवाडोल
कर कियाशील कर देता है; अभ परस्पर संघट्टित हो जलरूप में बरसने लगते
हैं। इसप्रकार वर्षा-रूप में जलों के पतन-कर्म का असमवायिकारण 'गुरुत्व'

१. इसके ग्रागे ग्रतिरिक्त सूत्र है,---'तद्विशेषेणादृष्टकारितम्' चन्द्रा० ।

रहता है ॥३॥

सूत्रकार ने जलों के बहने [स्यन्दन | का निमित्त बताया— द्रवत्वात् स्यन्दनम् ।।४।। (२०२)

[द्रवत्वात्] द्रवत्व से [स्यन्दनम्] बहना (होता है, जलों का)।

भूमिगत ऊंचाई से जलों का नीचे की ओर सरकना 'स्यन्दन' कहा जाता है। यही जलों का बहना है। इसका असमवायिकारण जलों में समवेत 'द्रवत्व' गुण है। 'द्रवत्व' का ग्रर्थ है—द्रव ग्रर्थात् तरल होना। जलों का यह तरल भाव उनके बहने का कारण है। ग्रन्य द्रव्य जब तरलरूप होता है, वहां भी स्यन्दन संभव है। घृतादि द्रव्य तथा पिघलाये जाने पर लौहादि घातुग्रों में यही स्थिति है। तात्पर्य यह, स्यन्दन किया में मुख्य निमित्त द्रवीभाव है। स्यन्दन वहीं संभव है, जहां द्रवत्व रहता है।।।।

शिष्य जिज्ञासा करता है, स्रन्तरिक्ष से बरसने वाला जल श्रन्तरिक्ष में कहां से स्राजाता है ? स्राचार्य सूत्रकार ने बताया—

नाड्यो' वायुसंयोगादारोहणम् ।।५।। (२०३)

[नाड्यः]प्रखर सूर्यरिश्मयां [वायुसंयोगात् ] वायु के संयोग से [आरोहणम्] चढ़ना (अन्तरिक्ष में जलों का करादेती हैं) ।

पृथिवी प्रदेशों से जल श्रन्तिरक्ष में चढ़ जाते हैं। प्रखरतर सूर्यरिक्मयां जलों से संयुक्त होकर उन्हें वाष्परूप में परिणत कर देती हैं; वह वाष्प वायु के सहयोग से श्रन्तिरक्ष में पहुंच जाता है। अनुकूल परिस्थित होने पर पुनः जल-रूप से बरसता है। जलों की इस श्रारोहण-िक्रया में समवायिकारण जल, श्रीर श्रसमवायिकारण है—वायुसहकृतजलसूर्यरिक्मसंयोग। श्रन्य सब साधन निमित्तकारण हैं।

लोक में अनुभव से यह स्पष्ट है, जब पात्र पानी से भरकर आग पर रख दिया जाता है, तब तीव अग्निसंयोग से पानी वाष्परूप में परिणत होकर ऊपर

१ चन्त्रा०, ग्र० प्रा०में 'नाड्या' पाठ है, तृतीया एकवचन । सूर्यरिम के साथ वायुसंयोग से जल ग्रन्तरिक्ष में चढ़ जाते हैं । चन्द्रकान्त भट्टाचार्य ने नाड्य-वायुसंयोगात्' पढ़ा है । समास में विभक्ति न रहने से 'नाडीवायुसंयोगात्' होना चाहिये । ग्रथवा 'नाडीसंबंधी वायुसंयोग' ऐसा ग्रथं समभना चाहिये । तात्पर्य है—सूर्यरिमयों से संबद्ध वायुसंयोग से जल ग्रन्तरिक्ष में चढ़ वासे हैं।

को उड़ता है। ग्रग्नि का ऊर्ध्वज्वलन ग्रथवा ऊर्ध्वगमन नैस्गिक है, वाष्परूप में परिणत जल उसके सहयोग से ऊपर को उठते हैं। वाष्प की धनीभूत दशा में ऋतु के अनुसार उसे प्रत्यक्ष देखा जाता है। आगे ग्रवयवों के विच्छिन्न होजाने पर वाष्पकण ग्रदृश्य होजाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में प्रखर ताप से सूर्यरिक्मयां उसी प्रकार भूस्थित जलों को तपाकर वाष्परूप में परिणत कर ऊपर को उड़ा देती हैं। वे कण वायु द्वारा विधारित होकर ग्रन्तिरक्ष में पहुंच जाते हैं। काला-न्तर में ऋतु के ग्रनुसार ग्रनुकूल स्थिति पाकर बरस जाते हैं।।।।

शिष्य आशंका करता है, लोक में सूर्यरिश्म आदि के विना पिचकारी तथा ऐसे ही शिक्तशाली अन्य साधनों से जल का आरोहण देखा जाता है, वहां आरो-हण किया के कारण क्या हैं ? आचार्य सूत्रकार ने समाधान किया—

नोदना'पीडनात् संयुक्तसंयोगाच्च ॥६॥ (२०४)

[नोदनापीडनात्] नोदन के ग्रापीडन (दबाव) से, [संयुक्तसंयोगात्] संयुक्तसंयोग से [च] ग्रथवा ।

गत सूत्रों से 'ग्रपां' ग्रौर 'ग्रारोहणम्' पदों का इस सूत्र में अनुवर्त्तन है। पानी ऊपर को चढ़ जाता है, जब नली [पिचकारी] में बन्दकर उसे ऊपर किये छेद से निकलने के लिए इस प्रकार नीचे से दबाव दिया जाय, कि उसमें वायु का प्रवेश न होसके। नली में भरे पानी को हाथ के नोदन द्वारा ग्रापीडन [पिस्टन] से घकेल दिया जाता है। जितनी शक्ति [नोदन] से ग्रापीडन कार्य करेगा, उसीके अनुसार जलों का आरोहण होगा, कम ऊंचाई तक अथवा अधिक ऊंचाई तक।

सूत्रकार ने 'नोदनापीडन' पद से जो भाव ग्रिमिब्यक्त किया है, उसीको 'संयुक्त-संयोग' पद से स्पष्ट किया है। पानी को उठाने में दो चीजें काम करती हैं— 'नोदन' ग्रीर 'ग्रापीडन' । पहले का ग्रर्थ है—प्रेरणा, दूसरे का ग्रर्थ है—धकेलना। पिचकारी [सिरिन्ज Syringe] के उदाहरण में हाथ प्रेरित करता है—ग्रापीडक को, वह धकेलता है जल को। इसप्रकार नोदनापीडक का जल के साथ। जो ग्रर्थ 'नोदनापीडन' से ग्रिमिब्यक्त किया, उसीको 'संयुक्तसंयोग' से स्पष्ट किया।

नोदन किसी शक्ति [पावर-विद्युत्, वाष्प, जल-प्रपात ग्रादि] से हो; पानी

१. 'नोदनात् पीड०' चन्द्रा०।

१--- 'आपीडन' पद धकेलना किया, और उसके उपकरण-होनों अथौं में प्रयुक्त होता हैं।

के ऊपर उठने का प्रकार सर्वत्र यही होगा; ग्रर्थात् नोदनापीडन, ग्रथवा संयुक्त-संयोग। जहां विद्युत् ग्रादि शक्ति सेपानी को ऊपर उठाया जाता है; वहां बिजली का मोटर ग्रीर टरबाइन [Turbine] इकट्ठे जुड़े रहते हैं, अर्थात् संयुक्त रहते हैं। टरबाइन का संयोग जल से रहता है। विद्युत् टरवाइन को प्रेरित[नुन्न-नोदन का विषय] करता है, ग्रीर टरवाइन जल का ग्रापीडन। इसप्रकार 'नोदनापीडन' तथा 'संयुक्तसंयोग' जल के ग्रारोहण की एक ही प्रक्रिया को ग्रभिव्यक्त करते हैं।।६।।

शिष्य श्राशंका करता है, नोदनापीडन न देखे जाने पर भी वृक्षों में सिक्त-जल ग्रथवा भूमिगत नीचे की जड़ों से लियागया जल ऊंचे से ऊंची पत्ती के सिरे तक पहुंचता है, इसका कारण क्या होगा ? सूत्रकार ने समाधान किया—

वृक्षाभिसर्पणिमत्यदृष्टकारितम् ।।७।। (२०५)

[वृक्षाभिसर्पणम्] वृक्षों में सब ओर होता हुआ (जलों का ऊपर को) फैलाव [इति] ऐसा [अदृष्टकारितम्] अदृष्ट कारण से होता है।

ग्रल्पकालिक फसलों, छोटे पौघों तथा लम्बी जहें न होने के कारण ग्रनेक ग्रोषिध-वनस्पतियों के मूल में बाहर से पानी पहुंचाकर सिचाई कीजाती है। यह चाहे वर्षा से हो, ग्रथवा मानव द्वारा प्रस्तुत उपायों से हो, एक ही बात है। जब वृक्ष बड़े होजाते हैं, उनकी जड़ें भूमि के उन गहरे भागों में पहुंचकर मिलजाती हैं, जहां नमी पर्याप्तमात्रा में रहती है; ऐसे वृक्षों में उन जड़ों के द्वारा सब शाखा-प्रशाखाग्रों में होते हुए जलीय ग्रंश पत्तों के ग्रगले सिरों तक पहुंचते रहते हैं; जबतक यह प्रक्रिया रहती है, उद्भिज्ज हरे-भरे रहते हैं, इन सभी ग्रवस्थाग्रों में विचारणीय है, जल विना किसी पूर्वोक्त कारण के कैसे ऊपर तक फैलते हुए पहुंच जाते हैं।

सूत्रकार ने बताया, यह प्रक्रिया मदृष्टकारित है। जलों का ऐसा ऊर्ध्वगमन कतिपय मदृष्ट कारणों से होता है।

१—व्याख्याकारों का कहना है, कि उन वृक्ष, लता, श्रोषि, वनस्पति श्रादि से जिन प्राणियों को सुख व दुःख ग्रादि पहुंचता है, उनके धर्म-ग्रधर्मरूप ग्रदृष्ट के कारण वृक्षादिगत जलों में यह किया हुग्रा करती है। धर्म-ग्रधर्मवाले उन ग्रात्माग्रों का वृक्षगत जलों के साथ संयोग उस कर्म [जलारोहण-किया] का ग्रसमवायिकारण तथा जल समवायिकारण होता है।

२ - वृक्षों के चेतन होने, ग्रथवा उद्भिज्जों में कर्मानुसार ग्रभिमानी जीवा-

१--- '०कारितानि' श्रव प्रा०।

त्माग्नों के अस्तित्व के कारण, उनके अपने धर्माधर्म उनकी ऐसी स्थिति में निमित्त होते हैं। जैसे अन्य मानव आदि प्राणियों के देह में—विभिन्न योनियों के अनुसार खाद्य, पेय आदि आहार से विविध रसों का निर्माण व रक्तसंचार आदि होता है; वैसे ही वृक्षादि उद्भिज्जों में अपने इसप्रकार के आहार से विविध रसों का निर्माण व संचार हुआ करता है। उनके जीवन की सुरक्षा व स्थिरता इसी पर निर्भर है। तात्पर्य यह—अन्य अदृष्टवदात्माओं के संयोग से वृक्षों में ऐसा जलारोहण आदि नहीं होता; प्रत्युत जिन आत्माग्नों को कर्मानुसार वृक्षादियोनि प्राप्त हुई है, उन्हींके धर्माधर्म के अनुसार यह किया हुआ करती है। इसप्रकार वृक्षगत अदृष्टवदात्माग्नों का जल से संयोग ही जलों में आरोहणकर्म का असमवायिकारण रहता है।

३—पृथ्वी पर भरे जल के भण्डारों—समुद्र, नदी, सरोवर, तड़ाग म्रादि—से सूर्य, ग्रीष्म म्रादि ऋतुम्रों में प्रखर किरणों द्वारा जैसे जलों का म्राक्षण करता है, वैसे ही उद्भिज्जों के पत्र-प्रान्तों से जलों का म्राक्षण कियाकरता है। उद्भिज्ज म्रपने प्रान्त भागों में पानी की उस कमी को—जड़ों द्वारा पानी पीकर ग्रीर उसकी अपने प्रान्त भागों तक पहुंचाकर—पूरा कियाकरता है। यदि यह प्रक्रिया उद्भिज्जों में कार्य न करे, तो उद्भिज्ज के वे पत्र-शाखा म्रादि जल न मिलने से घीरेधीरे सूखने लगते हैं। पहले पत्ता पीला पड़ता ग्रीर सूखजाता है। टहनी भी रसभरे उभार को खोकर सिकुड़ती ग्रीर सूख जाती है। यदि जड़ों के म्रास-पास नमी का ग्रभाव होजाय, बाहर से भी मूल को जल न मिल पाये; तो जलप्राप्ति के संभावित सब स्रोत रुद्ध होजाने से वृक्ष घीरेधीरे पूर्णतः सूखजाता है। सूर्य की प्रखर किरण वृक्षादि के रसाकर्षण का ग्रपना कार्य निरन्तर जारी रखती हैं, पर वृक्ष चौतरफा जल के ग्रभाव से उस कमी को पूरा नहीं कर पाता, ग्रीर दम तोड़ बैठता है। इसप्रकार उसका ग्रपना जीवनक्रम ही ऐसे जलारोहण में कारण रहता है; इसको ग्रदृष्टवदात्मसंयोग कहने में कोई बाघा नहीं है।

४—यह सब कम ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार चलता है। हमारे लिये उद्भिज्ज की अन्तर्गत प्रिक्तया एक प्रकार से अदृश्य है, और परमात्मा की जगद्र-चना-व्यवस्था भी। इन सब स्थितियों का संचालन व लेखा-जोखा उसीके वश में है। इसी भावना को सूत्रकारने 'अदृष्टकारितम्' पदों से अभिव्यक्त किया है।।।।।

शिष्य जिज्ञासा करता है, जलों में द्रवत्व नैसर्गिक है; फिर उसमें काठिन्य एवं पुनः तारल्य कैसे होजाता है ? सुत्रकार ने बताया—

म्रपो संघातो विलयनं च तेजः संयोगात् ।। ८।। (२०६)

[ग्रपाम्] जलों का [संघातः] सामूहिकरूप में कठिन होजाना, [विलयनम्] पिघलजाना, तरल होजाना [च] श्रौर [तेजःसंयोगात्] तेज के संयोग से (हुग्रा करता है)।

जल जमकर बरफ व ग्रोले के रूप में कठिन होजाते हैं, और फिर पिघलजाते हैं। जलों में यह परिवर्त्तन ग्राग्नसंयोग से होता रहता है। जलीयकण ग्रन्तिक्ष ग्रथवा ग्रन्य प्रदेशों में जब इकट्ठे होकर जमने लगते हैं, तब सूक्ष्म ग्रवयवों के साथ दिव्य तेजःसंयोग उनमें द्रवत्व गुण की उत्पत्ति का प्रतिबन्धक होजाता है। उन ग्रवयवों से उत्पन्त ग्रवयवी में द्रवत्व न होने से काठिन्य ग्राता है। कालान्तर में ग्रवसर के ग्रनुकूल किसीप्रकार गरमी पाकर जमे जल पिघल जाते हैं। यद्यपि जमना ग्रीर पिघलना दोनों परस्पर विपरीत किया हैं, ग्रीर दोनों का कारण तेजः संयोग है; परन्तु उन किया ग्रों में 'तेजःसंयोग' एक-दूसरे से विलक्षण रहता है। जल को जमाने वाले तेजःसंयोग पिघलानेवाले तेजःसंयोग से विलक्षण हैं। यह वैलक्षण उनसे प्राप्त गरमी की न्यूनाधिकता पर निर्भर रहता है। तापमान का विलक्षण स्तर विपरीत किया ग्रों का जनक होजाता है।

शिष्य जिज्ञासा करता है, ग्रन्तिरक्ष में श्रश्न व करका (ग्रोला) रूप से जलों को जमाने के लिये तेज:संयोग कारण होता है, इसमें क्या प्रमाण हैं? सूत्रकार समाधान करता है —

. तत्र<sup>र</sup> विस्फूर्जथुलिङ्गम् ॥६॥ (२०७)

[तत्र] वहां (ग्रन्तरिक्ष स्थित जलों-बादलों में) [विस्फूर्जथु:] बिजली की कड़क [लिङ्गम्] प्रमाण है (तेजःसंयोग होने में)।

ग्रन्तरिक्षस्थित जलों (वारिदलों) में तेजःसंयोग होने का प्रमाण-उनमें होने वाली बिजली की कड़क व गड़गड़ाहट-है। यह देखाजाता है, विशिष्ट ऋतु में बादल छाजाने पर जब उनमें संघट्ट होता है, सबसे पहले बिजली की चमक

१. 'तेजसः संयोगात्' चन्द्रा०। यह सूत्र नहीं है, ग्र० प्रा०। चन्द्रकान्त भट्टा-चार्य ने इसको वो सूत्र माना है। एक 'ग्रपां संघातः' इतना; शेष दूसरा। सूत्रविभाग कर भट्टाचार्य ने ग्रर्थ करने में थोड़ा ग्रन्तर प्रकट किया है। जलों के संघात (काठिन्य) में भट्टाचार्य ने शीताधिक्य कारण का ग्राक्षेप किया है, तथा विलयन में तेजःसंयोग हेतु सूत्रपठितहै; जबिक ग्रन्य व्याख्या-कारों ने दोनों कियाग्रों में 'विलक्षण तेजःसंयोग' को हेतु माना है।

२---'तत्रापस्फूर्ज० ग्र० प्रा०। 'तत्रावस्फूर्ज०' चन्द्रा०।

दिखाई देती है; ग्रनन्तर कड़क ग्रौर गड़गड़ाहट सुनी जाती है, उसके ठीक पश्चात् ग्रोला वरसने लगता है, इससे मेघों में तेजःसंयोग प्रमाणित होता है ॥६॥

जलों के साथ तेज:सयोग का वैदिक प्रमाण भी सूत्रकार ने बताया— वैदिकं च ।।१०।। (२०८)

[वैदिकम्] वेदों में कहा हुग्रा (प्रमाण) [च] भी (है)।

वेद तथा अन्य वैदिक साहित्य में अनेकत्र ऐसे संकेत उपलब्ध होते हैं, जिनसे जलों के साथ तेजःसंयोग प्रमाणित होता है। 'अग्ने गर्भों अपामिस' [यजु० १२। ३७]। 'आपस्ता अग्नि गर्भमादधीरन् [अनुपलब्धमूल]। 'अपां ह्येष गर्भों यदग्निः' [तै० सं० ४।१।४।८]। 'अप्सु योनिर्वा अग्निः' [तै० सं० ४।२।२।४] 'आपो वा अग्नेयौंनिः' [मै० ३।२।२;४।१०।। काठ० १६।१२]।

शिष्य जिज्ञासा करता है, ध्विन की उत्पत्ति में संयोग ग्रथवा विभाग ग्रस-मवायिकारण होता है। ग्रन्तरिक्षस्थ जलों में विजली की कड़क [ध्विन] कैसे होजाती है? सूत्रकार ने समाधान किया—

त्रपां संयोगाद् विभागाच्च स्तनयित्नोः<sup>९</sup>।।११।। (२०६)

[ग्रपाम्] जलों के [संयोगात्] संयोग से [विभागात्] विभाग से [च] ग्रौर [स्तनयित्नोः] मेघ से, (ग्रथवा-मेघ के)।

सूत्र में 'ग्रपाम्' पद जलपूर्ण मेघों के लिये प्रयुक्त हुग्रा है। जब घने मेघ प्रबल वायु के द्वारा ग्रन्तिरक्ष में इधर-उधर धकेले जाते हैं, तब उनका ग्रापस में तीन्न टकराव होता है। यह ग्रभिघात [टकराव] रूप संयोग शब्द का निमित्त-कारण, मेघ-ग्राकाशसंयोग ग्रसमवायिकारण ग्रौर ग्राकाश समवायिकारण होता है। ऐसे ग्रभिघात से मेघों के ग्रवयव जो खण्डित-विभक्त होते हैं, वह विभाग भी घ्वनि का निमित्त होता है। मेघ खण्डों का विभाग घ्वनि का निमित्तकारण, खण्ड-ग्राकाशसंयोग ग्रसमवायिकारण रहता है। इसप्रकार ग्रन्तिरक्ष में होने वाली घ्वनि के कारण संयोग विभाग हैं। घनीभूत संहित मेघों का परस्पर टकराव उनमें ग्रन्तिहत तेज:शक्ति को विद्युद्वप में ग्रभिव्यक्त कर देता है।१११।

शिष्य जिज्ञासा करता है, पृथिवी, जलों में कर्म [िक्रया] का कारण समभा; पर तेज व वायु में कर्म कैसे होता है ? सूत्रकार ने ग्रतिदेश द्वारा बताया—
पृथिवीकर्मणा तेज: कर्म वायुकर्म च व्याख्यातम् ॥१२॥(२१०)

[पृथिवीकर्मणा] पृथिवी कर्म से [तेजः कर्म] तेज का कर्म [वायुकर्म]

१. 'स्तनयित्नुः' श्र० प्रा०। चन्द्रा०।

२. 'तेजसः कर्म' ग्र० प्रा०।

वायु का कर्म [च] ग्रीर [व्याख्यातम्] व्याख्यात (होगया) ।

आह्निक के प्रारम्भिक दो सूत्रों में पृथिवीकर्म का व्याख्यान किया गया है। पृथिवीकर्म दो प्रकार का बताया—दृश्य और ग्रदृश्य। पृथिवी के दृश्यकर्म के समान तेज और वायु में कर्म की संभावना नहीं। उससे ग्रतिरिक्त पृथिवीकर्म का ग्राह्मिक के द्वितीयसूत्र में निरूपण हुआ है, उसीका ग्रतिदेश सूत्रकार ने यहां किया।

अदृश्य पृथिवीकर्म जिस प्रकार अदृष्टकारित है, उसीके अनुसार तेज और वायुगत कर्म को अदृष्टकारित समभना चाहिये ॥१२॥

सूत्रकार ने उसीको स्बयं स्पष्ट किया-

ग्रग्नेरूर्ध्वज्वलनं वायोस्तिर्यक्पवनमणूनां भनसङ्चाद्यं कर्मा दृष्टकारितम् ॥१३॥ (२११)

[ग्रग्नेः] ग्रग्नि का [ऊर्घ्वंज्वलनम्] ऊपर की ओर को जलना, [वायोः] वायु का [तिर्यव्यवनम्] तिरछा बहना, [ग्रणूनाम्] ग्रणुग्रों का [मनसः] मन का [च]ग्रौर [ग्राद्यम्] पहला [कर्म] कर्म [ग्रदृष्टकारितम्] ग्रदृष्टकारित होता है।

प्रस्तुत सूत्रद्वारा चार द्रव्यों में होने वाली किया में का कारण 'म्रदृष्ट' बताया है। सर्गादि काल में तथा जब कोई रचना परमाणु से प्रारम्भ होती हैं; वह सब जीवात्माम्रों के भोगापवर्ग की सिद्धि के लिये है। इस कारण पदार्थों की रचना में जीवात्माम्रों के घर्माधर्मरूप म्रदृष्ट को निमित्त मानाजाता है। म्राग्न का ऊपर को जलना, वायु का तिरछा बहना समस्त प्राणियों की सुविधा के लिये है। यदि म्राग नीचे को म्रथवा तिरछी जला करती, तो इसका मुख्य उपयोग खाद्य-पेय म्रादि का पकाना तथा शीत-निवारण म्रादि संभव न होता। वायु यदि नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे की म्रोर चलती, तो प्राणियों का बराबर में स्वास म्रादि लेना सर्वथा म्रसुविधा-जनक होता। म्राग्न-वायु की ऐसी रचना में म्रानिवार्य कारण सर्गंसम्बन्धी ईश्वरीय व्यवस्था है। स्रष्टा के सामर्थ्य में ऐसी रचनाम्रों का होना संभव है। इसलिये म्रदृष्ट कारण के रूप में उसकी उपेक्षा नहीं कीजा-सकती; भले ही म्रात्माम्रों के घर्माधर्म इन रचनाम्रों में म्रंशतः निमित्त रहें।

परमाणुम्रों के सर्गोन्मुल होने में प्रथम प्रेरणा परमात्मा की रहती है। वहीं प्रेरणा 'म्रदृष्ट' पद-बोध्य है। सर्गादि काल के सर्वप्रथम प्राणी के प्रादुर्भाव के म्रवसर पर उसकी मानसिक गतिविधियां परमात्मा की प्रेरणा से संभव होती

१. 'पवनमणुमनसोक्चाद्यं कर्मेत्यदृष्टकारितानि' ग्र० प्रा०। चन्द्रा०।

हैं। इन सब में वही 'स्रदृष्ट' कारण रहता है।।१३।।

शिष्य त्रिज्ञासा करता है, सर्गादि से ग्रतिरिक्त काल में क्या मानसिक किया परमात्मा की प्रेरणा से हुन्ना करती हैं ? ग्राचार्य सूत्रकार ने ग्रतिदेश द्वारा समभाया—

हस्तकर्मणा मनसः कर्म व्याख्यातम् ।।१४।। (२१२)

[हस्तकर्मणा] हाथ के कर्म से [मनसः] मन का [कर्म] कर्म [व्याख्यातम्] व्याख्यात समभना चाहिये।

हाथ में कर्म कैसे उत्पन्न होता है, इसका विवरण [४।१।१] सूत्र में दिया गया है। वहां प्रयत्नवाले ग्रात्मा का हाथ के साथ संयोग हाथ में किया का कारण बताया है। वहीं कारण चालू सर्गकाल में मन की किया का समभना चाहिये। तात्पर्य है, मानसिक कर्मों में मन के साथ प्रयत्नवाले ग्रात्मा का संयोग है। जब ग्रात्मा चाहता है, ग्रपने प्रयत्न से कर्म के लिये मन को प्रेरित करता है। मन में किया उत्पन्न होजाती है, वह ग्रात्मा के ग्रिभलिय कार्य में लग जाता है।

गत सूत्र में बताये गये अग्नि, वायु परमाणुओं के कर्मों की व्यवस्था में कभी कोई अन्तर नहीं आता; वह एक नियत ईश्वरीय व्यवस्था है। पर मन का सीधा सम्बन्ध जीवात्मा से हैं। इसलिये सर्गादि से अतिरिक्त काल के मान-सिक कर्म के विषय में सूत्रकार ने यह निर्देश किया ॥१४॥

शिष्य आशंका करता है, हाथ में होता हुआ कर्म प्रत्यक्ष देखाजाता है; पर मनः समवेत कर्म में क्या प्रमाण है ? सूत्रकार ने समाधान किया—

श्रात्मेन्द्रियमनोऽर्थसन्निकर्षात् सुखदुःखे ॥१५॥ (२१३)

[ स्रात्मेन्द्रियमनोऽर्थसन्निकर्षात् ] स्रात्मा, इन्द्रिय, मन ग्रौर श्रर्थं के सन्नि-कर्ष से [सुखदुः से ] सुख ग्रौर दुः सं (होते हैं)।

संसार में प्रत्येक व्यक्ति किसी अर्थ की प्राप्ति से सुख और किसी की प्राप्ति से दुःख का अनुभव करता है। यह अनुभव आत्मा को कैसे होपाता है, यह जानना चाहिये। बाह्य विषय के साथ न आत्मा का सीधा सम्बन्ध होता है, न मन का। आत्मा चेतन होने से ज्ञाता व अनुभविता है, मन आन्तर साधन है। चक्षु आदि इन्द्रियां बाह्य साधन हैं। बाह्य विषय के साथ सीधा सम्बन्ध बाह्य इन्द्रियों का होता है। आत्मा जिस विषय का प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहता है, वह आन्तर साधन मन को प्रेरित करता है। अभिल्पित बाह्य यविषय को ग्रहण

१. यह सूत्र नहीं है, ग्र॰ प्रा॰।

करनेवाले इन्द्रिय के साथ सम्बद्ध होकर इन्द्रिय को उस ग्रर्थ (विषय) के साथ सम्बन्ध के लिए प्रेरित करता है। ग्रव बाह्य इन्द्रिय का सम्बन्ध बाह्य ग्रर्थ के साथ है, बाह्य इन्द्रिय के साथ ग्रान्तर साधन मन का सम्बन्ध है, मन के साथ ग्रात्मा का सम्बन्ध है। ग्रात्मा, मन, इन्द्रिय, ग्रर्थ इनके सम्बन्ध की प्रखला से ग्रात्मा बाह्य ग्रर्थ को जान लेता है। बाह्य ग्रर्थ के ग्रनुकूल होने से सुख का, तथा प्रतिकूल होने से दु:ख का ग्रनुभव होता है।

विभिन्न बाह्य रूपादि विषयों को जानने के लिये पांच भिन्न ज्ञानेन्द्रिय हैं। जिस इन्द्रिय के विषय को जानना होता है, मन का सम्बन्ध [—सन्निकर्ष] उसी इन्द्रिय के साथ होना चाहिये। एक समय में मन का संबन्ध एक इन्द्रिय के साथ होसकता है। इस व्यवस्था के अनुसार विभिन्न विषयों का ग्रहण करने के लिये उन-उन इन्द्रियों के साथ मन का सम्बन्ध होने में मन को गित करना ग्रावश्यक है। एक इन्द्रिय को छोड़कर दूसरे से सम्बन्ध करना गित-कर्म का प्रयोजक है। सूत्र में 'सुख-दुःख' ग्रात्मा के ज्ञानादि समस्त गुणों के उपलक्षण हैं। ग्रात्मा को प्रत्येक बाह्यार्थ का अनुभव इसी प्रक्रिया से होता है। इससे मन की गितशीलता अर्थात् मनःसमवेत कर्म का होना प्रमाणित होता है। शास्त्रों में इसीकारण मन को चञ्चल कहा है।।१४॥

यदि मन इतना गतिशील व चञ्चल है, तो उसका निरोध न होने से समा-धिलाभ न होगा; तथा आत्मा को मोक्ष-प्राप्ति कभी न होसकेगी, तब मोक्ष-प्राप्ति के उपाय बताने को प्रवृत्त शास्त्र का आरम्भ भी निष्फल होगा। शिष्यों की इस जिज्ञासा को शान्त करने की भावना से सूत्रकार मन की सिक्रयता को स्पष्ट करता हुआ प्रतियोगी समाधान प्रस्तुत करता है—

तदनारमभ श्रात्मस्थे मनसि शरीरस्य दुःखाभावः

स योग: ॥१६॥ (२१४)

[तदनारम्भे] उसके श्रनारम्भ में (प्रवृत्तिशील न रहने पर) [श्रात्मस्थे] श्रात्मस्थ-श्रात्मा में स्थित होने पर [मनिस ] मन के, [शरीरस्य] शरीरसंबन्धी [दु:खाभावः] दु:ख का न होना, [सः] वह [योगः] योग है-समाधिलाभ है।

सूत्र के प्रथम पद 'तदन।रम्भ' में दो विभक्ति संभव हैं सप्तमी ग्रीर प्रथमा। ऊपर सप्तमी विभक्ति मानकर ग्रथं किया है। 'तत्' पद मन का बोधक है।

१. 'तदनारम्भः' यह प्रथमान्त पद के रूप में गतसूत्र का भाग है, तथा आगे सूत्रपाठ है— 'ग्रात्मस्थे मनसि सज्ञारीरस्य मुखदुःखाभावः स योगः' चन्द्रा०।

'ग्रारम्भ' पद का ग्रर्थ है—प्रवृत्ति। मन के प्रवृत्तिशील न रहने की दशा में वह वाह्य विषयों से हटकर ग्रात्मा में स्थित रहता है। तात्पर्य है—एकमात्र ग्रात्मा वाह्य विषयों से हटकर ग्रात्मा में स्थित रहता है। तात्पर्य है—एकमात्र ग्रात्मा विन्तन में प्रतिष्ठित रहना। मन की ऐसी अवस्था होने पर शरीर-सम्बन्धी दुःखादि का ग्रनुभव नहीं रहता। इसीका नाम योग ग्रथना समाधि है। जब मन का सम्बन्ध वाह्य इन्द्रियों के साथ रहता है, तब सुख-दुःखादि का ग्रनुभव होता है। यह मन की कियाशीलता की दशा है। इसकी प्रतियोगी दशा है—मन का कियाशील न रहना, ग्रथीत् बाह्य इन्द्रियों के साथ सम्बन्ध का न रहना। उस दशा में शरीरसम्बन्धी सुख-दुःख का ग्रनुभव नहीं होता। इसका तात्पर्य है—सुख-दुःख का ग्रनुभव होना मन में कर्म की स्थित को प्रमाणित करता है।

यदि सूत्र में पहला पद प्रथमा विभक्ति का रूप मानाजाता है, तो 'तत्' के यदि सूत्र में पहला पद प्रथमा विभक्ति का रूप मानाजाता है, तो 'तत्' के सहयोग से 'यत्' का ग्रध्याहार करलेना चाहिये। ग्रन्वय होगा—'ग्रात्मस्थे मनिस यत् तदनारम्भः स योगः; योगदण्यां शरीरस्य दुःखाभावः।' ग्रात्मा में स्थित होने पर मन के, जो उसका (मन का) ग्रनारम्भ—प्रवृत्तिहीन होना है, वह योग है, समाधिदशा है। उस दशा में शरीर-सम्बन्धी दुःख-सुख ग्रादि का ग्रभाव रहता है। मन की प्रवृत्ति [क्रियाशीलता] में सुखादि का होना, ग्रप्रवृत्ति में न होना; मन में कर्म [क्रिया] के होने का प्रमाण है। इससे मन में कर्म का होना प्रमाणित होता है; ग्रीर समाधिलाभ में कोई बाधा नहीं ग्राती ।।१६॥

शिष्य जिज्ञासा करता है, मृत्यु के ग्रवसर पर जब देही देह को छोड़ता है, तब ग्रात्मा के साथ मन एवं सब इन्द्रियां देह के बाहर निकल जाते हैं। सुना जाता १. ग्र**ा॰ में १६वां सूत्र तीन टुकड़ों में विभक्त हुग्रा इसप्रकार उपलब्ध** 

होता है—

तदनारमभश्चात्मस्थमनसि ।

समस्त विषयों से निवृत होजाने के कारण योगियोंके ग्रात्मस्थ मन में सुखादि का ग्रारम्भ नहीं होता; क्योंकि ग्रात्मस्य मन का न बाह्ये न्द्रियों से सम्बन्ध रहता है, ग्रौर न ग्रःङ्गना ग्रादि विषय का स्मरण व संकल्प रहता है।

सशरीरस्य मुखदुःखाभावः।

यद्यपि शरीरादि से उपेत योगी खाता, पीता व कण्टक आदि से विद्ध हो-जाता है; तथापि उसे सुख-दुःख नहीं होते; क्योंकि योगज धर्म से उनका प्रति-बन्घ होजाता है।

#### संयोगः ।

पूर्ण समाधिलाभ से उत्पन्त-ग्रात्मा ग्रौर मन के-संयोगविशेष से ग्रात्मा का साक्षात्कार होजाता है।

है, वे पुनः देहान्तर को प्राप्त होते हैं। उस दशा में प्रयत्न आदि के न रहने से इनकी गति का कारण क्या है ? सूत्रकार ने समाधान किया—

ग्रपसर्पणम्यपसर्पणमशितपीतसंयोगाः' कार्यान्तरसंयोगावचेत्य-दृष्टकारितानि ॥१७॥ (२१५)

[अपसर्पणम्] बाहर निकल जाना (पूर्वशरीर से आत्मा, मन, इन्द्रिय आदि का), [उपसर्पणम्] प्राप्त होजाना, प्रवेश करजाना (नये शरीर की उपलब्धि के लिये आत्मा आदि का), [अशितपीतसंयोगाः] वहां खाये पीये के सम्बन्ध से होने वाले कर्म-क्रियाकलाप, [कार्यान्तरसंयोगाः] इन्द्रिय, प्राण आदि के संबन्ध से होने वाले कर्म [च] और [इति] ये सब [अदृष्टकारितानि] अदृष्ट द्वारा कराये जाते हैं।

जब आत्मा का देह से वियोग होने लगता है, अर्थात् जिसको लोकव्यवहार में कहाजाता है—प्राणी मरने लगता है, उस समय आत्मा के साथ मन, इन्द्रिय आदि देह को छोड़ जाते हैं। यह उनका देह से 'अपसर्पण' हुआ। इसके अनन्तर अन्य नवीन देह की प्राप्ति के लिये उनका वीर्यादि के साथ गर्भाशय में प्रवेश होजाता है, अथवा विशिष्ट प्राणि-योनियों के अनुसार जो प्रकार अन्य देह-प्राप्ति का हो, उस दशा में आत्मा के साथ मन आदि वहां पहुंच जाते हैं। उनके नवशरीर पुष्ट होने तक माता के द्वारा खाये-पीये के सम्बन्ध से—अथवा जिस योनि में जैसा सम्भव हो, उस आहार आदि के सम्बन्ध से-नवशरीर संबन्धी जो कर्म-शरीर के पोषक विविध कियाकलाप—हुआ करते हैं; तथा उन नवशरीरों में इन्द्रिय, प्राण आदि के सम्बन्ध से जो कर्म-कियाकलाप होते हैं, वे सब अदृष्ट-कारित हैं।

उन-उन म्रात्माओं के धर्माधर्म के म्रनुरूप सगक्रम की ईश्वरीय व्यवस्थाम्रों के द्वारा उन सब कियाकलापों का संचार हुम्रा करता है। म्रनेक किया प्राणी-वेहादि-सम्बन्धी ऐसी रहती हैं, जिनका किया जाना प्राणी के प्रयत्न व सामर्थ्य म्रादि से बाहर होता है। म्रात्मा के धर्म-म्रधर्म, उनके फल एवं फलसाधनों की उपलब्धि में भले साधन हों; पर उनके म्रस्तित्वमात्र से म्रात्मवेहसम्बन्धी सब कियाकलाप चलते रहें, यह सम्भव नहीं; क्योंकि उनके सम्पादन की क्षमता न धर्म-म्रधर्म में है, न म्रात्मा में। इसलिये 'म्रदृष्ट' पद के म्रध्यं के म्रन्तगंत ईश्वरीय व्यवस्थाओं का मानाजाना म्रावश्यक है। जहां किसी कार्य का कोई दृष्ट कारण म्रवगत तथा सम्भव नहीं होता, वहां 'म्रदृष्ट' कारण कहेजाने पर कारणसामग्री

१. '० संयोगः' चन्द्रा० ।

से 'ईश्वरीय व्यवस्था' की उपेक्षा नहीं कीजासकती' ॥१७॥

शिष्य जिज्ञासा करता है, जन्म-मरण श्रीर धर्म-स्रधर्म का कम चालू रहने पर मोक्ष कैसे होगा ? आचार्य सुत्रकार ने समाधान किया—

तदभावे संयोगाभावोऽप्रादुर्भावश्च मोक्षः ।।१८।। (२१६)

[तदभावे] उसका ग्रभाव होने पर [संयोगाभावः] संयोगः नहीं रहता (ग्रात्मा का देह के साथ), [ग्रप्रादुर्भावः] प्रादुर्भाव नहीं होता (ग्रागे देहान्तर से सम्बन्ध नहीं होता) [च] ग्रौर [मोक्षः] मोक्ष है (वह)।

श्रात्मा का जन्म-मरण-एक देह को छोड़कर देहान्तर से सम्बन्ध का कममिथ्याज्ञान से होता है। जब तक श्रात्मा में श्रनात्मा श्रीर श्रनात्मा में श्रात्मा का
मिथ्याज्ञान वना रहता है। तब तक जन्म-मरण का चक्र निरन्तर चलता जाता है।
शास्त्रबोधित उपायों के श्रनुष्ठान से जब श्रात्मा को तत्त्वज्ञान अर्थात् आत्मा के
यथार्थस्वरूप का साक्षात्कार होजाता है, तब तत्त्वज्ञान मिथ्याज्ञान को नष्ट कर
देता है। मिथ्याज्ञान का श्रभाव होने पर जब श्रात्मा प्रारब्ध कर्मफल पूरा होने
से चालू देह को छोड़ देता है, तथा श्रागे उस तत्त्वज्ञानी श्रात्मा के लिये श्रन्य देह
का प्रादुर्भाव नहीं होता; तब केवली श्रात्मा जन्म-मरण के चक्र से बाहर निकल
जाता है, इसीका नाम मोक्ष है। चिरकाल का कमागत देह-प्रवाह विच्छिन्न होजाता

| है। फलतः मोक्ष की ब्यवस्था में कोई बाधा नहीं है,।।१८।।

शिष्य ग्राशंका करता है, गुण ग्रीर कर्म का आश्रय द्रव्य मानागया है। तमस् में नील रूप और गित स्पष्ट देखे जाते हैं। तब उसे नी द्रव्यों से ग्रितिरक्त दसवां द्रव्य क्यों नहीं माना जाता? फिर वहां गित का कारण क्या होगा? क्यों कि पूर्वोक्त नोदन, ग्रिभिधात, गुरुत्व, द्रवत्व, ग्रादि गितकारणों में से वहां । किसी का ग्रिस्तित्व नहीं रहता। सूत्रकार ने समाधान किया—

द्रव्यगुणकर्भनिष्पत्तिवैधम्यदिभावस्तमः ।।१६॥ (२१७)

[द्रव्यगुणकर्मनिष्पत्तिवैधर्म्यात्] द्रव्य, गुण, कर्म की निष्पत्ति-सिद्धि के वैधर्म्य-विपरीतता से [ग्रभावः] ग्रभाव है (तेज का) [तमः] तम-ग्रन्धकार।

- १. सत्रहवें प्रस्तुत सूत्र से पहले एक प्रतिरिक्त सूत्र है—कायकर्मणात्मकर्भधर्म-योरनुपपत्तिः' त्रा० । 'कायकर्मणाऽऽत्मकर्म व्याख्यातम्' चन्द्रा० ।
- २. '० दुर्भावश्चस मोक्षः' ग्र॰ प्रा॰ । '० दुर्भावः स मोक्षः' चन्द्रा० ।
- ३: चन्द्रकान्त भट्टाचार्यं ने सूत्रपाठ--- 'द्रव्यगुणकर्मनिष्पत्ति वैधर्म्याद् भाभाव-स्तमः' माना है। यह ग्रधिक स्पष्ट है। भा-ज्योति-तेज का ग्रभाव तम है। '० वैधर्म्याद् भावाभावमात्रं तमः' चन्द्रा०।

[ द्वितीय

कार्यं द्रव्य की सिद्धि अपने अवयव-द्रव्यों से होती है। जैसे घट-पट ग्रादि कार्यंद्रव्यों के अवयव कपाल तन्तु ग्रादि स्पष्ट देखे जाते हैं; परन्तु तमस् के कोई अवयव दृष्टिगोचर नहीं होते। यह द्रव्य के स्पत्त

अवयव दृष्टिगोचर नहीं होते । यह द्रव्य के साथ तमस् का वैधर्म्य-वैपरीत्य है।
यदि कहाजाय, नील रूप गुण का आश्रय होने से तमम् को द्रव्य मानना
चाहिये; तो यह कहना युक्तियुक्त नहीं है, क्योंकि जो द्रव्य रूप का आश्रय होता
है, वह श्रावश्यकरूप से स्पर्शका भी आश्रय होता है।। रूप, स्पर्शका कभी
व्यभिचार नहीं करता; परन्तु तमस् में स्पर्शका सर्वथा स्रभाव है, स्रतः वह रूप
का आश्रय सम्भव नहीं।

कहाजासकता है, तमस् में अनुद्भूत स्पर्श रहता हो। यह कहना भी संगत नहीं; क्योंकि उद्भूतरूप के साथ स्पर्श अनुद्भूत रहता हो, ऐसा उदाहरण संसार में कहीं नहीं। उद्भूत रूप के आश्रय में स्पर्श सदा उद्भूत रहता है। यदि तमस् नामक पदार्थ उद्भूत नीलरूपवाला हुआ करता, तो वहां उद्भूत स्पर्श अवश्य रहता। अतः उद्भूत रूपवाले तमस् नामक द्रव्य का अस्तित्व सम्भव नहीं।

यह भी कहना संगत नहीं, कि रूप ग्रीर स्पर्श का साहचर्य केवल पृथिवी में हैं; तमस् तो ग्रतिरिक्त द्रव्य है, वहां रूप रहते भी स्पर्श न रहेगा। कारण यह है, कि पृथिवी के ग्रतिरिक्त नील रूप का ग्रधिकरण ग्रन्य कोई द्रव्य नहीं। इसके साथ यह भी ग्रावश्यक है, कि नीलरूप का सामानाधिकरण्य गुरुत्व के साथ निश्चित है। न केवल गुरुत्व, ग्रपितु रस ग्रीर गन्ध के साथ भी। संसार में कोई ऐसा दृष्टान्त नहीं मिलता, जहां नीलरूप हो, ग्रीर गुरुत्व, रस, गन्ध न हों। क्योंकि तमस् में गुरुत्व ग्रादि नहीं हैं, अतः वह नीलरूप का ग्राथ्य नहीं। यह सब द्रव्य के साथ तमस् का वैधम्यं है।

रूप गुण का और रूपवाले द्रव्य में कर्म का प्रत्यक्ष चक्षु इन्द्रिय द्वारा आलोक के सहयोग से होता है। श्रालोक की सहायता के विना चक्षु द्वारा रूप का तथा रूपवाले द्रव्य में कर्म का प्रत्यक्ष नहीं होसकता। पर तमस् के विषय में ऐसा नहीं देखाजाता। यदि नीलरूप का प्रत्यक्ष ग्रालोक की सहायता के विना हुन्ना करता, तो नील घट-पट ग्रादि का प्रत्यक्ष विना ग्रालोक के होजाया करता। पर ऐसा नहीं होता। ग्रतः रूपादि प्रत्यक्ष में ग्रालोक ग्रावश्यक सहायक है। इसके विपरीत ग्रालोक के ग्राते ही तमस् का कहीं पता—ठिकाना नहीं रहता। ग्रुण, कर्म के साथ तमस् का यह वैधम्यं है। इन सब कारणों से ज्ञात होता है, 'तमस्' नाम का कोई द्रव्य नहीं है। यह केवल श्रालोक का ग्रभावमात्र है। ग्रालोक के न रहने पर उसका भास्वर शुक्ल रूप नहीं रहता। ग्रालोक की गित का उसके ग्रभाव में भ्रम हो-जाता है, ऐसे ही शुक्लरूप के ग्रभाव में नीलरूप का भ्रम।।१६।।

ऐसे भ्रम का कारण बताते हुए सूत्रकार ने कहा— तेजसो द्रव्यान्तरेणावरणाच्च ॥२०॥ (२१८)

[तेजसः] तेज के [द्रव्यान्तरेण] अन्य द्रव्य के द्वारा [ग्रावरणात्] ग्रावरण

से-डक जाने से [च] ग्रौर (प्रतीति होजाती है)।

कोई व्यक्ति प्रकाश में खड़ा है, वह चाहे सूर्य का प्रकाश है, अथवा ग्रन्य विद्युत् ग्रादि का। जहां व्यक्ति खड़ा है, उसके देह से प्रकाश का ग्रावरण होजाता है। जितने प्रदेश में ग्रावरण रहता है, उसे उस व्यक्ति की छाया कहा जाता है। यही तमस् व ग्रन्थकार का प्रतीक है। जब वह व्यक्ति उस स्थान से चलता है, तो वह छाया उसके साथ चलती प्रतीत होती है। वस्तुतः यह छाया नहीं चलती, व्यक्ति के चलने से ग्रावरण का प्रदेश बदलता जाता है। जहां से ग्रावरण हटता है, वहां पुनः प्रकाश होजाता है, जहां आवरण पड़ता है, वहां छाया दीखती है, व्यक्ति चल रहा है, पर देखनेवाले को यह भ्रम होता है, कि छाया चलरही है। यथार्थ में चलनेवाला केवल ग्रावरण है।

जिसको तमस् या अन्धकार कहाजाता है, वह वस्तुतः छाया है। सूर्य के सामने होने पर प्रकाश की स्थित रहती है। पृथिवी के अपनी कीली पर घूमने से जब हमारा गोलार्ड सूर्य के सामने नहीं रहता, तब प्रकाश के अभाव की इस स्थिति को तमः । या अन्धकार कहा जाता है, जो केवल पृथिवी की छाया है। अथवा कहिये, पृथिवी आवरणरूप में प्रकाश के सामने आगई है। तमस् या अन्धकार प्रत्येक अवसर पर किसी अन्य द्रव्य द्वारा प्रकाश के आवरण की छायामात्र है। फलतः तमस् न कोई द्रव्य है, न उसमें किसी गित आदि कर्म के होने का प्रका उठता है।।२०।।

शिष्य जिज्ञासा करता है, क्या कर्म सभी द्रव्यों में होता है, ग्रथवा कोई ऐसे द्रव्य हैं, जहां कर्म न होता हो ? सूत्रकार ने बताया—

दिक्कालावाकाशं च क्रियावद्वैधम्या-

न्निष्क्रियाणि ॥२१॥ (२१६)

[दिक्कालौ] दिशा, काल [ग्राकाशम्] आकाश [च] ग्रौर [कियावढ़ै-धर्म्यात्] कियावाले के साथ वैधर्म्य से [निष्कियाणि] निष्किय होते हैं।

दिशा, काल ग्रीर ग्राकाश द्रव्यों का उन द्रव्यों से दैशम्य है, जिनमें कर्म उत्पन्न होता है; इसलिये ये तीनों द्रव्य निष्क्रिय हैं। किसी द्रव्य में क्रिया होने के

१. यह सूत्र नहीं है, ग्र॰ प्रा॰।

२. 'कियावद्भ्यो वैधर्म्या'० भ्र० प्रा० । चन्द्रा० ।

लिये उस द्रव्य का मूर्त होना ग्रथवा परिच्छिन्नपरिमाण होना ग्रावश्यक है। उक्त तीन द्रव्यों के ग्रतिरिक्त शेष द्रव्य मूर्त ग्रथवा परिच्छिन्न परिमाण वाले हैं; उनमें किया होना, एक देश से देशान्तर में गित करना संभव है। दिशा ग्रादि तीन द्रव्य ग्रम्त एवं महत्परिमाण वाले हैं, सर्वत्र व्याप्त हैं; यही कियावाले द्रव्यों से उनका वैधर्म्य है। इसकारण एक देश से देशान्तर में गितिरूप किया का होना इन द्रव्यों में संभव नहीं।।२१॥

इसी प्रसंग में सूत्रकार ने बताया— एतेन कर्माण गुणाइच व्याख्याताः ॥२२॥ (२२०)

[एतेन] इस कथन से [कर्माण] कर्मो [गुणाः] गुणों का [च] ग्रीर [व्या-ख्याताः] व्याख्यान (समभ लेना चाहिये, निष्किय होने के विषय में)।

मूर्त होना ग्रथवा परिमाण वाला होना केवल द्रव्य का धर्म है। इसप्रकार गुण श्रीर कर्म न मूर्त हैं, न परिमाण वाले। इसलिये इनमें किया का होना संभव नहीं। दिशा श्रादि के समान गुण श्रीर कर्म निष्क्रिय होते है।।२२॥

शिष्य जिज्ञासा करता है, यदि गुण, कर्म निष्क्रिय हैं, तो इनका द्रव्य से संवन्ध कैसे होता है ? सम्वन्घ के लिये किया का होना आवश्यक है। सूत्रकार ने समाधान किया—

निष्क्रियाणां समवायः कर्मभ्यो निषिद्धः ॥२३॥ (२२१)

[निष्कियाणाम्] कियाहीन गुण, कर्मी का [समवायः] समवाय सम्बन्ध (द्रव्य के साथ) [कर्मभ्यः] कियाग्रों से [निषिद्धः] निषिद्ध है, रहित है।

गुण और कर्म निष्किय हैं, किया के ये समवायिकारण नहीं हैं। द्रव्य के साथ इनका सम्वन्य समवाय है। तात्पर्य है—द्रव्य इनका समवायिकारण होता है। गुण और कर्म द्रव्य में समवाय-सम्बन्ध से ग्रात्मलाभ करते हैं। परन्तु इस ग्रात्मलाभ में ग्र्यात् द्रव्य में गुण ग्रथवा कर्म के उत्पन्न होने में गुण-कर्म को कोई गति ग्रादि किया नहीं करनी पड़ती। समवाय के नित्यसंबन्ध मानने का यही तात्पर्य है, कि गुण-कर्म द्रव्य को छोड़कर ग्रन्यत्र कहीं ग्रात्मलाभ नहीं कर सकते। गुण-कर्म का द्रव्य में समवाय नित्य है। यह समवाय कियाग्रों से निपिद्ध है, अर्थात् इसकी सीमा में, इसके क्षेत्र में कियाग्रों का प्रवेश नहीं है।

सूत्रकी अन्य प्रकार व्याख्या में सूत्र पदों का अन्वय इसप्रकार करना चाहिये—'निष्क्रियाणां द्रव्याणां दिगादीनां कर्मभ्यः कर्मनिरूपितः समवायो निषिद्धः, न भवतीत्यर्थः।' क्रियारहित दिश्ग ग्रादि द्रव्यों का समवाय क्रियाग्रों से

१. 'कर्मभिः प्रतिषिद्धः' ग्र॰ प्रा॰ । '०भ्यः प्रतिषिद्धः' चन्द्रा॰ ।

निरूपित नहीं होता।

पांच वर्ग हैं, जिनका समवाय अन्य पदार्थों में रहता है। अर्थात् उन पांच वर्गों की उन पदार्थों में उत्पत्ति अथवा स्थिति होती है। वे पांच वर्ग हैं—

- १. अवयवी [-द्रव्य] का समवाय अवयवों [कारण द्रव्यों] में
- २. गुण का समवाय द्रव्य [गुणी] में
- ३. किया का समवाय द्रव्य [कियावान्] में
- ४. जाति का समवाय व्यक्ति [द्रव्य, गुण, कर्म] में
- ५. विशेष नामक पदार्थ का समवाय नित्यद्रव्य परमाणुत्रों में

जिसका समवाय है, वह आधेय; तथा जिसमें समवाय है, वह आधार है। इसका तात्पर्य है, आधार में समवाय आधेय से निरूपित है। आधेय उस आधार में उत्पन्न होकर अथवा स्थित होकर समवाय को अभिव्यक्त करता है।

संख्या ३ में कहा गया, किया का समवाय द्रव्य में है। परन्तु द्रव्य के दो प्रकार वतायेगये—एक सिकय; दूसरे निष्किय। सिकय द्रव्यों में समवाय किया-निरूपित होगा; परन्तु निष्क्रिय द्रव्यों में समवाय कियानिरूपित न होकर केवल गुणिनरूपित होगा। इसी भाव को सूत्रकार ने कहा है—निष्क्रिय द्रव्यों का समवाय कियायों (कर्मों) से निषिद्ध है; अर्थात् वह कियानिरूपित नहीं होता। फलतः यह तथ्य सामने आया, कि निष्क्रिय द्रव्य, गुण, कर्म में कोई वस्तु समवेत हुई उत्पन्न नहीं होती। अर्थात् ये किसी वस्तु की उत्पत्ति के समवायिकारण नहीं होते।।२३।।

यथार्थं को ग्रंशतः न समभते हुए शिष्य जिज्ञासा करता है, यदि गुण, कर्म किसी के कारण नहीं, तो गुणादि से गुणादि की उत्पत्ति कैसे मानी जाती है? रूपादि से रूपादि गुण की, संयोग से कर्म की, कर्म से वेगाख्य संस्कार गुण की उत्पत्ति होती है। सूत्रकार ने समाधान किया—

कारणं त्वसमवायिनो १ गुणाः ॥२४॥ (२२२)

[कारणम्] कारण [तु] तो हैं [स्रसमवायिनः] स्रसमवायी [गुणाः] गुण ।
गुण अपने कार्यों के प्रति स्रसमवायिकारण होते हैं । किसी कार्य का समवायिकारण केवल द्रव्य होता है । प्रत्येक पदार्थ समवायिकारण हो, स्रथवा समवायिकारण होना केवल कारणता हो; यह कोई स्रावश्यक नहीं है । वस्तुमात्र की
नैसर्गिक उस स्थिति का विवेचन करना शास्त्र का लक्ष्य है, जो जहां संभावित
है । विवेच्य स्थिति के स्रनुसार गुण-कार्यद्रव्य, गुण, कर्मों के प्रति—स्रसमवायि-

१. यह सूत्र नहीं है, ग्र० प्रा०।

कारण होते हैं। क्रियानिरूपित समवायिकारणता गुणों में एवं कर्मी में संभव नहीं।।२४॥

सूत्रकार ने ग्रतिदेश द्वारा दिशा की इसी स्थिति का निर्देश किया—
गुणैदिंग् व्याख्याता ॥२५॥ (२२३)

[गुणैः] गुणों से [दिक्] दिशा का [व्याख्याता] व्याख्यान समभ लेना चाहिये।

यह प्रमाणित किया गया, कि गुण ग्रमूर्त होने से किया के प्रति समवायिकारण नहीं होते। ग्रथवा कियानिरूपित समवायिकारणता गुणों में नहीं होती।
इसीके ग्रनुरूप—दिशा के द्रव्य होते हुए भी—ग्रमूर्त्त होने के कारण वह किया
का समवायिकारण नहीं होती। ग्रथवा कियानिरूपित समवायिकारणता दिशा
में नहीं रहती; एकत्वादि संख्या-गुणनिरूपित समवायिकारणता रहती है। 'यह
किया पूर्व दिशा में हुई, यह पश्चिम दिशा में 'इत्यादि-व्यवहार किया के प्रति
दिशा की समवायिकारणता का वोधक नहीं है; यह केवल निमित्तकारणता को
प्रकट करता है; प्रयोग ग्रीपचारिकमात्र है। किया का समवायिकारण तो वही
द्रव्य है, जिसमें किया साक्षात् होरही है।।२५।।

सूत्रकार ने दिशा के भ्रमुरूप काल के विषय में श्रतिदेश द्वारा बताया —

कारणेन काल:<sup>२</sup> ॥२६॥ (२२४)

[कारणेन] कारण (निष्किय होने) से [कालः] काल (व्याख्यात समभना चाहिये)।

प्रस्तुत सूत्र में गत प्रसंग से निष्क्रियत्व, ग्रमूर्त्तत्व हेतु तथा व्याख्यात पद का ग्रनुवर्त्तन अपेक्षित है। काल निष्क्रिय है, ग्रमूर्त्त है; इस कारण वह—गुण व दिशा के समान—किया का समवायिकारण नहीं होता। ग्रर्थात् कियानिरूपित सम-वायिकारणता काल में नहीं रहती; प्रत्युत संख्यादि-गुणनिरूपित समवायिकारणता रहती है। वैसे कार्यमात्र में काल निमित्तकारण रहता है; क्योंकि प्रत्येक कार्य ग्रवश्य किसी न किसी काल में ग्रात्मलाभ किया करता है।।२६॥

इति वैशेषिकसूत्रविद्योदयभाष्ये पञ्चमाध्यायस्य प्रथममाह्निकम् । समाप्तश्चायं पञ्चमोऽध्यागः।

१. 'गुणैश्च दिग् व्याख्याता,' ग्र० प्रा०।

२. 'काल इति' चन्द्रा०।

## ग्रथ षष्ठाध्याये प्रथमान्हिकम्।

गत ग्रध्याय में कर्म का विवेचन किया गया। ग्रब गुणों का विवेचन व परीक्षण करना ग्रभीष्ट है। गुणों में प्रथम विवेचन की दृष्टि से धर्म-ग्रधमें ग्रभ्यहित
हैं; क्योंकि ग्रात्मा के ग्रम्युदय ग्रीर पतन के ये ग्रावश्यक कारण होते हैं। ग्रधमें
का परित्याग और धर्म का ग्रमुष्ठान ग्रात्माम्युदय के लिये ग्रावश्यक है; ग्रतः
ग्रथम धर्माधर्म विवेच्य हैं। कीन कर्म [किया] धर्म के साधन हैं ग्रीर कीन ग्रधमें
के; इसमें केवल वेद प्रमाण है; क्योंकि वह ईश्वरीय ज्ञान है। उसमें भ्रम, प्रमाद,
विप्रतिप्सा ग्रादि दोषों की संभावना नहीं। इस तथ्य की उपपत्ति के लिये सूत्रकार ने ग्रध्याय का पहला सूत्र कहा—

बुद्धिपूर्वा वाक्यकृतिर्वेदे ।। १।। (२२५)

[बुद्धिपूर्वा] बुद्धिपूर्वक है [वान्यकृतिः] वाक्यरचना [वेदे] वेद में।

सूत्र में 'वुद्धि' पद का अर्थ इस नाम का अन्तः करण नहीं, प्रत्युत नैसर्गिक नित्यज्ञान का बोधक है—यह पद। वेद में जो वाक्यरचना है, पद व पदसमूहों की आनुपूर्वी है; वह सब बुद्धिपूर्वक है, नित्य ज्ञानमूलक है। वेद के इस रूप में भ्रम प्रमाद आदि की संभावना नहीं। इसी कारण धर्म व अधर्म का बोध कराने में वेद का स्वतः प्रामाण्य है। ईश्वरीय ज्ञान होना इसका मूल है। मानव का ज्ञान यित्किञ्चित् अज्ञानिमिश्रित रहता है। यह कभी संभव नहीं, कि कोई मानव पूर्णज्ञानी हो। ईश्वरीय ज्ञान पूर्ण व नित्य है। मानवप्राणी के लिये जितना अपेधित है, वह वेद के रूप में प्राप्त है। उसका निरपेक्ष प्रामाण्य होने से वहां जो विहित है, वह अनुष्ठिय तथा जो निषिद्ध है, वह त्याज्य है। यथार्थ धर्म का स्वरूप वहीं से जानाजाता है। वह वेद-ऋक्, यजुष्, साम, अथर्वरूप है।।१॥

सूत्रकार ने वेदरचना की बुद्धिपूर्वकता में ग्रन्य उपोद्धलक प्रस्तुत किया— ब्राह्मणे संज्ञाकर्म सिद्धिलिङ्गम् ॥२॥ [२२६]

[ब्राह्मणे] ब्राह्मण में जो [संज्ञाकर्म] संज्ञा का-नाम का करना है, वह

१. '०कृतिर्वेदः' म्र० प्रा०।

२. 'ब्राह्मणसंज्ञाकमं' ग्र० प्रा०। 'तथा ब्राह्मणे संज्ञाकमंसिद्धि लिङ्गम्' चन्द्रा०। इन ग्रन्थों में इस सूत्र से पूर्व एकसूत्र निर्विष्ट, है जो ग्रन्य संस्करणों में उप-

२०५

[सिद्धितिङ्गम्] सिद्धि में लिङ्ग है (बुद्धिपूर्वक वेदरचना की)।

खाल जारा सूत्र में 'ब्राह्मण' पद किसी वर्णविशेष का वोयक न होकर उस वैदिक साहित्य का बोध कराता है, जो इस [ब्राह्मण] नाम से प्रसिद्ध है। ऐसे ब्राह्मण-साहित्य में ग्रनेक पदों के अर्थ का मूल ग्राधार बताते हुए उनका विवरण दिया गया है। जैसे-रोने से 'रुद्र' बना; छादन से 'छन्द'; मनन से 'मन्त्र'; वाज ्या हा । प्राप्त व वल )का भरण-धारण, पोपण करने से 'भरद्वाज' स्रादि शतशः पदों के-विशिष्ट अर्थों में-प्रयोग का विवरण उक्त साहित्य में उपलब्ध होता है। इसी प्रकार ब्राह्मण, राजन्य, वैश्य, शूद्र भ्रादि पद हैं; जिन सबका मूलतः प्रयोग वेद में हुआ है । सर्गादि काल में जब वेद का प्रादुर्भाव हुआ, तब न उसप्रकार का मानव क्षुत्रा हो। समाज था, न ग्रवान्तर विभाग, किन्हीं ग्रादिसर्गकालिक विशिष्ट मानवों के माध्यम द्वारा ग्रचिन्त्यशक्ति परमात्मा ने वेदों का प्रादुर्भाव किया। उन वैदिक पदों में ग्रर्थविशेष के बोधन करने की शक्ति का निधान किसने किया ? मानव इतना ग्रधिक सर्वज्ञ कभी नहीं होता। तब यह स्वीकार करना सर्वथा निर्वाध व युक्तियुक्त है, कि वह सब रचना ईश्वरीय है । उसीका विवरण ब्राह्मणसाहित्य में विर्दिष्ट किया गया है। मानव स्वयं व्यवहार में भ्रानेपर विशिष्ट ग्रथों की स्रभि-व्यक्ति के लिये ग्रनेक पदों का प्रयोग व निर्माण करता है। इसप्रकार ब्राह्मण-साहित्य में अनेकानेक नाम-पदों का मौलिक अर्थ-विवरण-वेद ईश्वरीय रचना है-इस निश्चय [सिद्धि] में प्रमाण है ॥२॥

न केवल पदों के अर्थ का, प्रत्युत कर्मों का निर्देश भी वेद की ज्ञानपूर्वक रचना में प्रमाण है । सूत्रकार ने उपलक्षणरूप में कर्म का निर्देश बताया-—

# बुद्धिपूर्वो ददाति: ॥३॥ (२२७]

[बुद्धिपूर्वः] ज्ञानपूर्वक है (वेद में) [ददातिः] दान (कर्म का निर्देश)। सूत्र में 'ददातिः' पद दान-कर्म का निर्देश करते हुए वेद के उन प्रसंगों की ग्रोर संकेत करता है, जहां ग्रम्युदय के साधनरूप में दान-कर्म विषयक महत्त्व के विवरण उपलब्ध होते हैं । वेद में कहा-यह भूमि ग्रीर यहां के ग्रनन्त ऐश्वयं प्राणी

लब्ध नहीं। सूत्र है—'स वा ग्रस्मद्बुद्ध्यन्यो लिङ्गमृषेः 'ग्र ० प्रा०। 'न चास्मद्बुद्धिभ्यो लिङ्गमुषेः चन्द्रा०।

१. इस सब के लिये वैदिक साहित्य के निम्नस्थल द्रष्टव्य हैं- श० ब्रा० ६।१। ३।१०।। जै० उ० बा०४।२।६॥ श० बा० ८।५।२।१॥ निरु० ७।१२॥ भ्रापें बार १।२।१।२।२ इत्यादि। यह केवल दिग्दर्शनमात्र है, विद्वान जानते हैं, इसप्रकार के विवरणों से वैदिक साहित्य भरा पड़ा है।

के जीवनसम्बन्धी अभ्युदय के लिये दिये गये हैं, इनका उपयुक्त विभाजन कर प्रत्येक प्राणी के लिये इनके उपभोग का अवसर मिलना चाहिये। यह सत्य है, जो अज्ञानी न स्वयं उपभोग्य सम्पत्ति का उपयोग करता है, और न अपने साथी पड़ोसी को सहयोग देता है, उसे उपभोग्य पदार्थों का प्राप्त होना व्यर्थ है, वह सम्पत्ति का नाश है। भोग्य पदार्थ उपभोग के लिये है, छिपाकर रखने व बन्द करने के लिये नहीं। नैसर्गिक स्वार्थ में डूबे व्यक्ति की केवल अपने लिये उपभोग की भावना होना पाप हैं।

दान ऐसे सब कर्मों का उपलक्षण है, जो प्राणी के ग्रम्थुदय के साधन हैं। इसे कीन जानता है? कि ग्रमुक कर्म ग्रम्थुदय के साधन हैं। ग्रल्पज्ञ स्वार्थ में दबा मानव दान ग्रादि कर्मों के प्रति स्वभावतः ग्ररुचि रखसकता है। यह तो महा-दाता भगवान् का निर्देश है, जब ग्रनन्त ऐश्वर्य प्राणी के उपभोग के लिये उसने प्रदान किये हैं; तब प्राणियों में श्रेष्ठ मानव को उस दान ग्रादि सत्कर्म की भावना से विमुख न होना चाहिये। वेद का ऐसा विवरण वेद की रचना को ज्ञान-पूर्वक व ईश्वरीय होने में प्रमाण है।।३।।

दान के द्वारा सत्कर्तव्य बताने के साथ ही प्रतिग्रह के विषय में सूत्रकार ने अतिदेशपूर्वक कहा—

तथा प्रतिग्रहः ॥४॥ (२२८)

[तथा] उसी प्रकार [प्रतिग्रहः] दान का स्वीकार (वेद की ज्ञानपूर्वक रचना का प्रमाण है) ।

दान को स्वीकार करना समाज की विश्व खलता को दूर करने में सहयोग देना है। यह पारस्परिक सहानुभूति होने का मूल है। गंभीरता के साथ एक-दूसरे के प्रति पूर्ण सहानुभूति रखने वाले व्यक्तियों के समाज का संघटन ईश्वरीय प्रेरणा है। मानव ने कभी इसको पूरे रूप में निभाया नहीं; क्योंकि अपने क्षेत्र में यह भी एक छोटा चौधरी है। जब जितना निभाया, उसके अनुसार उतना फल पाया। समाज का उतने अंश तक सुखी व दु:खी होना, समाज की उतने अंश तक इन भावनाओं व उनके अनुसार अनुष्ठानों—सिक्तय व्यवहारों पर ही निर्भर है। निस्सन्देह ऐसे निर्दोष समाज की कल्पना-साधना ईश्वरीय ही संभव है। मानव उस स्तर पर कभी पूरा नहीं उतरा। वेद के समाजविषयक ऐसे निर्देश उसके ईश्वरीय रचना होने में प्रमाण हैं।।४।।

१- ब्रष्टव्य, ऋ० ४।२६।२॥ १०।४८।१॥१०।११७।६॥

२. द्रहटच्य ऋ० १०।११७ ।५।। इत्यादि ।

समाज को सुखी-दुःखी, उन्नत व अनुन्नत होना व्यक्तियों के सत्कर्म व व असत्कर्म पर निर्भर करता है। व्यक्तियों का समूह समाज है। सत्कर्म किसी विशेष वर्ग की ठेकेदारी नहीं। यह सोचकर—िक सत्कर्म उनका ही कार्य है, हम चाहे जैसा आचरण करें—समाज अभ्युदय-लाभ नहीं करसकता। फल कर्मानुसार होता है; जो करता है, वह पाता है, सूत्रकार ने बताया—

ब्रात्मान्तरगुणानामात्मान्तरेऽकारणत्वात्<sup>९</sup>।।५।। (२२६)

[म्रात्मान्तरगुणानाम्] एक भ्रात्मा की विशेषताम्रों (-गुणों) के [म्रात्मा-न्तरे] ग्रन्य भ्रात्मा की परिस्थितियों में [म्रकारणत्वात्] कारण न होने से ।

एक आत्मा का सत्कर्म दूसरे आत्मा की परिस्थितियों में कारण नहीं होता।
कुछ व्यक्ति व्यवस्था के अनुसार सत्कर्म-अपेक्षित कार्यानुष्ठान-परिश्रम करते
हैं; वे उसका फल पाते हैं; यह ईश्वरीय विधान है। समाज इसके अनुसार जितना
अधिक वर्तेगा, उतना अभ्युदय का लाभ उठायेगा। यदि स्वार्थी मानव इसमें
व्यत्तिकम करना चाहेगा; तो वह 'कृतहानि' और 'अकृताभ्यागम' होगा। यह
न्याय के विपरीत है। ईश्वर के शासन में ऐसा संभव नहीं। 'कृतहानि' का
तात्पर्य है, जिसने जितना किया है, उसको उतने किये का फल न मिले, तो उसके किये [कृत] की हानि होगी। और जिसने नहीं किया [अकृत], उसको अन्य
के कृतश्रम का फल प्राप्त [-अभ्यागम] होगा। यह पूर्ण अन्याय का रूप है।
इसमें समाज न कभी सुखी होता, न पनपा। इसलिये समाज के अभ्युदय के
लिये प्रत्येक व्यक्ति यह सोच-समभकर अपने आवश्यक सत्कर्म का अनुष्ठान
करे, कि मुभको अपने किये का फल प्राप्त होना है। अन्य का किया सत्कर्म मेरे
अभ्युदय में कारण नहीं होसकता।

कहाजाता है, मृत व्यक्ति के निमित्त पुत्र द्वारा कियागया श्राद्धकर्म मृत व्यक्ति की तृष्ति का कारण होता है। तब अन्य के किये कर्म का अन्य को फल प्राप्त होना उचित मानना चाहिये। जब अन्य के किये कर्म का फल मृत व्यक्ति को मिलजाता है, और इसे शास्त्रीय व्यवस्था कहाजाता है; तो जीवित व्यक्ति

१. 'म्रात्मगुणेष्वात्मान्तरगुणानामकारणत्वात्' म्र० प्रा०। चन्द्रा०। इन ग्रन्थों में इस सूत्र से पहले एक म्रौर सूत्र है—'तयोश्च कमो यथानितरेतराङ्ग-भूतानाम् ।' उन दान-प्रतिग्रह दोनों का कम-पारस्परिक सम्बन्ध कार्य-कारणरूप नहीं है; प्रत्युत ऐसे दो पदार्थों के समान है, जिनका परस्पर मङ्गभाव—कार्यकारणभाव नहीं होता। जैसे—घट म्रौर रासभ। सूत्रगत 'च' पद नहीं है, चन्द्रा०।

श्रन्य के श्रम का फल क्यों न प्राप्त करे ? वैसा करना उचित ही होगा ।

वस्तुत: यह कल्पना अत्यन्त मिथ्या व निराधार है, कि यहां कुछ व्यक्तियों को भोजन करा देने से परलोकगत आत्मा की तृष्ति होजाती है। यह किसने देखा जाना ? यथार्थ में यह कल्पना मूलरूप से अवैदिक है। स्पष्ट देखाजाता है, तृष्ति केवल उन व्यक्तियों की होती है, जो उन खाद्य पदार्थों का उपयोग करते हैं।

कहाजाता है, खाद्य पदार्थ के उपयोग से तृप्त व्यक्तियों का आशीर्वाद पर-लोकगत आत्मा को सन्तृष्ट व तृप्त करता है। वस्तुतः परलोकगत आत्मा कहां है, कैंसा है; यह आजतक किसीने नहीं जाना; और न यह देखा है, कि आशी-वदि ने किसी की भूख मिटाई हो।

यह एक सर्वमान्य एवं न्याय्य व्यवस्था है, कि एक ग्रात्मा के गुणों—विशेषताग्रों, श्रम ग्रादि सत्कर्मों—का फल दूसरे ग्रात्मा को नहीं मिलता, न मिलना
चाहिये । इस लोक ग्रीर परलोक दोनों के लिये यह सुख व ग्रम्युदय का मूल
ग्राधार है। इसका व्यतिक्रम होने पर—परलोक का तो पता नहीं, पर—इस लोक
में ईर्ष्या, द्वेष, मात्सर्य ग्रादि बढ़कर संघर्ष पैदा होतारहा है हो रहा है ग्रीर
होगा। उस मूलभूत न्याय्य-व्यवस्था का परित्याग ऐहिक संघर्षों की जड़ है। ऐसी
दशा में इसे कोई समाप्त कर नहीं सकता। संभवतः संघर्ष न उठें, ग्रथवा उनमें
शिथिलता लाईजासके, इसी भावना से कदाचित् मृतक श्राद्ध जैसे कर्मों की कल्पना
कीगई हो। इसे शास्त्रीय रूप दियागया, ग्रीर उस मूल न्याय्य व्यवस्था की जड़पर
कुल्हाड़ा चलादियागया। ग्राचार्य सूत्रकार यह भाव ग्रभिव्यक्त कररहा है, कि
एक ग्रात्मा के गुण—सत्कर्म दूसरे ग्रात्मा के लिये फलप्रद नहीं होते। इस व्यवस्था
का पालन सबके ग्रभ्युदय का साधन है।।।।

सूत्रकार ने बताया-

तद्दुष्टभोजने न विद्यते ।।६।। (२३०)

[तत्] वह (अभ्युदयरूप फल) [दुष्टभोजने] दूषित व्यक्तियों द्वारा ऐश्वर्य भोगते रहने पर [न] नहीं [विद्यते] रहता है।

समाज में दूषित व्यक्ति-ग्रनधिकारी व्यक्ति यदि ऐश्वर्य का भोग करता

### इस सूत्र से पूर्व एक ग्रीर सूत्र है —

'स्रदुष्टभोजनात् समभिज्याहारतोऽभ्युदयः ।' स्र० प्रा०/चन्द्रा० । स्रिधकारी व्यक्तियों द्वारा ऐश्वर्य स्रादि का भोग किये जाने से तथा सबके प्रति समान व्यवहार से समाज का स्रभ्युदय होता है । उस समाज को सब प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं, जहां ऐसी न्याय्य व्यवस्था हो । रहता है; तथा जो श्रिवकारी हैं, उनको इस भोग से विञ्चत रक्खाजाता है; तो समाज में श्रम्युदयरूप फल नहीं रहता, तिरोहित होजाता है। ऐसा समाज संघर्ष, दुःखी श्रीर विपदाश्रों का श्रागार बनजाता है।।६।।

दुष्ट कौन है ? सूत्रकार ने बताया--

दुष्टं हिंसायाम् ॥७॥ (२३१)

[दुष्टम्] दुष्ट (जानो उसे, जो) [हिंसायाम्] हिंसा में--दूसरों को कष्ट देने में (प्रवृत्त हो)।

ऐसे व्यक्ति ऐहिक ऐश्वयों का भोग करने के स्रिधकारी नहीं हैं, जो समाज में विश्वं खलता पैदा करते हैं, स्रकारण स्रन्य व्यक्तियों को कष्ट पहुंचाते हैं। दूसरे के स्रिधकार पर डाका डालते हैं। स्रिधकारी के ऐश्वयं व सम्पदास्रों का स्रपहरण करते हैं। समाज की सम्पत्ति का घ्वंस करते हैं। प्रशासन का कार्य है, ऐसे व्यक्तियों को स्रनिधकृत ऐश्वयंभोग से विञ्चत करे; स्रथवा उनको सन्मार्ग पर लाने का सबप्रकार प्रयत्न कियाजाय। ऐसा दुष्ट व्यक्ति समाज का कुष्ठ है। रोगी समाज व व्यक्ति कभी पनपता नहीं।।७।।

ऐसे व्यक्ति का समाज में सम्मान समाज को दूपित कर देता है । सूत्रकार ने बताया—

तस्य' समभिव्याहारतो दोषः ॥ ६॥ (२३२)

[तस्य] उस दुष्ट (हिंसक) व्यक्ति के [समभिव्याहारतः] समान व्यवहार से [दोषः] दोष (पैदा होजाता है, समाज में) ।

श्रेष्ठ सत्कर्मी व्यक्तियों की समानता में यदि—समाज को हानि पहुंचाने वाले दुष्ट व्यक्तियों के प्रति—सम्मान का व्यवहार कियाजाता है, तो समाज में दोष उत्पन्न होजाता है। प्रत्येक व्यक्ति उच्छू खलता का ग्राश्रय लेकर उसी मार्ग पर चलने को उत्सुक होता है। जब विना उपयुक्त श्रम व सत्कर्म के केवल ग्रत्याचार व ग्रनाचार से ऐश्वर्य व सम्मान दोनों मिलें, तो कप्टसाध्य श्रम कौन करना चाहेगा? यह स्थिति समाज व राष्ट्र को सबप्रकार के दोषों का ग्रागार बना देती है, जो दु:खों का मूल है। यदि समाज दुष्टों की प्रवृत्तियों के ग्रनुकरण की ग्रोर उत्सुक न होकर उसमें बाधक बनेगा, तो संघर्ष पैदा होकर समाज के लिये कष्टकर होगा। ग्रतः ऐसे व्यक्तियों का समाज में ग्रादर न होकर सब प्रकार से नियन्त्रण होना ग्रावश्यक है।।5।।

क्योंकि सूत्रकार ने बताया---

१. यह सूत्र नहीं, ग्र० प्रा०। 'तस्य' पद नहीं, चन्द्रा०।

## तददुष्टे न विद्यते ॥ ।।। (२३३)

[तत्] वह (सामाजिक दोषरूप फल)[ग्रदुष्टे] ग्रदुष्ट-ग्रधिकारी व्यक्तियों में सम्मान का व्यवहार होने पर [न] नहीं [विद्यते] रहता।

समाज में जो जैसा व्यक्ति है, उसके साथ वैसा व्यवहार किये जाने पर समाज में बुराइयां पैदा होने का अवसर नहीं आता। ऐसे निर्दोष समाज की कल्पना बहुत ऊंची है। विषम व्यवहार समाज में दोषों को उत्पन्न करने का मूल कारण है। जो व्यक्ति अच्छा या बुरा जैसा है, उसके साथ प्रशासन व समाज द्वारा वैसा व्यवहार न होकर, विपरीत व्यवहार होना 'विषम व्यवहार' का स्वरूप है। प्रशासन-संविधान के आदि प्रवक्ता मनु ने बताया है—जो प्रशासक निरप्राध व्यक्तियों को दण्ड देदेता है, और अपराधी दण्डनीय व्यक्तियों को दण्ड नहीं देता; वह महान अयश का भागी होता है, और इःख को प्राप्त करता है। इसलिये दुष्ट और अदुष्ट का विवेचन कर उसके अनुसार जब उनके साथ व्यवहार होता है, तब यह समव्यवहार समाज व राष्ट्र को सुखी बनाता है।।।।

इसी तथ्य को लक्ष्यकर सूत्रकार ने बताया—

पुनर्विशिष्टे प्रवृत्तिः ॥१०॥ (२३४)

[पुनः] निरन्तर [विशिष्टे] विशिष्ट (व्यक्ति के विषय) में [प्रवृत्तिः] प्रवर्त्तन, भुकाव, ध्यान (समाज व प्रशासन का रहना चाहिये)।

व्यक्ति की यह विशिष्टता ज्ञानमूलक मानी गई है। समाज में किसी विषय के विशेषज्ञ व्यक्तियों की सुख-सुविधा का घ्यान समाज व प्रशासन दोनों को रखना ग्रावश्यक है। ऐसे विशेषज्ञ ग्रपने परिश्रम व प्रतिभा से राष्ट्र के श्रम्युदय में सहयोगी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को प्रजा एवं प्रशासन द्वारा ग्राधिक चिन्ताओं से दूर कर देने पर उनका प्रतिभापूर्ण ज्ञान राष्ट्र के ग्रम्युदय में निर्वाध सहायक होता है। ग्राधिक ग्राधारों पर उनकी उपेक्षा राष्ट्र के लिये हानिकर है। ऐसी दशा में अनेकवार इसप्रकार की विभूतियां ग्रपनी विशिष्टताओं को साथ लेकर ग्रसमय में विलीन होजाती हैं; समाज व राष्ट्र के लिये उनकी ग्रसाधारण प्रतिभाग्नों का कोई उपयोग नहीं होपाता। ग्रतः समाज की ऐसी व्यावहारिक विषमता को दूरकर उन प्रतिभासम्पन्न व्यक्तियों के स्तर के ग्रनुसार उन्हें ग्राधिक सुविधा प्रदान करने में कभी उपेक्षा नहीं कीजानी चाहिये। समाज के चतुरस्र अम्युदय

श्रदण्डचान् दण्डयन् राजा दण्डघांश्चैवाप्यदण्डयन् ।
 श्रयशो महदाप्नोति नरकं चैव गच्छति ॥६।१२६॥

२. यह सूत्र नहीं है, अरु प्रा० । 'पुनः' पद सूत्र में नहीं है, चन्द्रा० ।

के लिये ऐसे व्यक्तियों का प्रजा व प्रशासन द्वारा निरन्तर ध्यान रक्खा जाना अत्यन्त अपेक्षित होता है ॥१०॥

इसका यह तात्पर्य समभना ग्रसंगत होगा, कि सर्वसाधारणजन ग्रथवा ज्ञान-हीन व्यक्ति को भूखा गरने दियाजाय। इसी भावना से सूत्रकार ने कहा—

समे हीने वा प्रवृत्तिः ॥११॥ (२३५)

[समे] वरावर के सर्वसाधारण में [हीते] हीत (ज्ञानादि से हीत के विषय) में [बा] भी [प्रवृत्तिः] प्रवर्त्तन वर्ताव (ग्राधिक सहयोग ग्रादि का होना) आवश्यक है।

समाज के प्रत्येक ग्रंग का सहानुभृतिपूर्वक प्रजा व प्रशासन को ध्यान रखना आवश्यक है। समाज का ऐसा संघटन—जहां प्रत्येक एक-दूसरे की अपेक्षाग्रों का ध्यान रखता है, ग्रौर उन ग्रपेक्षाग्रों की पूर्ति के लिये सहयोग प्रदान करता है—सदा सुखी व बलिष्ठ रहता है। ऐसे समाज की कल्पना बड़ी ऊंची है, एवं प्रबल प्रयत्न-साध्य है।।११।।

समाज में प्रत्येक प्रकार के व्यक्तियों का सहयोग स्वीकार करने के विषय में सूत्रकार ने अतिदेश द्वारा बताया—

# एतेन हीनसमविशिष्टघार्मिकेभ्यः परस्वादानं व्याख्यातम् ॥१२॥ (२३६)

[एतेन] इससे (उक्त विवरण से)[हीनसमिवशिष्टधार्मिकेम्यः] हीन, सम, विशिष्ट, धार्मिक व्यक्तियों से [परस्वादानम्] ग्रन्य द्वारा दिये धन का स्वीकार करना [ब्याख्यातम्] व्याख्यात-कहा गया—समभना चाहिये।

गत सूत्रों में कहा गया—समाज के असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्तियों का विशेषरूप से तथा अन्य सभी स्तर के व्यक्तियों का इस विषय में ध्यान रक्खा जाय, कि कोई व्यक्ति आर्थिक तंगी से दुःखी न हो। प्रजा व प्रशासन वैयक्तिक, सांधिक व प्रशासकीय प्रणाणी से ऐसे व्यक्तियों को समुचित सहयोग प्रदान करें। इस व्यवस्था के अनुसार सूत्रकार ने प्रस्तुत सूत्र द्वारा बताया, कि किन व्यक्तियों के ऐसे सहयोग को स्वीकार किया जाय। जैसे अपेक्षा रखने वाले सब प्रकार के व्यक्ति संभव हैं, ऐसे ही सहयोग देने वाले भी सब प्रकार के व्यक्ति रहते हैं। उन सभी का दिया गया सहयोग स्वीकार करना चाहिये।

सूत्र में 'धार्मिक' पद से मैंने 'प्रशासन' का संकेत समभा है। धर्मपूर्वक राष्ट्र

१. यह सूत्र नहीं है, भ्र० प्रा०। 'चाप्रवृत्तिः' चन्द्रा०।

२. यह सूत्र नहीं है, झ० प्रा०। 'परादानं' चन्द्रा०।

की रक्षा करना, एवं प्रजा को सुव्यवस्थित रखना प्रशासन का एकमात्र कार्य व लक्ष्य है। हीन, सम, विशिष्ट किसी से भी जो सहयोग प्राप्त हो, वह प्रशासन की मान्यताओं के अनुकूल होना चाहिये। यदि किसी सहयोग को प्रशासन राष्ट्र की सुविधाओं में वाधक समभता है, तो उसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये। फलतः वही आर्थिक सहयोग स्वीकार्य है, जो प्रशासन से मान्य हो।।१२॥

यदि वह ऐसा न हो, तो सूत्रकार ने बताया--

### तथा विरुद्धानां त्यागः ॥१३॥ (२३७)

[तथा] उस प्रकार (निर्धारित व्यवस्थाओं से) [विरुद्धानाम्] विरुद्ध-विप-रीत (सहयोगों-प्रदानों) का [त्यागः] परित्याग-स्वीकार न करना—उचित है।

यदि कोई व्यक्ति या संघ किसी को ऐसा सहयोग प्रदान करता है, जो प्रशासन की मान्यताओं के विपरीत है; जिससे राष्ट्र व समाज में विश्वंखलता उत्पन्न होने की संभावना है, उस सहयोग को स्वीकार्य नहीं माना जाना चाहिये। वह सर्वथा परित्याज्य है।।१३।।

किन अवस्थाओं में अथवा कौन सा सहयोग परित्याज्य है ? सूत्रकार ने बताया—

## हीनै परे त्यागः'।।१४।। (२३८)

[हीने] हीन होने पर [परे] अन्य (दाता) के; [त्यागः] परित्याग कर देना चाहिये (सहयोग का)।

यदि कोई व्यक्ति आर्थिक व बौद्धिक दृष्टि से हीन है, दुर्बल है; ग्रौर वह किसी प्रतिभाशाली विशेषज्ञ व्यक्ति को ग्राथिक सहयोग देना चाहता है, तो उस सहयोग को विशेषज्ञ द्वारा त्याग देना चाहिये, ग्रर्थात् उसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये। कारण यह है, कि वह [दाता] स्वयं ग्राथिक स्थिति से दुर्बल है। बौद्धिक दुर्बलता के कारण उसे ग्रन्य ग्रर्थार्जन में कठिनता व ग्रमुविधा होसकती है। ऐसे दाता को समभाकर उसके ग्राथिक सहयोग को ग्रस्वीकार करना चाहिये; ग्रन्यथा संभव है, उसके भावुक हृदय को ठेस पहुंचे। यदि सामूहिक राष्ट्रहित में कोई ऐसा सहयोग प्रदान करता है, तो उसे स्वीकार करना उचित है। राष्ट्रहित में प्रत्येक व्यक्ति का ग्रंशदान उपयोगी होता है। वह ग्रम्युदय व सामाजिक धर्म का रूप है।।१४॥

दाता व अदाता का सब प्रकार से समान स्तर होने की स्थिति में सूत्रकार ने बताया—

१. यह सूत्र नहीं है, ग्र० प्रा०। चन्द्रा०।

समे ब्रात्मत्यागः परत्यागो वा ॥१५॥ (२३६)

[समे] समान होने पर (दाता व स्रादाता के), [स्रात्मत्यागः] स्रादाता (मिलने वाले सहयोग का) त्याग कर दे, [परत्यागः] स्रन्य दाता (स्रपने सहयोग को) त्याग दे, [वा] स्रथवा।

यदि दाता, ग्रादाता दोनों समान हैं, तो चाहे आदाता प्राप्त होने वाले सहयोग को ग्रस्वीकार कर दे; ग्रथवा दाता स्वयं सहयोग की भावना को त्याग दे। यह ग्रापस में दोनों के भावकतापूर्ण समभौते से संभव होता है। दोनों की स्थिति समान होने पर ऐसे सहयोग का सामाजिक दृष्टि से महत्त्व नहीं है। दोनों की ग्रथिका—ग्रावश्यकता व साधन समान हैं, वहां एक स्थान से साधन को हटा-कर ग्रन्थ के साथ जोड़ना विषमता व कष्ट का प्रयोजक होसकता है। किसी की भी ओर से—सूत्रकार द्वारा—त्याग का निर्देश करना उनकी [दाता-ग्रादाता की] परिस्थिति पर निर्भर है। उसीके ग्रनुसार सहयोग का स्वीकार व ग्रस्वीकार होना चाहिये।।१५॥

यदि दाता ज्ञान-विशेषज्ञ विशिष्ट व्यक्ति हो, तो आदाता स्वयं उसके ग्रार्थिक सहयोग को स्वीकार न करे, यह सूत्रकार ने बताया—

विशिष्टे श्रात्मत्याग' इति ॥१६॥ (२४०)

[विशिष्टे] विशिष्ट व्यक्ति के दाता होने पर (उसके द्वारा दिये जाने वाले ग्रार्थिक सहयोग का, आदाता) [आत्मत्यागः] स्वयं परित्याग कर दे, (उस सहयोग को स्वीकार न करे), [इति] समाप्त (हुग्रा प्रसंग)।

सूत्र में 'विशिष्ट' पद उन व्यक्तियों का संकेत करता है, जो ग्रर्थार्जन की भावना को छोड़कर सर्वथा निर्लोभ हो, केवल राष्ट्रहित के लिये ज्ञानवृद्धि में लगे रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों का जीवन अपने लिये न होकर समाज व राष्ट्र के लिये होता है। उनके स्वस्थ जीवन का चालू रहना राष्ट्रहित में है, यह समभकर ऐसे व्यक्तियों की सुख-सुविधा व उनके कार्य के लिये ग्रावश्यक साधन-सामग्री का प्रबन्ध उनसे विना मुग्रावजा लिये होना चाहिये।

जब ऐसे व्यक्तियों को चिकित्सा की ग्रावश्यकता होती है; तब चिकित्सा के निमित्त यदि वे चिकित्सक को ग्रार्थिक सहयोग देना चाहें, तो चिकित्सक उसे स्वीकार न करे, स्वयं उसका त्याग कर दे। इसी प्रकार श्रन्य समस्त ग्राव-

१. 'इति' पद नहीं है, ग्र० प्रा०। चन्द्रा०। सूत्र का तात्पर्य है—विशिष्टे दातिर सित, ग्रादाता ग्रात्मना तस्य दानस्य त्यागं कुर्यात् । वस्तुमूल्यमना-दायैव किचदप्यन्यो वस्तुप्रदानप्रणाल्या विशिष्टस्य पुरुषस्य सेवां कुर्यात् ।

श्यक साधन-सामग्री—जो ज्ञानवृद्धि-मूलक कार्यों के लिये अपेक्षित हो—उनको प्रस्तुत की जाय; तथा उसके मुआवजे के रूप में उनके द्वारा दिया जानेवाला अर्थदान स्वीकार न किया जाय। तात्पर्य है, ऐसे व्यक्तियों का समस्त भार समाज व प्रशासन व्यवस्थानुसार उठाये।

प्रस्तुत ग्राह्मिक में-गुणों के विवेचन प्रसंग से मानव के उन्नत-श्रनुन्नत होने के साधनरूप-धर्म-ग्रधमं गुणों का विवेचन किया गया। इसमें धर्म के एक ग्रंग दान का ऊहापोहपूर्वक विवेचन हुग्रा। दान का तात्पर्य जो ग्राज साधारण रूप में समभा जाता है-दाता का उत्कृष्ट श्रेष्ठ होना तथा ग्रादाता को निकृष्ट व दीन माना जाना-वैसा सूत्रकार ने यहां नहीं माना। सूत्रकार के विचार से व्यक्तियों की योग्यता व ग्रावश्यकता के ग्रनुसार ग्रथं का वितरण 'दान' है। यह सामाजिक व प्रशासनिक व्यवस्थाग्रों के ग्रनुसार होता रहना चाहिये। सूत्रकार ने विशेषरूप से इस तथ्य व यथार्थं का साक्षात् निर्देश किया है, कि परिश्रम करनेवाले को श्रम का पूरा फल मिले। एक के श्रम का दूसरे को लाभ पहुंचना, समाज में दोष का रूप बताया है। सामाजिक संघटन में पारस्परिक सहयोग दान-धर्म का रूप है। सहयोग न होना ग्रधर्म का रूप है। सूत्रकार ने शास्त्र के प्रारम्भ में उस धर्म का संकेत किया है, जो मानव के ग्रम्युदय का मूल है। उसी का संक्षिप्त विवरण सामाजिक-धर्म के रूप में प्रस्तुत प्रसंग द्वारा दिया गया है।

यह केवल उपलक्षण है, दिशानिर्देशनमात्र है। इसका केन्द्रीभूत मूलसूत्र है—समाज का संघटन व पारस्परिक सहयोग। समाज की यह स्थिति जिन ग्राधारों पर सुव्यवस्थित रह सके, वह सब धर्म का स्वरूप है। धर्मशास्त्रों में बताये गये धर्म के लक्षण इसी मूल सिद्धान्त की व्याख्यामात्र हैं। उन सबका लक्ष्य समाज के संघटन व पारस्परिक सहयोग को दृढ़ता के साथ विद्यमान रखना है। यह राष्ट्र की सुरक्षा व सुख-सुविधा की धुरा है।

प्रायः सभी व्याख्याकारों ने सूत्रगत 'दान' पद से ब्राह्मण-भोजन का तात्पर्य समभा है। तथा कितपय सूत्रों में पिठत 'त्याग' पद का ग्रर्थ 'वघ' एवं कहीं 'ग्रवसाद' किया है। जहां 'पर' के साथ 'त्याग' पद का प्रयोग है, वहां 'वघ' ग्रर्थ किया, जहां 'ग्रात्मत्याग' पद है, वहां 'ग्रपना वघ' ग्रर्थ न कर 'ग्रवसाद' ग्रर्थ किया। 'ग्रवसाद' पद का ग्रर्थ है—खेद प्रकट करना, ग्रथवा खिन्न होना। यह सब ग्रप्रासंगिक व ग्रसंगत प्रतीत होता है। व्याख्याकारों ने सूत्रकार की ग्रान्तरिक भावनाग्रों को समभने का उपयुक्त प्रयास नहीं किया।।१६।।

इति श्रीवैशेषिकसूत्रविद्योदयभाष्ये षष्ठाध्यायस्याद्यमाह्निकम्।

# श्रथ षष्ठाध्याये द्वितीयमाह्निकम्

गत स्राह्मिक में सामूहिक-सांघिक धर्म-स्रधर्म का निरूपण कियागया। प्रस्तुत आह्मिक में वैयक्तिक धर्म-स्रधर्म का निरूपण करना स्रभीष्ट है। वह दो प्रकार का है—दृष्ट स्रीर स्रदृष्ट। स्रपने कर्त्तव्याकर्त्तव्य का स्रनुष्ठान करना, न करना धर्म स्रीर इससे विपरीत स्रधर्म होता है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ कार्य ऐसे करता है, जिनका फल व प्रयोजन दृष्ट होता है। भोजन, स्राच्छादन, वास स्रादि के लिये कृषि, वाणिज्य, सेवा स्रादि कर्म ऐसे ही हैं। ये ऐहिक स्रभ्युदय के साधन हैं। जिन अनुष्ठानों का फल यहां दिखाई नहीं देता, उनका फल स्रदृष्ट समक्षना चाहिये। इसी भावना के स्रनुसार सूत्रकार ने कहा—

दृष्टादृष्टप्रयोजनानां दृष्टाभावे प्रयोजनमभ्युदयाय ॥१॥ (२४१)

[दृष्टादृष्टप्रयोजनानाम्] दृष्ट और ग्रदृष्ट प्रयोजन वाले कर्मों के [दृष्टा-भावे] दृष्ट प्रयोजन के ग्रभाव में [प्रयोजनम्] प्रयोजन (ग्रदृष्ट समभना चाहिये) [ग्रम्युदयाय] कल्याण के लिये।

माना जाता है, वाजपेय ग्रादि श्रनुष्ठानों का फल इस लोक में प्राप्त नहीं होता। अनुष्ठाता जिस देह के रहते ग्रनुष्ठान करता है, उसी देह के रहते उसके फल को नहीं भोगपाता। देहान्तर-प्राप्ति पर फल-भोग मिलने के कारण उसे 'श्रदृष्ट' कहा जाता है। ग्रनुष्ठानकाल के देहद्वारा वह नहीं भोगाजाता। कमें ग्रर्थात् ग्रनुष्ठान दृष्ट है, परन्तु उसका फल ग्रथवा प्रयोजन दृष्ट नहीं। अनुष्ठान क्रियारूप है, वह पूरा होने पर समाप्त होजाता है। ग्रनुष्ठान-काल का देह भी कालान्तर में समाप्त होजाता है। ग्रनुष्ठान से 'धमं' नामक गुणविशेष ग्रभिव्यक्त होजाता है। यह उस समय तक विद्यमान रहता है, जब तक जन्मान्तर में आतमा ग्रनुष्ठित कम् का फल भोग नहीं लेता। इसीप्रकार निषद्ध कर्मों का ग्रनुष्ठान ग्रात्मा में 'ग्रधमं' नामक गुण विशेष को ग्रभिव्यक्त करता है। ऐसे धमं-ग्रधमं को 'ग्रदृष्ट' पद से कहाजाता है; क्योंकि ये अनुष्ठानकालिक देह में ग्रनुष्ठितकर्म-फल के प्रयोजक न होकर जन्मान्तर में प्राप्त देह में फल के प्रयोजक होते हैं।

१. चन्द्रा० तथा अ० प्रा० में सूत्रपाठ है—'दृष्टानां दृष्टप्रयोजनानां दृष्टा-भावे प्रयोगोऽभ्युदयाय।' दृष्ट फल वाले दृष्ट कर्मों की स्थिति में जिनका दृष्ट फल नहीं है, ऐसे कर्मों का प्रयोग-ग्रनुष्ठान जन्मान्तर में ग्रभ्युदय-कल्याण प्राप्ति के लिये किया जाता है।

व्यावहारिक दृष्टि से दृष्ट ग्रीर ग्रदृष्ट की अन्य प्रकार से व्याख्या भी संभव है। जिस किये कर्म का फल केवल कर्ता को मिले, वह 'ग्रदृष्ट'; तथा जिस कर्म का ग्रन्यों को भी मिले, वह 'दृष्ट' समभना चाहिये। जिस कर्म के फल को सब भोग सकें, ग्रनुभव कर सकें, देख सकें, वह 'दृष्ट'; ग्रौर जिसके फल को ग्रन्य कोई न भोग सके, केवल कर्ता उसे पाये, देखे; तो वह कर्ता के ग्रतिरिक्त सभी के लिये 'ग्रदृष्ट है, ग्रभुक्त है।

सामाजिक व सांघिक व्यवस्था, नियम-कानून ऐसे ही कर्म हैं, जिनका फल उन व्यवस्थाओं की सीमा में रहने वाले सबको प्रभावित करता है; यद्यपि उन व्यवस्थाओं व नियमों के निर्माता-अनुष्ठाता सब नहीं होते। एक के किये यज्ञादि कर्मानुष्ठान का—वायु श्रादि शुद्धि—फल अनेकों को प्राप्त होता है। यह इन कर्मों का 'दृष्ट' फल है। जो फल केवल कर्त्ता को प्राप्त हो, वह 'अदृष्ट' है; क्योंकि उसे अन्य कोई देख नहीं पाता, भोग नहीं पाता।।१॥

सूत्रकार ने ऐसे कतिपय कर्मों की सूची प्रस्तुत की-

स्रभिषेचनोपवासत्रह्मचर्यगुरुकुलवासवान'प्रस्थयज्ञदान प्रोक्षणदिङ्नक्षत्रमन्त्रकालनियमाश्चादृष्टाय ॥२॥ (२४२)

[ग्रिभिषेचनोपवासब्रह्मचर्यगुरुकुलवासवानप्रस्थयज्ञदान प्रोक्षणदिङ्निक्षत्र-मन्त्रकालनियमाः] स्नान, उपवास, ब्रह्मचर्य, गुरुकुलवास, वानप्रस्थ, यज्ञ, दान, प्रोक्षण, दिक्, नक्षत्र, मन्त्र, काल, नियम [च] ग्रौर (भी ऐसे कर्म) [ग्रदृष्टाय] ग्रदृष्ट फल के लिये हैं।

सूत्र में तेरह कर्मों का साक्षात् उल्लेख है, श्रौर 'चकार' से ऐसे श्रन्य कर्मों के संग्रह का संकेत कियागया है। प्रत्येक का विवरण निम्नप्रकार समक्ष्ता चाहिये।

श्रभिषेचन-इस पद का साघारण श्रर्थ 'स्नान' है। एक' व्याख्याकार ने इसका श्रर्थ—'राजाश्रों का श्रभिषेक' किया है। यह एक श्रसाधारण श्रर्थ है। यद्यपि वह स्नानरूप होता है, श्रथवा उसमें राजा को विशेष प्रकार का स्नान कराया जाता है। श्रर्थ कोई हो; पर इसका परलोक में प्राप्य श्रदृष्ट प्रयोजन क्या होसकता है? यह चिन्तनीय है। इसके विपरीत साधारण स्नान का प्रयोजन शरीर की शुद्धि श्रीर उससे स्फूर्ति व शान्ति का प्राप्त होना है। वह सब स्नाता को उसी समय प्राप्त होता है, उसका परलोकगामी प्रयोजन कल्पनामात्र है।

१-- 'वानप्रस्थ्य०' चन्द्रा०।

त्रयनारायण तर्कपञ्चानन की 'विवृति' नामक व्याख्या । वहां पाठ है—
 'त्र्रिभिषेचनमभिषेको राज्ञाम् ।'

कहाजाता है, गंगा ग्रादि निदयों में स्नान परलोकगामी प्रयोजन का साधक होता है। ऐसा समभना युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता। कारण यह है, जो इस विचार को नहीं मानते, गंगा ग्रादि निदयों में वे भी स्नान करते हैं। पशु, पक्षी तथा ग्रन्य ग्रनेक तिर्यक् प्राणी गंगाजल में नहा जाते हैं, जलचर तो रहते ही उसमें हैं; क्या इन सबको वह ग्रदृष्ट फल प्राप्त होसकता है? उत्तर मिलेगा, नहीं, क्योंकि उनकी भावना व विचार ऐसे नहीं हैं। इसका स्पष्ट परिणाम यह निकलता है, कि केवल गंगास्नान उस ग्रदृष्ट फल का प्रयोजक नहीं है। वस्तुतः वैसे विचार व भावना से वह फल मिल सकता हो, यह मनोमोदकमात्र है। राजाग्रों के ग्रभिषेक से परलोकगामी ग्रदृष्ट प्रयोजन की कल्पना भी नहीं की-जासकती। इसका स्पष्ट तात्पर्य यह है, कि स्नान से शरीरशुद्धि, स्फूर्ति व शान्ति के ग्रतिरिक्त स्नान का ग्रीर कोई फल नहीं होता। वह स्नान गंगा ग्रादि निदयों, सरोवर, तालाब, कूप ग्रादि कहीं पर कियागया हो। वह केवल स्नाता व्यक्ति को मिलता है, अन्य को नहीं। इसी भावना से वह ग्रदृष्टफलक कहाजा-सकता है; परलोकगामी फल की भावना से नहीं।

उपवास-किसी विशेष दिन अथवा आवश्यकतानुसार आहार का परित्याग 'उपवास' कहाता है। इससे उपवास करने वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। उसका फल अन्य किसी व्यक्ति को प्राप्त होने वाला नहीं। ऐसे उप-वासों के परलोकगामी फल होने की कल्पना सर्वथा निराधार है।

बहाचर्य- आठ प्रकार के मैंथुन का पिरत्याग बहाचर्य है। इससे देह में वीर्य-रक्षा होकर देह पुष्ट तथा समस्त इन्द्रियां स्फूित्युक्त बनी रहती हैं। इस व्रत का फल केवल ब्रह्मचारी को प्राप्त होता है। उसका उपभोग अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता। जन्मान्तर में उसके किसी फल की प्राप्ति की कल्पना सर्वथा निराधार है। ब्रह्मचर्य का पालन शरीरिवशेष से सम्बन्ध रखता है। उसी शरीर के रहते उसका फल मिलना संभव व युक्तियुक्त है। ब्रह्मचर्य के कारण वैषियक कामनाओं का आत्मा में उद्रेक न होने का फल जन्मान्तर में मिले, चालू जीवन में न मिले, इसका कोई नियामक हेतु नहीं है।

१. 'ग्रद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति' मनु० ५ ।१०६।।

२. स्मरणं कीर्त्तनं केलिः प्रेक्षणं गुह्यभाषणम् । संकल्पोऽध्यवसायश्च ऋियानिर्वृतिरेव च ।। एतन्मैंथुनमध्टाङ्गं प्रवदन्ति मनीषिणः । विपरीतं ब्रह्मचर्यमेतदष्टाङ्ग-गुच्यते ।।

गुरुकुलवास-गुरुकुल में ब्रह्मचर्यपूर्वक वास शिक्षाप्राप्ति के लिये होता है। इसका प्रयोजन गुरु के सहवास में रहकर उपयुक्त शिक्षा प्राप्त करना है। स्पष्ट है, इसका जन्मान्तर अथवा परलोक से कोई सम्बन्ध नहीं जोड़ा जासकता। गुरुकुलवास में शिक्षाप्राप्ति-रूप प्रयोजन उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है, अन्य को नहीं। इसीरूप में वह अद्ष्टफलक संभव है।

वानप्रस्य—चार आश्रमों में से एक ग्राश्रम का यह नाम है, जो तीसरी संख्या पर ग्राता है। इस बत व आश्रमिक कर्मानुष्ठान का फल उसी ग्रनुष्ठाता व्यक्ति को मिलता है, ग्रन्य को नहीं। ग्राश्रमधर्मी का पालन व्यक्ति के चालू जीवन को उन्नत बनाता है, यही उसका प्रयोजन है, जो उसी जीवन में प्राप्त होता है। इसका फल केवल जन्मान्तर में प्राप्त हो, ऐसी कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है।

यज्ञ — यज्ञ का स्वरूप देवपूजा व संगतिकरण माना गया है। देव कौन हैं ? देव हैं — स्रोषिध, वनस्पतियों तथा जल, वायु ग्रादि में विद्यमान जीवन-सह-योगी शक्तियां। यज्ञ के द्वारा इनको पुष्ट व संस्कृत कियाजाता है। यही देवों की पूजा है। उन वस्तुओं के उपभोग द्वारा व्यक्ति का जीवन सुचार-रूप से संचा-लित रहता है। इसप्रकार की याज्ञिक भावना व्यक्ति में उदारभाव का उद्रे के करती है। उससे व्यक्ति जनसमाज के ग्राधिक संपर्क में ग्राता ग्रौर वैषयिक कामनाओं से उद्विग्न होकर ग्रध्यात्म के साथ संबन्ध जोड़ने के लिये प्रयत्नशील रहता है। यही संगतिकरण का स्वरूप है। इसप्रकार के ग्रनुष्ठानों से यज्ञ-कर्त्ता व्यक्ति की उदात्त-भावनाग्रों में ग्रीभवृद्धि होती है। यह फल यज्ञ के अकर्त्ता को कभी प्राप्त नहीं होता। इसमें कोई प्रमाण नहीं, कि ऐसे ग्रनुष्ठानों का फल जन्मान्तर ग्रथवा परलोक में ही प्राप्त हो।

दान—इसकी सीमा में वस्तुदान, धनदान, पशुदान, विद्यादान ग्रादि सभी ग्राजाते हैं। दान का तात्पर्य है—वस्तु ग्रादि पर ग्रपने ग्रधिकार का परित्याग कर दूसरे का ग्रधिकार स्वीकार करना। परन्तु अन्य दानों से विद्यादान में कुछ विशेषता है। विद्यादान में दाता का ग्रधिकार उस पर बना रहता है, ग्रौर ग्रादाता का ग्रितिरिक्त ग्रधिकार होजाता है। दान से दाता में उदार भावना का उद्रे क होता है। समाज की बौद्धिक व ग्राधिक विषमता को दूर करने में सहयोग प्राप्त होता है, यह ग्रनुष्ठान दाता की उदारता व प्रतिष्ठा को समाज में स्थापित करता है। यह स्थिति ग्रदाता को प्राप्त नहीं होती। ग्रन्यों के लिये

१. द्रष्टव्य, भगवद्गीता, ३।६-१३॥

प्राप्त न होने के कारण इसे ग्रद्ग्टफलक कहागया है।

प्रोक्षण—पद का ग्रर्थ है-ग्रच्छी तरह स्वच्छ शुद्ध करना, प्र-प्रकृष्ट, उक्षण-सेचन, जलादि से किसी वस्तु के दोप को दूर कर स्वच्छ करना । इसका तात्पर्य है, ग्रन्नादि का उपयोग सब प्रकार से उसे शुद्ध संस्कृत करने के ग्रनन्तर किया जाना चाहिये। वह उपयोग चाहे ग्राहार के लिये हो, ग्रथवा यज्ञ के लिए; उप-योज्य सामग्री का शुद्ध संस्कृत होना ग्रावश्यक है।

श्रन्नादि का प्रोक्षण न केवल जल से हो, श्रिपतु उसकी स्वाभाविक पिवतिता का भी ध्यान रखना चाहिये। इसका तात्पर्य है, वह उपयोज्य सामग्री नेक कमाई की हो; चोरी श्रादि तथा किसीको कष्ट व घोखा श्रादि देकर प्राप्त कीहुई न हो। भौतिकरूप से शुद्ध वस्तु भी चोरी व घोखा-घड़ी श्रादि से प्राप्त कीहुई हो, तो उसका उपयोग उपयोक्ता के लिये सर्वांश में श्रनुकूल नहीं होता। भौतिकरूप में पुष्टिकर होने पर वह भावनाश्रों को दूपित करता है। वस्तु का ऐसा उपभोग केवल उपभोक्ता को यहीं फल देदेता है। उसका फल न ग्रन्य किसी को मिलता है, न जन्मान्तर व परलोक की प्रतीक्षा करनी होती है। फलतः उपभोग्य वस्तु की पवित्रता में नेक कमाई का होना प्रधान ग्राघार है। सूत्रकार ने श्रगले पांचवें सूत्र में वस्तु की 'शुचिता' को बतलाने के लिये दो ग्राधारभूत पद रक्षे हैं—'प्रोक्षित' श्रीर 'श्रम्युक्षित'। पहले में भाव निहित है—नेक कमाई का होना। दूसरे में है—सब ग्रोर समाज से स्वीकृत होना। जो उपभोग नेक कमाई का होना। दूसरे में है—सब ग्रोर समाज से स्वीकृत होना। जो उपभोग नेक कमाई का है, स्वतः परिश्रम कर नियमानुसार प्राप्त किया है, ग्रीर समाज उसे सर्वात्मना स्वीकार करता है, वही उपभोग पित्रत्र है। प्रोक्षण उसी पित्रत्रता के लिये है।

समाज में कड़ बाहट पैदा न हो, इसके लिये दोनों शर्तों का पूरा करना आवश्यक है। नेक कमाई भी यदि इतनी अधिक मात्रा में है, जो समाज में किसी सीमा तक विषमता का प्रयोजक हो, तो समाज के सामञ्जस्य के लिये अपेक्षित स्थानों [चिकित्सालय, शिक्षालय, अनाथालय आदि] में उसका दान-वितरण होजाना चाहिये। शेष कमाई व्यक्तिगत उपभोग के लिये रहे। यही समाज की स्वीकृति का तात्पर्य है।

दिक्—दिशाओं का विशिष्ट कार्यों में उपयोग उपयोक्ता के लिये फलप्रद होता है। सूर्याभिमुख सन्ध्या करे, उत्तर की भ्रोर सिर करके न सोये। इस प्रकार के दिङ्मूलक नियम वैज्ञानिक ग्राधारों पर हैं। इनका फल, नियमों का पालन करने वाले को मिलता है, और यहीं मिलजाता है। इनके परलोकगामी फल की कल्पना स्रप्रामाणिक है। नक्षत्र—नामकरण म्रादि संस्कार-म्रनुष्ठानों में इसका उपयोग कियाजाय, तो व्यक्ति के नाम से उसके जन्मकाल का पता लगजाता है। यह सामाजिक व्यवहार को सुनियमित रखने के लिये म्रावश्यक है। म्रायु की जानकारी की म्रावश्यकता पड़ने पर कोई व्यक्ति उसमें घटा-बढ़ी नहीं करसकता, जैसा म्राजकल शिक्षालयों, न्यायालयों व सेवाकार्यों में देखा जाता है। इसका ऐहिक फल स्पष्ट है; परत्र के फल का किसीको पता नहीं।

मन्त्र—इसका प्रयोग गायत्री ग्रादि के जप ग्रथवा पाठ करने में होता है। जप ग्रथवा वेदपाठ करने वाले व्यक्ति को ऐसे ग्रनुष्ठानों का फल यहीं प्राप्त होता है। 'मम्त्र' पद का तात्पर्य मनन करना, विचार करना भी है। प्रत्येक कार्य को विचारपूर्वक—उसके हानि-लाभ व साधन-सामग्री ग्रादि के विषय में सोचकर— करने से कर्ता को नियत फल की प्राप्ति होती है, ग्रन्य को नहीं। तथा वह फल यहीं प्राप्त होजाता है।

काल—समय के अनुसार कार्य करना कर्ता को सुफलप्रद होता है। यही इसका तात्पर्य है।

नियम—समाज व प्रशासन के नियमों-व्यवस्थाग्रों का यथायथ पालन करना, कर्त्ता के लिये श्रच्छे परिणामों को सामने लाता है। योगशास्रविहित शौच, सन्तोष ग्रादि नियमों का पालन भी समाज-व्यवस्था को सुरक्षित रखने के साथ अनुष्ठाता व्यक्ति के अभ्युदय में सहयोग देता है।

ग्रभिषेचन ग्रादि सब अनुष्ठान वैयक्तिक घर्म हैं। अनुष्ठाता इनके फल को पाता है, और यहीं प्राप्त करलेता है। मानव में प्रमाद व ग्रालस्य की संभावना सदा बनी रहती है। दूरदर्शी ऋषियों ने यह विचार कर, कि मानव प्रमाद ग्रादि से अभिभूत होकर इन ग्रनुष्ठानों का परित्याग न कर बैठे, एक अदृष्टजन्य परलोकगामी ग्राकर्षक फल को सामने खड़ा कर दिया; जिससे स्वभावदुर्बल मानव ग्रज्ञात भय से इन आवश्यक ग्रनुष्ठानों की ग्रोर सदा ग्राकृष्ट रहे, श्रौर अभ्युदय प्राप्त कर सके। इस रूप में दृष्ट ग्रौर अदृष्ट सब यहीं सम्पन्न होजाता है। इसका यह ग्रभिप्राय नहीं, कि परलोक ग्रनपेक्षित है; परन्तु प्रस्तुत प्रसंग में सूत्रकार ने जिन ग्रनुष्ठानों का उल्लेख किया है, उनके ग्रनुसार सूत्रकार की भावना का सामञ्जस्य पूर्वोक्त विचारों में स्पष्ट होता है। इसमें परलोक की उपेक्षा नहीं है।।।।

समाज में भलाई-बुराई दोनों रहा करती हैं। ऐसी स्थित को सूत्रकार ने बताया— 228

चातुराश्रम्यमुपद्या' स्रनुपद्याइच ॥३॥ [२४३] [चातुराश्रम्यम्] चारों स्राश्रमों में होते हैं, [उपधाः] दोष [स्रनुपद्याः] स्रदोष [च] स्रौर ।

मानव समाज चार आश्रमों में विभक्त माना गया है, ब्रह्मचर्यं, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। पहला आश्रम—वाल्यकाल और छात्रावस्था है। दूसरे में युवा-वस्था प्राप्त होजाने पर विवाह करके सन्तानोत्पत्ति द्वारा वंशानुक्रम चालू रखने के लिये प्रयास किया जाता है। जीवन-निर्वाह के लिये आर्थिक दृष्टि से जो साधन किसी व्यक्ति के लिये सम्भव व उपयुक्त हैं, इसी आश्रम में उनका उपयोग कर यथाशक्ति अर्थार्जन के लिये परिश्रम किया जाता है। यह आश्रम समाज के संघटन की रीढ़ है। ग्रन्य सभी आश्रमियों का जीवन-निर्वाह इसी आश्रम पर प्रवलम्बत रहता है। तीसरे आश्रम का अवसर उस समय आता है, जब व्यक्ति की उमर ढलने लगती है, ग्रीर सन्तित गृहस्थ आश्रम में आकर कमाने लगती है। धन्धों को छोड़कर व्यक्ति एकान्त में भगवान् का ध्यान करता है, ग्रीर यथावसर अपेक्षित सामाजिक सेवाग्रों के लिये समय देता है। यह चौथे आश्रम में प्रवेश के लिये तैयारी करना है। इस तैयारी के ग्रनन्तर चौथा ग्राश्रम संन्यास है, जब व्यक्ति ग्रपने ग्राप को भगवान् व समाज के लिये सर्वात्मना ग्रपंण कर देता है, तब उसका ग्रपना निजी कुछ नहीं रहता, वह सबका होजाता है, ग्रीर ग्रन्य सब उसके।

भारतीय समाज में ऐसा आश्रम विभाग स्पष्ट रहा है, पर इसका अस्तित्व न्यूनाधिक मात्रा में सर्वत्र मानव-समाजमात्र में देखा जाता है। सब आश्रमों के कार्य-नियम व व्यवस्थाएं-दूरदर्शी लोककत्ता महान आचार्यों ने समय-समय पर स्थिर किये हैं; पर स्वभाव से विचार-दुर्बल मानव उनको पूरे रूप में निभा नहीं पाता। उसीके परिणामस्वरूप समाज में दोष उत्पन्न होजाया करते हैं। कोई दोष किसी भी आश्रमी व्यक्ति में उत्पन्न होसकता है। जब समाज में आश्रम धर्मों का यथायथ पालन होता रहता है, तो समाज सुखी सम्पन्न पुष्ट बना रहता है। यह समाज की अदोष अवस्था है। यद्यपि पूर्णरूप से समाज का दोषरहित होना असम्भव है, पर अधिकता के आधार पर जैसा समाज होता है, वैसा कहा जाता है। फलतः समाज के चारों आश्रमों में से कहीं भी भलाई व बुराई का होना सदा सम्भव रहता है, परन्तु बुराई का मूल अधर्म दुःख व विनाश का हेतु होता है, उसका परित्याग होना चाहिये; तथा सुख-सम्पत्ति एवं सब प्रकार के

श्र० प्रा० में यह सूत्र दो सूत्रों के रूप में ियागया है। एक—'चातुराश्रम्यम्,
दूसरा—'उपधाऽनुपधाइच।' 'चातुराश्रम्यमुपधाच्चानुपधाच्च, चन्द्रा०।

२२५

अभ्युदय का मूल हेतु होने के कारण धर्म का यथायथ पालन होना भ्रभीष्ट माना गया है ॥३॥

गतसूत्र में प्रयुक्त 'उपधा-अनुपधा' पदों का तात्पर्य क्या है ? श्राचार्य सूत्र-कार ने बताया —

भावदोष उपघाऽदोषोऽनुपघा'।। ४।। (२४४)

[भावदोषः] भाव-भावना-श्रद्धाविषयक दोष-न्यूनता ग्रथवा ग्रभाव [उपधा] उपघा (पद का तात्पर्य) है, [ग्रदोषः] दोष का न होना [ग्रनुपधा] अनुपधा (पद का तात्पर्य) है।

सूत्र का 'भाव' पद व्यक्ति की भ्रान्तरिक भावनाओं का निर्देश करता है, उन्हीं से प्रेरित हुआ व्यक्ति धर्म-ग्रधर्म ग्रथवा भलाई-बुराई किया करता है। ग्रान्तरिक भावना जब राग, द्वेष, मोह आदि दोषों से अभिभूत रहती है, इस स्थित का नाम 'भावदोष' है। यह 'उपधा' पद का तात्पर्य है। इस दशा में शास्त्र-विहित अनुष्ठेय कर्मों के प्रति व्यक्ति की श्रद्धा शिथिल होजाती है, अथवा उसका सर्वथा ग्रभाव होता है। तब धर्म की ग्रोर प्रवृत्त न होकर व्यक्ति ग्रधर्म की ओर प्रवृत्त होजाता है। यह ग्रनिष्ट का प्रयोजक है। इससे बचना चाहिये।

जब व्यक्ति की ग्रान्तरिक भावना रागादि दोषों से अभिभूत नहीं रहती, तब व्यक्ति की धर्म के प्रति श्रद्धा जागृत रहती है। यह इष्ट का मार्ग है, इस पर सदाचरणपूर्वक निरन्तर चलते रहना श्रेयस् का साघन है । पहले मार्ग पर चलने से व्यक्ति दु:खी उद्विग्न भ्रौर दूसरे पर चलने से सुखी, सन्तुष्ट रहता है। जब जिसका ग्राधिक्य हो, उसके ग्रनुसार समाज व राष्ट्र की स्थिति हुग्रा करती है। इसलिये राष्ट्र को सब प्रकार सुखी व पवित्र बनाये रखने के लिये उपधा के त्याग और अनुपद्या के परिग्रह की दिशा में समाज के प्रत्येक ग्रंग को सदा घ्यान रखना चाहिये ॥४॥

शिष्यों की जिज्ञासा पर सूत्रकार ने पवित्र अथवा शुचि उपभोग-साधन का स्वरूप बताया-

> <sup>२</sup>यदिष्टरूपरसगन्धस्पर्शं प्रोक्षितमभ्युक्षितं च तच्छुचि ॥५॥ (२४५)

[यत्] जो [इष्टरूपरसगन्धस्पर्शम्] चाहे हुए (उपभोग्य) रूप, रस,

<sup>&#</sup>x27;भावदोष उपधा' इतना सूत्र है। शेष भाग नहीं है, ग्र॰ प्रा॰। 'भावदोष उपधा' 'ग्रदोषोऽनुपघा' दो सूत्र हैं, चन्द्रा० ।

<sup>&#</sup>x27;यत् पद नहीं है, चन्द्रा०।

गन्ध, स्पर्श [प्रोक्षितम्] प्रपने परिश्रम से ग्रजित है [ग्रम्युक्षितम्] सब ग्रोर से स्वीकृत है [च] ग्रौर [तत्] वह [शुचि] पवित्र है।

सूत्र के 'प्रोक्षित' पद का अर्थ व्याख्याकारों ने किया है—मन्त्रोच्चारणपूर्वक जल से त्रीहि ग्रादि ग्रन्त का घोयाजाना। 'ग्रम्युक्षित' का ग्रर्थ किया है—िवना मन्त्रोच्चारण के घोयाजाना। कल्पना कीजिये, ग्रापको जो ग्रन्त उपभोग्य रूप में प्राप्त हुग्रा है, वह चोरी करके ग्रथवा उसके स्वामी की हत्या करके लायागया है; तो उस अन्त को कितने भी मन्त्र बोलके जल से या गंगाजल से भी घोइये, उसकी भाव-ग्रशुद्धि का प्रक्षालन होना ग्रसंभव है। उपभोग्य ग्रन्त व ग्रन्य प्रत्येक उपभोग्य वस्तु की पवित्रता का जो मूल ग्राधार है, वह 'प्रोक्षित' पद के उक्त ग्रथं में ग्रंशमात्र भी नहीं उभरता। इसलिये उक्त पदका ग्रथं करना चाहिये—जो प्रकृष्ट रूप से ग्रपना गाढ़ा पसीना सींचकर कमाया गया हो, वही शुचि है। ग्रपने गाढ़े पसीने की कमाई को पवित्र समभना युक्त है। वह भी तब, जब वह 'अभ्युक्षित' हो, ग्रर्थात् सब ग्रोर से समाज का ग्राशीर्वाद उसे प्राप्त हो। जो भी उपभोग कोई व्यक्ति करता है, उसे समाज निर्दोष भाव से स्वीकार करे, समाज व शासन से ग्रनुमोदित हो। इसी दशा में ग्रपने उपभोग्य रूप, रस, गन्ध, स्पर्श को पवित्र समभना चाहिये।।।।

शिष्यों की जिज्ञासा पर सूत्रकार ने 'ऋशुचि' का स्वरूप बताया-

ग्रशुचीति शुचिप्रतिषेधः ॥६॥ (२४६)

[म्रशुचि] म्रपवित्र [इति] वह (स्वरूप है, जो) [शुचिप्रतिषेधः] पवित्र का उत्तर है।

जो शुचि नहीं है। मेहनत की कमाई नहीं है। चोरी-चपाटी, धोखा-घड़ी, ब्लैंक मेलिंग [Black-Mailing, चोर बाजारी, तस्करी म्रादि] करके म्रजित कीगई है, वह म्रशुचि है। समाज व प्रशासन उसका म्रनुमोदन नहीं कर सकता। ऐसी कमाई का विरोध होता है, म्रौर उससे संघर्ष। म्रतः राष्ट्रहित की भावना से उपभोग्य साधनों के संग्रह में ऐसी रीतियों का परित्याग श्रेयस्कर है। म्रपने परिश्रम से न्यायपूर्वक धन का म्रजन ही सर्वधा निर्दोष व पवित्र होता है; इससे भिन्न म्रपवित्र ॥६॥

सूत्रकार ने अशुचि का अन्य रूप बताया-

अर्थान्तरं च ॥७॥ (२४७)

[ग्रर्थान्तरम्] ग्रर्थान्तर-ग्रन्य ग्रथं [च] भी (ग्रशुचि माना जाता है)। विभिन्न ग्राश्रमों की परिस्थिति व भावना के ग्रनुसार ग्रन्नादि उपभोग्य वस्तुस्रों की विशेषता शास्त्र में बताई गई है। जो जिस स्राश्रम में उपभोग्य विहित है, उससे स्रन्य अर्थ का उपभोग अशुचि माना जायेगा। जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम में स्रिधिक तिक्त, कषाय, मधुर स्रादि का स्राहार एवं छत्र, उपानत् स्रादि का धारण वर्जित है, यदि इस अविहित का उपभोग ब्रह्मचारी करे, तो वह स्रश्चिच है। वान-प्रस्थ व संन्यासी कन्द मूल, फल व भिक्षा स्रादि से प्राप्त सात्त्विक आहार का, तथा साधारण सौम्य स्रादि शास्त्रविहित वेष का परित्याग कर यदि नागरिक गृहस्थ के समान उत्तेजक स्राहार व वेष-भूषा का उपभोग करते हैं, तो वह उनके लिये स्रश्चिच है। यद्यपि वे उपभोग-साधन उन्हें स्राश्रमनियमानुसार श्रम व न्याय से प्राप्त हैं।

द्रव्यरूप से शुचि वह उपभोगसाधन ग्रशुचि समभना चाहिये, जो तिरस्कार व ग्रपमानपूर्वक प्राप्त हुन्ना हो। वह तिरस्कार चाहे वाणी द्वारा हुन्ना हो, ग्रथवा अन्य प्रकार से। ऐसा उपभोग उपभोक्ता के लिये श्रेयस्कर व सन्तोषकर नहीं होता।।७।।

ऐसी अन्य कौन-सी स्थितियां हैं, जब शुचि उपभोग भी उपभोक्ता के लिये अभ्युदय का साधक नहीं होता। सूत्रकार ने बताया—

श्रयतस्य शुचिभोजनादभ्युदयो न विद्यते नियमाभावाद्विद्यते ।

वाऽर्थान्तरत्वाद्यमस्य ॥ द।। (२४८)

[अयतस्य] यमों का पालन न करने वाले व्यक्ति का [शुचिभोजनात्] पिवत्र उपभोगों से [अम्युदयः] कत्याण [न] नहीं [विद्यते] होता है, [नियमाभावात्] नियम-व्यवस्था का स्रभाव होजाने से [विद्यते] होता है (कत्याण-अम्युदय) [वा] ग्रथवा [अर्थान्तरत्वात्] भिन्न प्रयोजन वाला होने से [यमस्य] यम के।

यह एक व्यवस्था है, व्यक्ति को-अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन-यमों का पालन नित्य करना चाहिये। शुचि उपभोग-यमों का पालन करने वाले व्यक्ति के लिये-अम्युदय के जनक होते हैं। जो व्यक्ति अयत है, अहिंसा आदि ब्रतों का पालन नहीं करता, उसके लिये पवित्र उपभोग भी कल्याणकारी नहीं होते। कारण यह है, कि व्यक्ति व समाज के अभ्युदय के लिये ग्रहिंसा आदि

'विद्यते यमाभावात्' श्रागे 'विद्यते चानर्थान्तरत्वाद्यमस्य' इतना भिन्न सूत्र माना है, चन्द्रा०।

श्र० प्रा० में 'नियमाभावाद्विद्यते वाऽर्थान्तरत्वाद्यमस्य' यह सूत्रांश नहीं है।। चन्द्रकान्त भट्टाचार्य ने ग्रपनी व्याख्या में 'विद्यते वाऽर्थान्तरत्वाद्यमस्य' इतना भिन्न सूत्र माना है।

बतों का पालन करने का जो एक नियम है, व्यवस्था है; उस दशा (पालन न करने की दशा) में उसका अभाव होजाता है। पिवत्र उपायों से प्राप्त होने वाले उपभोग-साधनों में जो कल्याण का रूप है, उसमें अहिंसा आदि वतों का पालन एक प्रकार से सहकारी कारण होता है। यदि वह नहीं रहता, तो शुद्ध कल्याणरूप कार्य न होसकेगा। इसलिये अपने व अन्य सबके कल्याण की कामना करने वाले व्यक्ति को शुचि साधनों से प्राप्तव्य उपभोगों के साथ यमों का पालन करना व्यवस्थानुसार आवश्यक होता है। अन्यथा समाज में विश्वंखलता व संघर्ष का भय उत्पन्न होजाता है।

सूत्र का दूसरा भाग है—'विद्यते वा ऽर्थान्तरत्वाद्यमस्य,' ग्रथवा जो व्यक्ति यमों का पालन नहीं करता, उसके लिये भी शुचि साघनों से प्राप्तव्य उपभोग कल्याण-रूप होते हैं। कारण यह है, कि ग्राहंसा ग्रादि यमों के पालन का अपना प्रयोजन भिन्न है। साधनजन्य उपभोग-रूप ग्रभ्युदय का ग्रपना क्षेत्र है; ग्रीर यमों से प्राप्तव्य ग्रभ्युदय का ग्रपना, दोनों को एकसाथ जोड़ना ग्रावश्यक नहीं। यदि दोनों का साथ-साथ प्रयोग चलता है, तो यह सर्वोत्तम है, ग्रादर्शरूप है। यह सोने में सुगन्ध है।।।।

एक के न होने पर सूत्रकार ने बताया—

ग्रसति चाभावात् ॥ ह॥ (२४६)

[स्रसति] न होने पर (किसी एक के) [च] भी [स्रभावात्] न होने से (ग्रम्युदय के)।

धर्म के दो क्षेत्र हैं। १—उपभोग के साधनों का शुचि होना। २—यम संज्ञक अहिंसा भ्रादि वतों का पालन करना। यदि इनमें से कोई एक नहीं रहता; तो तज्जन्य श्रम्युदय भी नहीं होता। दोनों के भ्रनुष्ठान भ्रौर उनसे जन्य भ्रम्युद-यरूप फल भिन्न-भिन्न हैं। जो श्रनुष्ठान होगा, उसीका फल प्राप्त होगा। गत सूत्रों में व्यक्ति व समाज के लिये उस प्रशस्त मार्ग का सूत्रकार ने निर्देश किया; जिससे सबका श्रम्युदय संभव है।।।।

व्यक्ति किसप्रकार ग्रधर्म की ग्रोर प्रवृत्त होने लगता है, सूत्रकार ने ग्रागामी सूत्रों में बताया—

सुखाद्रागः ॥१०॥ (२५०)

[सुलात्] सुल से [रागः] राग होता है।

श्रपने ग्रभीष्ट रूप, रस, गन्ध, स्पर्श ग्रादि के उपभोग से ग्रनुकूल प्रतीतिरूप सुख का ग्रनुभव व्यक्ति किया करता है। ऐसी प्रतीति उन विषयों में निरन्तर प्रवृत्ति के लिये प्रेरित करती है। इसमें बाधा श्रथवा न्यूनता ग्राने पर व्यक्ति उनके प्रतीकार के लिये ईर्ष्या, द्वेष व संघर्ष ग्रादि का शिकार होजाता है, इन प्रवृत्तियों में फंसकर ग्रधमं की ग्रोर उन्मुख होता है। व्यक्ति को ग्रधमं की ग्रोर राग उसी दशा में भुकाता है, जब उस मार्ग में कोई बाधा व न्यूनता हो, ग्रथवा उस दिशा में ग्रधिक श्रासक्ति से व्यक्ति में प्रमाद ग्रालस्य ग्रादि का उद्रेक हो जाये। इसप्रकार विषयों में रागातिरेक व्यक्ति को ग्रनायास ग्रधमं की ग्रोर ले जाता है।।१०।।

रागोत्पत्ति के अन्य कारणों का सूत्रकार ने निर्देश किया— तन्मयत्वाच्च ।।११।। (२५१)

[तन्मयत्वात्] तन्मय होने से [च] भी (राग उत्पन्न होजाता है)।
विषयों में तन्मय होजाने से—सर्वात्मना उनमें श्रासक्त होने, डूब जाने से—भी उनके प्रति राग की भावना प्रबल होजाती है। सुख के जिन-जिन साघनों के श्राधार पर व्यक्ति का शरीर व भावना श्रिभभूत होकर उन्हींमें रमजाते हैं, यह तन्मयता की स्थिति है। इससे विषयों के प्रति रागोद्रे के होकर व्यक्ति श्रन्यथा प्रवृत्तियों में फंस जाता है, जो व्यक्ति की श्रधमं के मार्ग पर लेजाती हैं॥११॥

रागोत्पत्ति का ग्रन्य कारण बताया-

ग्रदृष्टाच्च<sup>९</sup> ॥१२॥ (२५२)

[ग्रदृष्टात्] ग्रदृष्ट से [च] भी (राग उत्पन्न होजाता है)।

यद्यपि घर्म-अधर्मे रूप अदृष्ट कार्यमात्र के प्रति साधारण कारण मानाजाता है; परन्तु अनेक अवसरों पर यह असाधारणकारणरूप में उपस्थित होकर किन्हीं विषयों के प्रति राग आदि को उत्पन्न किया करता है। जातमात्र बालक स्तन्य [मा का दूध] के प्रति अनुरागी होकर उधर प्रवृत्ति करता देखा जाता है। इस जन्म में उसने जबतक स्तन्यपान का अनुभव नहीं किया; जिससे प्राप्त सुख के कारण उधर प्रवृत्त होता हो। फलतः पूर्वजन्म में अजित संस्कार अथवा धर्मा धर्म रूप अदृष्ट इस रागपूर्वक प्रवृत्ति का कारण होता है।

आगे भी जीवनकाल में अनेक ऐसे अवसर आते हैं, जब व्यक्ति का ऐसे पदार्थों के प्रति राग उत्पन्न होजाता है, जो न पहले इस जीवन में उसने देखे हैं, और न वे पदार्थ उसके लिये विशेष उपकारक हैं। अदृष्ट ही ऐसे राग का कारण संभव है।। १२।।

यह सूत्र नहीं है, झ० प्रा० । सूत्रगत 'च' पद नहीं हैं चन्द्रा० । स्रागे पहली ब्याख्या में 'न तृप्तेः' तथा दूसरी व्याख्या में 'तृप्तेः' यह स्रतिरिक्त सूत्र है ।

२. 'च' पव नहीं है, चन्द्रा ा इस सूत्र के झागे 'एतेन हे वो व्याख्यातः' झितिरिक्त सूत्र है। झ० आ०।

सूत्रकार ने रागोत्पत्ति का ग्रन्य कारण बताया— जातिविशोषाच्च¹।।१३।। (२५३)

[जातिविशेषात्] जाति विशेष से [च] भी (राग उत्पन्न होता है)।
किसी विशेष योनि में जन्म लेने से भी प्राणी को किन्हीं नियत पदार्थ श्रादि
में रागादि उत्पन्न होते हैं। तिर्यक् जाति में उत्पन्न किन्हीं मृग ग्रादि प्राणियों को
तृणादि में तथा किन्हीं सिंह-व्याघ्र ग्रादि को मांस-भक्षण में ग्रनुराग होता है।
करभ (ऊंट) जाति के प्राणियों को कण्टकी वृक्षों के ग्राहार में विशेष ग्रनुराग
होता है। मानवजाति के प्राणी ग्रन्नादि-ग्राहार में विशेष ग्रनुराग रखते हैं। इसप्रकार के विभिन्न ग्राहारादि-विषयक राग के प्रति जातिविशेष ग्रसाधारण कारण
रहता है।

किसी के प्रति राग के समान, प्राणियों में परस्पर द्वेष की उत्पत्ति भी अने-कत्र जातिविशेष के कारण देखीजाती है। ऐसे द्वेष को शाश्वतिक विरोध कहा-जाता है। जैसे-ऊंट-मैंस का; साँप-नेवले का; कुत्ते-गीदड़ का, इत्यादि ।।१३॥

सूत्रकार ने गत सूत्रों में राग-द्वेष की उत्पत्ति के कारण बताये। उन कारणों में धर्माधर्मरूप अदृष्ट भी हैं। ये धर्म-अधर्म राग-द्वेष से उत्पन्न होते हैं, सूत्रकार ने बताया—

इच्छाद्वेषपूर्विका घर्माघर्मयोः प्रवृत्तिः ।।१४।। (२५४)

[इच्छाढेषपूर्विका] इच्छाढेषपूर्विक है [घर्माधर्मयोः] धर्म ग्रीर ग्रधर्म में [प्रवृत्तिः] प्रवृत्ति, प्रवर्त्तन-चालू रखना।

सूत्र में 'इच्छा' पद 'राग' का निर्देश करता है। धर्म-ग्रधर्म में व्यक्ति की प्रवृत्ति का कारण राग-द्वेष हुआ करते हैं। राग से याग, अध्ययन आदि के अनुष्ठान में तथा द्वेष से हिंसा आदि निषिद्ध कार्यों में व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है, ऐसी प्रवृत्ति धर्मांधर्म की जनक है। गौतमीय न्यायसूत्र में बताया है—यह प्रवृत्ति

- १. 'जातिविशेषाच्च रागविशेषः' ग्र० प्रा० । चन्द्रा० ।
- २. 'यह सूत्र नहीं है' श्र० प्रा०।
- ३. गौतमीय सूत्र है-'प्रवृत्तिर्वाग्बुद्धिशरीरारम्भः' [१।१।२७]। दूसरे सूत्र [१।१।२] के भाष्य में वात्स्यायन मुनि ने लिखा-"रागद्वेषाधिकाराच्च- प्रसूयेर्व्यामायालोभादयो दोषा भवन्ति । दोषैः प्रयुक्तः शरीरेण प्रवर्तमानो हिंसास्त्रेयप्रतिषिद्धमें युनान्याचरित । वाचाऽनृतपरुषसूचनासंबद्धानि । मनसा-परब्रोहं परद्रव्याभीष्मां नास्तिक्यं चेति । सेयं पापात्मिका प्रवृत्तिरध- माय । अथ शुभा-शरीरेण दानं परित्राणं परिचरणं च । वाचा-सत्यं हितं प्रियं स्वाध्यायं चेति । मनसा-दयामस्पृहां श्रद्धां चेति । सेयं धर्मीय ।"

वाणी, बुद्धि ग्रीर शरीर तीनों से हुग्राकरती है। इसप्रकार राग-द्वेषमूलक प्रवृ-त्तियां घर्माधर्म को उत्पन्न करती हैं। जैसे-रागपूर्वक प्रवृत्ति धर्म-ग्रधर्म दोनों को उत्पन्न करती है, ऐसे ही द्वेषपूर्वक प्रवित्त धर्माधर्म दोनों की जनक होती हैं।

राग से याग-अध्ययन आदि में प्रवृत्ति धर्मजनक है। राग से परदारा आदि में प्रवृत्ति अधर्मजनक है। द्वेष से हिंसा आदि में प्रवृत्ति अधर्मजनक है। धनमद से अभिभूत पुरुष की—अन्य के साथ द्वेषमूलक ग्रामकामेष्टि आदि में-प्रवृत्ति धर्मजनक है।

प्रस्तुत प्रसंग से स्पष्ट होता है—धर्म-अधर्म से राग-द्वेष की, तथा राग-द्वेष से धर्म-अधर्म की उत्पत्ति हुआ करती है। धर्म-अधर्म के कारण हैं, इनसे पूर्ववर्ती राग-द्वेष; उनके कारण हैं—उनसे पूर्ववर्ती धर्म-अधर्म । इनके भी कारण हैं—इनसे पूर्ववर्ती राग-द्वेष । उनसे पूर्ववर्ती धर्म-अधर्म उनके कारण हैं। इसप्रकार राग-द्वेष और धर्म-अधर्म की कार्य-कारणपरम्परा अनादि होने से इसमें अनवस्था एवं अन्योन्याश्रय दोष की उद्भावना करना निरर्थक होगा।

जयनारायण तर्कपञ्चानन ने ग्रपनी 'विवृति' नामक व्याख्या में लिखा है—
"राग' ग्रादि प्रवृत्ति के द्वारा ही धर्माधर्म के जनक होते हैं; यह एक साधारण
व्यवस्था के ग्रभिप्राय से कहागया है। इस कारण यदि राग-द्वेष ग्रादि के विना
भी ग्राकस्मिकरूप से किसीका गंगाजल ग्रादि से संसर्ग होजाता है, तो उससे भी
धर्म की उत्पत्ति मानने में कोई हानि नहीं है।"

यदि इस विचार को युक्त मानाजाता है, तो किसी कार्य के अनुष्ठान में उस-प्रकार की भावना का होना आवश्यक नहीं है। तब फिर तिर्यंक् प्राणी भी गंगा-जलस्पर्श आदि से धर्मप्राप्ति के भागी माने जाने चाहियें। यदि केवल मानव के लिये शास्त्र का विधान बताकर इसका समाधान कियाजाय, तो नास्तिक, म्लेच्छ, आततायी, घोर अपराधी व्यक्ति भी गंगाजलसंसर्गमात्र से निर्दोष होकर धर्म-भागी क्या माने जासकेंगे ? यदि हां, तो समस्त शास्त्रीय कर्मानुष्ठान, आश्रमादि कर्मव्यवस्था, ब्रह्मचर्य-अहिंसा आदि यम-नियमों का पालन व्यर्थ होगा। शास्त्र ही निष्फल होजायगा। वस्तुतः इसप्रकार के विचार केवल सम्प्रादायिकभावनामूलक होने से अशास्त्रीय ही मानेजासकते हैं।।१४॥

१. विवृति का लेख है—"तथा च रागाद्यागावौ प्रवृत्तिस्ततो यागादिना धर्मो जायते, तथा द्वे षाव् हिसायां प्रवृत्तिस्ततो हिसादिनाऽधर्मो भवतीति रागादेः प्रवृत्तिद्वारकमेव धर्मादिजनकत्त्वमिति ग्रौत्सिगकाभि प्रायेणेदम् । तेन राग- द्वे षाविकं विनापि ग्राकिस्मकगंगाजलसंसर्गीदिना धर्मादिजननेऽपि न क्षति- रिति ।"

धर्म-अधर्म के अधीन ही जन्म-मरणरूप संसार का प्रवाह निरन्तर चला करता है, सूत्रकार ने बताया—

#### तत्संयोगो विभागः ।।१५।। (२५५)

[तत्संयोगः] उनके द्वारा संयोग, [विभागः] विभाग (यथावसर हुआ करते हैं)।

शरीर, इन्द्रिय ग्रादि के साथ ग्रात्मा का जो संयोग होता है, वह धर्माधर्म के द्वारा हुआ करता है। इसको 'जन्म' कहते हैं। जिस धर्माधर्मसमूह के कारण जिस-किसी एक शरीर-इन्द्रियादि के साथ ग्रात्मा का संयोग होता है, वह धर्माधर्म-समूह शरीरादि साधनों द्वारा भोगाजाकर क्षीण होजाता है; उस समय ग्रात्मा का उस देहादि से विभाग होजाता है। इसका नाम 'मरण' है। राग-द्वेष एवं धर्म-ग्रधर्म की निरन्तर परम्परा से होनेवाले जन्म-मरण का प्रवाह भी ग्रविछिन्नरूप से चलता रहता है। यह प्रवाह ग्रनादि-ग्रनन्त है। ग्रात्मज्ञानी व्यक्ति को इस निरविधक प्रवाह के ग्रन्तराल में लम्बा विश्राम मोक्षरूप प्राप्त होता है। उसी विश्राम की प्राप्ति के लिये शास्त्रों में साधनों का विधान कियागया है। जबतक जिस ग्रात्मा का शरीरसम्बन्धादिरूप जन्म-मरण का क्रम निरन्तर चलता रहता है; वह उसका संसार है। जब इसमें विश्राम का ग्रवसर ग्राजाता है; वह मोक्ष माना गया है।।१४॥

सुत्रकार ने मोक्ष के विषय में बताया-

म्रात्मकर्मसु मोक्षो व्याख्यातः ॥१६॥ (२५६)

[ग्रात्मकर्मसु] श्रात्मसंबन्धी कर्मों में [मोक्षः] मोक्ष [व्याख्यातः] व्याख्यात समभना चाहिये।

आत्मा द्वारा कियेजानेवाले कर्मी-ग्रनुष्ठानों में यज्ञ, याग, ब्रह्मचर्य, प्रहिसा ग्रादि यम-नियमों का पालन, श्रवण, मनन, निदिष्यासन, ग्रात्मसाक्षात्कार ग्रादि

१. 'ततः संयोगो विभागदच। चन्द्रा० । ये दो सूत्र हैं-'ततः संयोगः' तथा 'विभागदच।' ग्र०प्रा०।

२. चन्त्रानन्द ने 'झात्मा' पव का मर्थ 'मन' किया है। ग्र० प्रा० में 'झात्मा का ग्रथं 'प्राण' लिखा है। ये ग्रथं चिन्त्य हैं। शास्त्रों में ग्रनुष्ठानों के विघान मन ग्रथवा प्राण के लिये नहीं हैं। वे केवल चेतन 'ग्रात्म-तत्त्व' के लिये हैं।

का वर्णन शास्त्रों में उपलब्ध होता है। समस्त अनुष्ठानों का उपयोग आत्म-साक्षात्कार के लिये है। आत्मा की इस स्थिति का नाम मोक्ष है। सूत्रकार ने इसका निर्देश प्रथम [४।२।१८] कर दिया है।।१६।।

इति वैशेषिकदर्शनविद्योदयभाष्ये षष्ठस्याघ्यायस्य द्वितीयमाह्निकम्।

समाप्तश्चायं षष्ठोऽध्यायः ।

१. ब्रह्टब्य, यजु॰ ३१।१८॥ कठ०१।२।१२॥२।३।८-६॥ प्रक्त०४॥११॥ इवेता०२।१४-१४॥ त्याय०४।२।४६॥ इत्यादि।

# ग्रय सप्तमाध्याये प्रथमाह्निकम्

गत अध्याय में धर्म-अधर्म का निरूपण किया गया। वहां भी प्रथम आह्निक में समाजधर्म का तथा द्वितीय आह्निक में व्यक्तिधर्म का निरूपण है। शास्त्र में वस्तुतत्त्वं के निरूपण की प्रिक्रिया यह रहती है, कि पहले उस वस्तु का केवल नाम-निर्देश होता है, फिर उस वस्तु के विभागों का उल्लेख कियाजाता है, यदि कोई हों। अनन्तर उनके लक्षण बताये जाते हैं; अन्त में परीक्षा कीजाती है—जो लक्षण किया गया, वह कहांतक ठीक है। इसी आशय से सूत्रकार ने अतिदेश किया—

#### उक्ता गुणाः ॥१॥ (२५७)

[उक्ता.] कहे गये [गुणाः] गुण।

उद्देश [१।१।६] तथा लक्षण [१।१।१६] रूप में गुणों का कथन करिंदया गया है। स्रब रूपादिगुण-विषयक विशेष परीक्षा के लिये प्रस्तुत अध्याय का प्रारम्भ किया जाता है। प्रथम स्राह्मिक में गुणपरीक्षा के पांच प्रकरण हैं। नित्य-रूप से गुणपरीक्षा, स्रनित्यरूप से गुणपरीक्षा, पाकजगुणपरीक्षा, स्रनेकवृत्ति संख्या स्रादि गुणपरीक्षा, परिमाणगुणपरीक्षा ॥१॥

[पृथिव्यादिरूपरसगन्धस्पर्शाः] पृथिवी म्रादि द्रव्यों में रूप, रस, गन्ध, स्पर्श गुण [द्रव्यानित्यत्वात्] द्रव्यों के म्रनित्य होने से [म्रनित्याः] म्रनित्य हैं [च] म्रौर (गुण म्रनित्य हैं)।

सूत्र में 'ग्रादि' पद से जल, तेज, वायु तीन द्रव्यों का ग्रहण होता है । पृथिवी ग्रादि चारों द्रव्य प्रत्येक दो भागों में विभक्त हैं–नित्य ग्रोर अनित्य । परमाणुरूप

१. यह सूत्र नहीं है, म्र० प्रा० । इस सूत्र से पहले दो सूत्र श्रीर हैं—"गुणलक्षणं चोक्तम्' तथा 'इदमेवं गुण-निदमेवंगुणिमिति चोक्तम् ।" चन्द्रा० । प्रस्तुत सूत्र का पाठ है —"पृथिव्यां रूपरसगन्धस्पर्शा द्रव्यानित्यत्वादनित्याः" चन्द्रा० । पृथिवी ग्रादि नित्य हैं; द्वचणुकादिरूप ग्रनित्य। पृथिवी ग्रादि जो ग्रनित्य हैं—द्वच-णुक से लेकर महाभूत पर्यन्त—, उनमें रूप, रस, गन्ध, स्पर्श गुण अनित्य होते हैं। ग्रपने समवायिकारण पृथिव्यादि द्रव्यों के उत्पन्न होजाने पर उनमें रूपादि गुणों की उत्पत्ति होती है। इसलिये ग्रनित्य पृथिव्यादि द्रव्यों में रूपादि गुणों के नित्य होने का प्रश्न ही नहीं उठता। जब द्रव्य ग्रनित्य होने के कारण ग्रपनी उत्पत्ति से पूर्व नहीं, तो उसमें रहने वाला गुण नित्य कैसे होजायगा।

इन गुणों में से वायु में केवल एक गुण रहता है—स्पर्श। तेज में स्पर्श, रूप; जल में स्पर्श, रूप, रस; पृथिवी में स्पर्श, रूप, रस, गन्ध। सूत्र के 'च'पद से संख्या, परिमाण, पृथक्तव, संयोग, विभाग ग्रादि का संग्रह होजाता है। ये गुण भी ग्रापने ग्राक्षय पृथिवी ग्रादि द्रव्य के ग्रानित्य होने से ग्रानित्य होते हैं।।।

सूत्रकार ने अतिदेश द्वारा नित्यद्रव्यवृत्ति गुणों को नित्य बताया-एतेन नित्येषु नित्यत्वमुक्तम् ॥३॥ (२५६)

[एतेन] इस (कथन) से [नित्येषु] नित्य (द्रव्यों) में [नित्यत्वम्] नित्य होना (गुणों का) [उक्तम्] कहा गया ।

गत सूत्र में यह कहेजाने से, कि-ग्रानित्य पृथिव्यादि द्रव्यों में रहने वाले रूपादि गुण ग्रानित्य होते हैं; ग्रार्थापत्ति द्वारा यह स्पष्ट होजाता है, कि ये गुण नित्य द्रव्यों में रहने पर नित्य होते हैं।।३।।

इसी तथ्य को सूत्रकार ने स्पष्ट किया-

अप्सु तेजिस वायौ च नित्या<sup>°</sup> द्रव्यनित्यत्वात् ॥४॥ (२६०)

[ग्रप्य] जलों (जलीय परमाणुश्रों) में [तेजिस] तेज (तैजस परमाणुश्रों) में [वायौ] वायु (वायवीय परमाणुश्रों) में [च] ग्रीर [नित्याः] नित्य हैं, (रूपादि गुण) [द्रव्यनित्यत्वात्] द्रव्यों के नित्य होने से।

जलीय, तैजस, वायवीय परमाणुश्रों में रूपादि गुण नित्य हैं। 'चकार' से संगृ-हीत संख्या आदि गुणों में एकत्व संख्या नित्यद्रव्य में नित्य और अनित्य में अनित्य रहती है। आगे परिमाण आदि गुण नित्यद्रव्य में नित्य तथा अनित्य में अनित्य

- १. 'एतेन नित्येष्वप्यनित्यत्वमुक्तम्' ग्र० प्रा० । एतेन नित्येष्विनित्यत्वमुक्तम्' चन्द्रा० । प्रस्तुत सूत्र से पहले दो सूत्र ग्रीर हैं—'ग्रिग्नसंयोगाच्च ।' तथा 'गुणान्तर प्रादुर्भावात्।' सूत्रों की इस ग्रानुपूर्वी के ग्रनुसार इन व्याख्याओं में प्रस्तुत सूत्र का पाठ संगत है । परन्तु प्रचलित सूत्रपाठ के ग्रनुसार इस ग्रथं का निर्देश सूत्रकार ने छठे सूत्र में किया है ।
- २. 'नित्यत्वं' ग्र० प्रा० ।

होते हैं। जलीय ब्रादि परमाणु-द्रव्य नित्य हैं, ब्रतः उनमें समवेत रूपादि गुण भी नित्य हैं।

सूत्र में पृथिवीद्रव्य का निर्देश नहीं है। पृथिवीपरमाणुगत रूपादि गुणों के विषय में सूत्रकार ने छठे सूत्र में बताया है ॥४॥

विशेषरूप से जलादि तीन अनित्य द्रव्यों के रूपादि गुणों के विषय में सूत्र-कार ने कहा—

#### म्रनित्येष्वनित्या द्रव्यानित्यत्वात् ॥५॥ (२६१)

[म्रनित्येषु] अनित्यों (जलादि द्रव्यों) में [म्रनित्याः] म्रनित्य हैं (रूपादि गुण) [द्रव्यानित्यत्वात्] द्रव्यों के म्रनित्य होने से।

श्रनित्य जलादि द्रव्यों में रूपादि गुण तथा अन्य संख्या, परिमाण आदि समस्त गुण अनित्य होते हैं; क्योंकि अपने आश्रय द्रव्य की उत्पत्ति के अनन्तर उनकी उत्पत्ति होती है, और आश्रय के नाश से उनका नाश होजाता है।

पृथिवीगत रूपादि गुणों के विषय में सूत्रकार ने बताया-

कारणगुणपूर्वकाः पृथिव्यां पाकजाः ।।६।। [२६२]

[कारणगुणपूर्वकाः] कारणगुणपूर्वक हैं (रूपादिगुण) [पृथिव्याम्] पृथिवी में [पाकजाः] पाकज (भी) ।

गत सूत्र से 'अनित्य' पद अनुवृत्त होकर वचन-लिङ्ग विपर्यय से पृथिवी के साथ संबद्ध होता है-अनित्यायां पृथिव्याम् । अनित्य पृथिवी में रूपादि गुण कारणगुणपूर्वक होते हैं, तथा पाकज होते हैं। 'पाक' पद का अर्थ है-अगिनसंयोग! तात्पर्य हुआ-अनित्य पृथिवी में रूपादि गुण अपने आश्रय द्रव्य के समवायिकारण में रहनेवाले सजातीय गुणों से उत्पन्न होते हैं। यह 'कारणगुणपूर्वक' पद का अर्थ है। जैसे घट अनित्य पाथिव द्रव्य है। घटगत रूपादि गुणों का आश्रय घट है। आश्रय घट-द्रव्य के समवायिकारण कपाल-अवयव हैं, कपालों में जो रूपादि गुण हैं, वे घट में समानजातीय रूपादि गुणों को उत्पन्न करते हैं। अनित्य पृथिवी-द्रव्य में ये गुण कारणगुणपूर्वक होते हैं। कारण का गुण कार्य के गुण का असमवायिकारण होता है, यह व्यवस्था जलादि द्रव्यों में भी समान है।

इसके अतिरिक्त क्षेवल पृथिवी में रूपादि गुणों का परिवर्त्तन देखाजाता

 <sup>&#</sup>x27;पाकजाइच' चन्द्रा०। 'पाकजाइच' इतना सूत्र पृथक् है, झ० प्रा०।

है, ऐसा जलादि में नहीं है, पृथिवी में जलादि से यह विशेषता है। उसीको सूत -कार ने 'पाकजा:' पद से कहा है। पृथिवी में रूपादि गुण पाकज हैं। घड़ा जब मृदवयवों, से बनाया जाता है, उसे कच्चा कहाजाता है, उस समय उसमें रूप 'श्याम' जैसा रहता है। पकाने पर उसमें श्याम रूप न रहकर रक्त होजाता है। यह ग्रग्नि संयोग से उत्पन्न होता है, इस रक्त रूप का ग्रसमवायिकारण श्रग्नि-संयोग है। इसे 'पाकज' कहाजाता है। इसका तात्पर्य हुग्ना, श्रनित्य पृथिवी में रूपादि गुण कारणगुणपूर्वक होते हैं श्रीर पाकज भी। जब तक घड़ा पका नहीं था, कच्चा था, उसमें रूपादि गुण कारणगुणपूर्वक हैं। घट के पकने पर जो उसमें रूपादि गुण हैं, वे 'पाकज' हैं।

'पाकज' के विषय में ग्राचायों का थोड़ा विचार भेद है। प्रस्तुत सूत्र के ग्राधार पर यह जात होता है, कि पाक घट-ग्रवयवी में हुआ है; ग्रर्थात् ग्रिग्न-संयोग घट-ग्रवयवी के साथ होता है, उससे घट के श्यामरूपादि नष्ट होकर रक्त रूपादि उत्पन्न होजाते हैं। परन्तु परवर्ती ग्राचायों का विचार है, कि ग्रिग्न-संयोग ग्रवयवी में सीमित न रहकर ग्रवयवी के ग्रन्तिम ग्रवयव-परमाणु-पर्यन्त पहुंचता है; स्वतन्त्र परमाणुग्रों में ग्रिग्नसंयोग से श्यामरूपादि का नाश होकर रक्तरूपादि की उत्पत्ति होती है।

वैशेषिक परम्परा में इस प्रसंग के दो पद ग्रतिप्रसिद्ध हैं−'पिठर' ग्रौर 'पीलु'। पिठर ग्रवयवी का नाम है, और पीलु परमाणु का । जो ग्रवयवी में पाक होना मानते हैं, वे 'पिठरपाकवादी' ग्रौर दूसरे 'पीलुपाकवादी' कहेजाते हैं । वस्तुतः इनमें कोई विशेष स्रन्तर नहीं है । संभवतः शाब्दिकरूप में यह स्रधिक तूल पकड़ गया है । पहले का कहना है, कि स्रवयवी के बने रहते हुए कार्य द्रव्य का शिथिलावयव संयोग रहने के कारण ऋग्निसंयोग से पूर्ण पाक होजाता है, परमाणु तक पकने से बचता नहीं। अग्नि सूक्ष्म होने से पार्थिव द्रव्य के अवयवीरूप में बने रहने पर उसका संयोग परमाणु तक को पका देता है। पहले रूपादि को नष्ट कर नये उत्पन्न कर देता है। दूसरे वादी का कहना है, ग्रन्निसंयोग परमाणुपर्यन्त होने पर वह कार्य द्रव्य के अवयवसंयोग को विच्छित्न कर देता है, अवयवी अपने रूप में बना नहीं रहता; प्रत्येक स्वतन्त्र परमाणु में ग्रग्निसंयोग से पाक होजाने पर पुनः म्रवयव संश्लिष्ट होकर म्रवयवी का म्रारम्भ करते हैं। यह बौद्धिक व्यायाम ही कहना चाहिये, परमाणुपर्यन्त पाक होना दोनों को स्रभिमत है, पहला वादी यह नहीं कहसकता, न मानता है, कि ब्रवयवी में पाक होने पर परमाणु कच्चा रहजाता है, या वहां पाक नहीं होता, अथवा वहां रूपादि श्याम रहते और अव-यवी में रक्त । फलतः पाक परमाणुपर्यन्त होजाना दोनों को श्रिभमत है ।

यहां प्रसंग यह चलरहा था, कि रूपादि गुण कहां नित्य और कहां स्रनित्य रहते हैं। जलादि में पाक न होने से वहां रूपादि के विषय में यह व्यवस्था है, कि वे नित्य द्रव्य [परमाणु] में नित्य तथा स्रनित्य में स्रनित्य होते हैं। परन्तु पृथिवी में ऐसा नहीं है। यहां नित्यानित्य दोनों स्रवस्थास्रों में रूपादि गुण स्रनित्य रहते हैं। क्योंकि परमाणुस्रों में भी स्रिग्नसंयोग से पहले रूपादि का नाश सीर नये की उत्पत्ति होती है। स्रनित्य द्रव्य में रूपादि का नाश स्राध्य नाश से होता है, परमाणु में स्रिग्नसंयोग से। कार्य द्रव्य में रूपादि की उत्पत्ति कारणगुणपूर्वक हैं; नित्य परमाणु में स्रिग्नसंयोग से है। पूर्वोक्त दोनों पाकसम्बन्धी वादों के स्राधार पर 'पाकज' का विभाजन व्याख्याकारों ने इसप्रकार किया है—

पहला वाद-कार्य पृथिवी में रूपादि गुण कहीं कारणगुणपूर्वक होते हैं; जैसे-कच्चे घड़े में। श्रीर कहीं पाकज; जैसे-पकजाने पर घड़े में। निन्य परमाणुश्रों में रूपादि की उत्पत्ति केवल पाकज है।

दूसरा वाद-कार्य पृथिवी में रूपादि की उत्पत्ति कारणगुणपूर्वक हैं; तथा परमाणुम्रों में पाकज<sup>र</sup> ।।६।।

शिष्य जिज्ञासा करता है—हमें बताया गया, पृथिवी परमाणु में स्वभावतः श्यामृरूप होता है। रक्तरूप उसका विरोधी है, एक ही ग्रधिकरण में यह कैसे होजाता है ? श्राचार्य सूत्रकार ने समाधान किया—

#### एकद्रव्यत्वात् ।।७।। (२६३)

[एकद्रव्यत्वात्] एक द्रव्य ग्रधिकरणवाले होने से (श्याम-रक्त विरोधी गुणों के)।

'एकद्रव्य' पद में बहुन्नीहि समास है-एक द्रव्य है ग्रधिकरण जिनका, ऐसे

१. द्रष्टब्य, श्र० प्रा० में प्रस्तुत सूत्र की व्याख्या।

२. 'पाकज' प्रक्रिया का विवरण परिशिष्ट (१) में दिया गया है।

३. ग्रा० प्रा० में पाठ है — 'एकद्रव्यत्वाच्च'। तथा इससे पूर्व तीन ग्रतिरिक्त सूत्र इसप्रकार हैं — 'ग्रप्सु तेजिस वायौ च कारणगुणपूर्वकाः' 'कर्मगुणा श्रगुणाः' 'एतेन पाकजा व्याख्याताः'। चन्द्रानन्दवृत्ति में प्रस्तुत सूत्र का पाठ है — 'एकद्रव्यवत्त्वात्'। इससे पूर्व तीन ग्रतिरिक्त सूत्र इसप्रकार हैं — '— 'ग्रप्सु तेजिस वायौ च कारणगुणपूर्वाः पाकजा न विद्यन्ते,' २ — 'ग्रगुण-वतो द्रव्यस्य गुणारम्भात् कर्मगुणा श्रगुणाः।' ३ — 'एतेन पाकजा व्याख्याताः।' शंकरोपस्कार ग्रादि के श्रनुसार प्रचलित पाठ में ये सूत्र नहीं हैं।

हैं— श्याम-रक्त रूप। प्रश्न होता है, श्याम ग्रौर रक्त परस्पर विरोधी रूप एक ग्रियंकरण में कैसे ? इसका परिहार देशभेद से होना चाहिये, ग्रथवा कालभेद से ? सूत्रकार ने बताया, देशभेद से परिहार संभव नहीं। यह नहीं कहा जा सकता, कि श्यामरूप का ग्रियंकरण भिन्न है ग्रौर रक्तरूप का भिन्न। दोनों रूप एक ग्रियंकरण में रहते हैं। तब कालभेद से परिहार संभव है। एक ग्रियंकरण में दोनों रूप रहते हैं, पर कालभेद से। जब पृथिवी में श्यामरूप है, तब रक्त नहीं रहता; जब रक्त होता है, तब श्याम नहीं रहता।

प्रश्न है, यह कैसे होजाता है ? उत्तर है—ग्राग्नसंयोग से। पृथिवी में रूपादि गुणों का उद्भव विशिष्ट ग्राग्नसंयोग से होता है। एक द्रव्य में कालभेद से भिन्न रूपादि काहोना उसके कारण-विशेष का बोध कराता है। इस से पृथिवीगत रूपादि गुणों का 'पाकज' होना सिद्ध होता है। ग्राग्नसंयोग से विभिन्न-रूपादि की उत्पत्ति केवल पृथिवी में देखी जाती है, ग्रन्यत्र नहीं। यह वस्तुस्थिति पृथिवीगत रूपादि गुणों के 'पाकज' होने को सिद्ध करती है।

#### 'चित्र' रूप का विवेचन-

पृथिवी के विभिन्न रूपों के विषय में एक तथ्य विचारणीय है। जब पकने के अनन्तर आवे में से घड़े को निकाला जाता है, तब उसमें रक्तरूप के अतिरिक्त अन्य रूपों का अस्तित्व दिखाई देता है। ऊपर की सतह पर रूपभेद इतना स्पष्ट नहीं रहता, परन्तु पर्त्त के अन्तराल भाग में यह स्पष्ट दीखता है। तब एक अवयवी में परस्पर विरुद्ध रूप एक साथ रहते हैं, यह कहना होगा।

ग्रव व्यक्ति के द्वारा ग्रग्निसंयोग से पकाये जाने वाले पायि द्रव्यों में रूपादि के परिवर्तन तथा एक साथ एक ग्रधिकरण में भिन्न रूपों के रहने की बात छोड़िये; ग्रौर पृथिवी विकारों की प्राकृत रचना की ग्रोर दृष्टिपात कीजिये। पहले ग्रोपिध वनस्पित ग्रादि को लीजिये, ग्रनेक लता-गुल्मों के एक पत्ते में ग्रनेक रूप देखे जाते हैं। पत्ते की एक ग्रोर एक रूप है, दूसरी ग्रोर ग्रन्य रूप, फूलों में ग्रीर उनकी एक-एक पंखुड़ियों में रूप की विभिन्नता चमत्कृत करनेवाली है। एक ही फूल व पंखड़ी में कई-कई रूप देखे जाते हैं। जहां बाह्यस्थित में पत्ते ग्रादि के रूप का परिवर्त्तन देखा जाता है, वहां सौर—ऊष्मा को परिवर्त्तन का ग्राग्निसंयोगरूप कारण कहा जा सकता है, परन्तु जब खिलता हुग्रा फूल या पत्ता ग्रनेक रूपों को लेकर ग्राता है, वहां ग्राग्निसंयोग के ग्रतिरिक्त इसके अन्य किसी निमित्त की क्या कल्पना कीजासकती है ?

ग्रागे यही स्थिति पशु-पक्षियों में देखिये । श्रनेक पशुश्रों के बाह्य श्रावरण पर विविधरूप दिखाई देते हैं । गाय, घोड़ा, बकरी, कुत्ता, विल्ली ग्रादि पालतू तथा चीतल, भांख, बघेरा ग्रादि जंगली जानवरों की खाल पर विविध प्रकार के रूप दिखाई देते हैं। पक्षियों में तो यह स्थिति ग्राश्चर्यजनक है। मोर, तीतर भूरा, तीतर काला, कबूतर, रतनाल (मनाल) ग्रादि पक्षियों के पंख ग्रीर देह के ग्रन्य भागों पर विविध रूपों की चित्रकारी-जैसी रचना हैरान कर देती है। यहां तक कि—साधारण गौरइया चिड़िया के ऊपरी भाग की रचना देखिये। फिर यह, कि समान जाति में यह रचना सर्वत्र एक-सी देखी जाती है।

इस सब स्थित को देखकर दो समस्या सामने आती हैं। एक है—एक अधिकरण में एक साथ परस्पर विपरीत अनेक रूपों का रहना। दूसरी है—क्या इन सब रूप-भेदों में केवल अग्निसंयोग कारण है, या अन्य भी कुछ ? इसीकें साथ यह विचारणीय है, कि रूपों के आघार पर समान जाति में एक-सी रचना होने का क्या कारण होसकता है ? पृथिवीगत रूपों की रचना में अग्निसंयोग के साथ क्या और भी कोई निमित्त संभव हैं ?

पहली समस्या का समाधान परवर्त्ती ग्राचार्यों ने-छह प्रकार के मुख्य रूपों में एक सातवें स्वतन्त्र 'चित्र' नामक रूप की कल्पना कर-किया है। पत्ता, फूल, पशु, पक्षी ग्रादि के बाह्य ग्रावरण पर कहीं भी एक ग्रवयवी में जो विभिन्न रूप दिखाई देते हैं, वे परस्पर विपरीत ग्रनेक रूप न होकर एक 'चित्र' नामक रूप है। पूर्ववर्त्ती ग्राचार्यों ने 'चित्र' नाम के किसी ग्रतिरिक्त रूप को स्वीकार नहीं किया। उनका कहना है, कि एक बड़े ग्रवयवी के ग्रनेक भाग स्वतः स्वतन्त्र ग्रवयवी हैं, बड़े ग्रवयवी के यद्यपि वे ग्रवयव हैं, पर ग्रपनेरूप में उतने ही वे ग्रवयवी हैं। किसी एक बाह्य ग्रावरण पर जितने भाग में जो रूप है, उस रूप का वही ग्रधिकरण है, ग्रीर ग्रपने में वह उतना ही ग्रवयवी है। इसलिये एक ग्रधिकरण में ग्रनेक रूपों के होने का प्रश्न नहीं उठता। लोक व्यवहार में उस बड़े ग्रवयवी को विभिन्न रूपों के ग्राधार पर 'चित्र, चित्रक, चितकबरा' ग्रादि पदों के द्वारा ग्रिभव्यक्त करना ग्रीपचारिकमात्र है, केवल व्यवहार की मुविधा के लिये। यह 'चित्र' नामक ग्रतिरिक्त रूप का साधक नहीं।

दूसरी समस्या का समाधान 'पीलुपाकवाद' के अनुसार सुगमता से होता है। पृथिवी-परमाणुओं में अग्निसंयोग से विविधरूप अभिव्यक्त होते हैं। किसी एक परमाणु में कोई-सा एक रूप अग्निसंयोग-स्तर के अनुसार अभिव्यक्त होता है। आगे पाथिव विकारों में कारणगुणपूर्वक रूपादि गुण उत्पन्न होते रहते हैं। जिस एक अवयवी के बाह्य आवरण पर परस्पर भिन्न अनेक रूप दिखाई देते हैं, उन अवयवों की रचना उसी प्रकार के रूप वाले परमाणुओं द्वारा होती है, ऐसा समभना चाहिये। बाह्य आवरण के किसी एक ग्रंश के आरम्भक वैसे और उतने ही परमाणु वहां ग्रा पाते व एकत्र होते हैं, इसका नियामक केवल रचना-सम्बन्धी ईश्वरीय व्यवस्था को माना या कहाजासकता है। समान जाति में एक-जैसी रचना का ग्राधार भी यही संभव है। ग्राचार्यों ने इस दिशा में ग्रात्मा के पूर्वकृत धर्माधर्म को निमित्त बताया है; जिनको 'ग्रदृष्ट' नाम दिया जाता है। संभवतः मानव जहां ग्रपनी ग्रक्षमता से ग्रभिभूत होता है, वहां वह ग्रपने लिये 'ग्रदृष्ट' को उपयुक्त संबल समभता है। क्या यह ग्रावश्यक है, कि प्रत्येक समस्या के ग्रन्तिम यथार्थ समाधान तक मानव पहुंचे ? जो वस्तुतः संभव प्रतीत नहीं होता।।।।।

रूपादि चार गुणों की परीक्षा के अनन्तर कमप्राप्त संख्या गुण की परीक्षा अपेक्षित है। पर उसके दुरूह होने के कारण सूची-कटाह न्याय के अनुसार अल्प विवेच्य परिमाण गुण की परीक्षा प्रारम्भ करते हुए सूत्रकार ने कहा—

म्रणोर्महतक्चोपलब्ध्यनुपलब्धी नित्ये व्याख्याते ॥ = ॥ (२६४)

[श्रणोः] श्रणु की [महतः] महत् की [च] ग्रौर [उपलब्ध्यनुपलब्धी] उपलब्धि ग्रौर ग्रनुपलब्धि [नित्ये] नित्य, ग्रथवा नित्य (-प्रतिपादक चतुर्थं ग्रध्याय) में [ब्याख्याते] कथित हैं।

सूत्र का 'नित्ये' पद प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में तथा सप्तमी विभक्ति के एकवचन में समान है। दोनों प्रकार सूत्रार्थ संगत है। 'उपलब्ध्यनुपलब्धी' पद में द्वन्द्व समास है। प्रयोग की दृष्टि से अल्पग्रच् वाला 'उपलब्धि' पहले ग्रा गया है; पर सूत्रार्थ की दृष्टि से 'अनुपलब्धि' पद पहले ग्राएगा। सूत्रार्थ होगा—ग्रणु की अनुपलब्धि और महत् की उपलब्धि नित्य कही गई है। तात्पर्य है, उपलब्धि सदा महत् द्रव्य की होती है, इसमें कभी व्यभिचार नहीं होता। इसी प्रकार श्रणु द्रव्य की सदा अनुपलब्धि रहती है। उपलब्धि का ग्रर्थ है—इन्द्रियग्राह्य ज्ञान। चक्षु ग्रादि बाह्य इन्द्रियों से सदा महत् द्रव्य का ग्रहण होता है, ग्रणु का कभी नहीं होता।

'नित्ये' पद को सप्तमी-एकवचन मानने पर यह पद प्रस्तुत शास्त्र के चतुर्थं अध्याय का संकेत करता है। वहां [४।१।६] द्रव्य की उपलब्धि के लिये द्रव्य का महत् होना ग्रावश्यक बताया गया है। ग्रणु परिमाण, परमाणु ग्रौर द्वयणुक में रहता है। वहां प्रत्यक्ष के अन्य उपयोगी साधन रूपादि के रहते भी चक्षु आदि इन्द्रियों से उनका कभी प्रत्यक्ष नहीं होता; क्योंकि वहां महत्परिमाण का ग्रभाव है।।।।।

शिष्य जिज्ञासा करता है, समस्त महत् द्रव्यों की उत्पत्ति परमाणुश्रों से बताई गई। जो परिणाम परमाणु में नहीं, वह श्रागे उसके कार्य में कैसे उत्पन्न होजाता है ? सूत्रकार ने बताया—

#### कारणबहुत्वाच्य' ॥ ह॥ (२६४)

[कारणबहुत्वात्] कारणों के बहुत होने से [च] ग्रौर निमित्तों से भी, महत् परिमाण की उत्पत्ति होती है।

परमाणु नित्य द्रव्य है, उसका कोई कारण नहीं होता । दो परमाणु मिलकर द्वचणुक उत्पन्न होता है। द्वचणुक के कारण दो परमाणु हैं, बहुत नहीं। जब परमाणुओं से ग्रागे की रचना होने लगती है, तब स्वभावतः दो परमाणु परस्पर पहले मिल पाते हैं। परमाणु ग्रीर उसके कार्य द्वचणुक दोनों में ग्रणुपरिमाण रहता है। ग्रागे तीन द्वचणुकों से एक त्र्यणुक ग्रथवा त्रसरेणु उत्पन्न होता है। तीन बहुत्व संख्या है। यह त्र्यणुक में महत्परिमाण को उत्पन्न कर देती है, कारणों का बहुत होना कार्य में महत्परिमाण का जनक है । यहां कारणगत बहुत्व संख्या कार्य में अपने विजातीय गुण महत्परिमाण को उत्पन्न करती है, कारण का परिमाण कार्य में अपने सजातीय परिमाण को उत्पन्न नहीं कर पाता । इस प्रकार मूल उपादानों से द्रव्यरचना के श्रारम्भकाल में सर्वप्रथम त्रसरेणु द्रव्य में महत्परिमाण ग्रभिव्यक्त होता है। महत्परिमाण-वर्ग में यह सबसे छोटी इकाई है। आगे-आगे जैसे द्रव्यरचना होती जाती है, महत्परिमाण कारणगत परिमाण की अपेक्षा कार्य में बढ़ता चला जाता है। परन्तु परिमाण की दृष्टि से उत्पन्न हुम्रा ऐसा परिमाण सर्वातिशायी कभी नहीं होता । जो सर्वातिशायी महत्परिमाण है, वह नित्य है, कभी उत्पन्न नहीं होता । जैसे सर्वातिशायी अणुपरिमाण कभी उत्पन्न नहीं होता, वैसे महत्परिमाण भी। यह परिमाण नित्य द्रव्य आकाश, काल, दिशा, परमात्मा में स्वीकार किया जाता है। इन द्रव्यों को सर्वव्यापक श्रथवा विभु माना गया है।

सूत्र में पठित 'च' पद से महत्परिमाण के श्रन्य निमित्तों का संग्रह होजाता है। उनमें पहला निमित्त है—कारण का महत् होना। ऊपर व्याख्या में इसका संकेत ग्रा गया है। जब त्रसरेणु में महत्व गुण उत्पन्न हो गया है, तब वह एक महत्द्रव्य है। अनेक त्रसरेणु ग्रों से मिलकर जब ग्रागे कार्यद्रव्य उत्पन्न होता है, तब कारणगत महत्परिमाण कार्य में सजातीय ग्रपने से ग्रतिशायी महत् परिमाण को उत्पन्न करता है। त्रसरेणु में महत्परिमाण का ग्रसमवायिकारण द्वचणुक (कारण) गत बहुत्व संख्या है। ग्रागे कार्यों में कारणगत महत्परिमाण ग्रसम-वायिकारण रहता है।

१. 'कारणबहुत्वात् कारणमहत्त्वात् प्रचयिक्षेषाच्च महत् ।'ग्र० प्रा०। चन्द्रा०।

महत्परिमाण का दूसरा एक कारण 'प्रचय' देखाजाता है। यह अवयवों के भत्यन्त शिथिल (ढीले) संयोग का नाम है, जो किन्हीं द्रव्यों—रूई, ऊन आदि में रहता है। रुई का ढेर बहुत-से प्रदेश को घेर लेता है। यदि उसके अवयव-संयोगों को ढीला न रहने दिया जाय-कस दियाजाय; तो वही ढेर बहुत थोड़ी जगह को घेरता है। इसप्रकार यह 'प्रचय' उस ढेर में महत्परिमाण का जनक है।

महत्परिमाण में आपेक्षिक न्यूनाविकता होने से महत्-द्रव्यों में भी औप-चारिक रूप से कभी अणुत्वव्यवहार होता रहता है। जब किसी महत् द्रव्य में लम्बाई की अधिकता रहती है, तब उसके परिमाण की न्यूनाधिकता के आधार पर परिमाण के लिये 'दीर्घ-ह्नस्व' पदों का प्रयोग कियाजाता है। दीर्घ-लम्बा; ह्रस्व-छोटा। वस्तुतः यह महत्परिमाण के अन्तर्गत है।।।।

महत् के प्रसंग से अणु परिमाण के विषय में सूत्रकार ने बताया-

म्रतो विपरीतमणु' ॥१०॥ (२६६)

[अतः] इससे [विपरीतम्] विपरीत [अणु] अणु परिमाण होता है। इस महत्परिमाण से जो विपरीत परिमाण है, वह अणु परिमाण कहा-जाता है। इसमें वैपरीत्य इसप्रकार समभना चाहिये—महत्परिमाण लौकिक प्रत्यक्ष का विषय होता है, प्रत्येक व्यक्ति चक्षु आदि इन्द्रियों के द्वारा उसका प्रत्यक्ष करता है; परन्तु परमाणु तथा द्वचणुक में रहने वाले अणु परिमाण का बाह्य इन्द्रियों द्वारा प्रत्यक्ष कभी नहीं होता। महत्परिमाण कारणबहुत्व आदि से उत्पन्न होता है, परन्तु अणुपरिमाण परमाणु में तो नित्य है, कभी उत्पन्न नहीं होता। द्वचणुकगत अणु परिमाण उत्पन्न अवश्य होता है, परन्तु उसका असम-वायिकारण परमाणुगत द्वित्व संख्या है, बहुत्त्व संख्या नहीं; अर्थात् कारणबहुत्व इस परिमाण का जनक नहीं है। यह भी वैपरीत्य यहां समभना चाहिये।।१०।।

शिष्य जिज्ञासा करता है, महत् वस्तु में अणु, महत् दोनों प्रकार का ज्ञान व व्ववहार लोक में देखाजाता है, फिर इनका वैपरीत्य कैसे ? सूत्रकार ने समाधान किया—

ग्रणु महदिति तस्मिन् विशेषभावात् विशेषा-भावाच्च ॥११॥ (२६७)

[अणु] ग्रणु (है यह) [महत्] महत् (है यह), [इति] इसप्रकार (एक वस्तु में जो परिमाण-विषयक ज्ञान व व्यवहार होता है) [तस्मिन्] उस (परिमाण) में [विशेषभावात्] विशेष-अपकर्ष के होने से (ग्रणु व्यवहार)

१. यह सूत्र नहीं है, श्र० प्रा०। 'तद्विपरीतमण्, चन्द्रा०।

[विशेषाभावात्] विशेष-ग्रपकर्ष के न होने से (महत् व्यवहार होता है) [च] तथा।

लोक में ऐसा ज्ञान तथा व्यवहार होता देखाजाता है, कि बिल्व से आंवला श्रणु है, तथा रत्तक (गुञ्जा-चूंटली) से आंवला महत् है। यह अणु-महत् का आपेक्षिक व्यवहार लौकिकप्रत्यक्षग्राह्य महत् में हुआ करता है। इससे अणु-महत् के वैपरीत्य का कथन युक्त प्रतीत नहीं होता। सूत्रकार ने वताया, इसप्रकार के व्यवहार के विषय परिमाण में एक स्थल पर जो अणु-महत् व्यवहार होता है, वह उन पदार्थों की परस्पर आपेक्षिक स्थिति के आधार पर है। रत्तक, आंवला और बिल्व तीनों महत्परिमाण के आश्रय हैं, यह प्रत्यक्ष गृहीत होता है। वहां महत्परिमाण अपने निर्दिष्ट कारणों से उत्पन्त है; इसलिये यथार्थं एप में वहां अणु परिमाण की संभावना नहीं। परन्तु किसी एक की अपेक्षा दूसरे में जहां अपकर्ष (छोटापन) है, उसमें औपचारिक एप से अणु व्यवहार होजाता है। परन्तु अपकर्ष की भावना होने न होने दोनों अवस्थाओं में महत्परिमाण वहां यथार्थं एप से विद्यमान रहता है। इसलिये लोक में ऐसा ज्ञान अथवा व्यवहार केवल भाक्त समक्षना चाहिये।।११॥

शिष्य जिज्ञासा करता है, ऐसे स्थलों में ग्रणु-व्यवहार को भाक्त क्यों सम-भना चाहिये ? सूत्रकार ने समाधान किया—

#### एककालत्वात् ॥१२॥ (२६८)

[एककालत्वात्] एक काल में होने से।

एक वस्तु में तथा एक काल में भ्रणु-महत् व्यवहार व ज्ञान लोक में होता देखाजाता है। भ्रणु और महत् परस्पर-विरोधी परिमाण हैं। एक आश्रय में दोनों का ऐककालिक यथार्थ ज्ञान व व्यवहार संभव नहीं। इसलिये रत्तक, भ्रांवला बेल म्रादि में महत्परिमाण के कारण विद्यमान होने से उनमें महत्परिमाण का ज्ञान व व्यवहार यथार्थ है, तथा भ्रणुत्व का ज्ञान व व्यवहार भाक्त 118211

सूत्रकार ने इसप्रकार के ज्ञान व व्यवहार में महत्परिमाण के मुख्य होने का

१. ग्र० प्रा० में इस सूत्र की पूर्वपक्षरूप से योजना की है। ग्रण भौर महत् के विरोध का परिहार धर्मिभेद ग्रथवा कालभेद से संभव है। परन्तु यहां लोक व्यवहार में न धर्मिभेद है, न कालभेद। एक काल में एक ही श्रामलक धर्मी में ग्रण-महत् व्यवहार होता है; तब इनका विरोध कैसे? तथा विरोध के ग्राधार पर एक मुख्य एक गौण कहां रहा? इसका उत्तर श्रगले सूत्र— 'दृष्टान्ताच्च' से दिया।

ग्रन्य कारण बताया--

#### दृष्टान्ताच्च ॥१३॥ (२६६)

[दृष्टान्तात्] दृष्टान्त से [च] भी (पूर्वोक्त कथन सिद्ध होता है।

लोक में यह सिद्ध है, गुक्ल तन्तुओं से गुक्लपट उत्पन्न होता है, कृष्ण नहीं। इसीप्रकार महत् कारणों से महत् द्रव्य उत्पन्न होसकता है, अणु नहीं। रत्तक, आमलक, बिल्व आदि का आरम्भ महत् अवयवों से होता है। इसलिये इनमें महत् प्रतीति व व्यवहार मुख्य तथां अणु व्यवहार गौण है। जो अणु है, वह महत् और जो महत् है, वह अणु नहीं होसकता, एक प्रकार के गुणों वाले द्रव्यों में तर-तम व्यवहार परस्पर अपेक्षा से हुआ करता है। खजूर से दाख अधिक मघुर है। शंख से स्फटिक अधिक गुक्ल है। यही स्थिति परिमाण के विषय में है। अपेक्षाकृत छोटा परिमाण होने पर महत् में अणुव्यवहार को गौण मानना प्रामाणिक है। १३।।

शिष्य जिज्ञासा करता है, लोक में व्यवहार है-यह परिमाण अणु है, यह परिमाण महत् है। इससे ऐसा ज्ञात होता है, कि अणु में अणु और महत् में अन्य महत् परिमाण रहता है। सूत्रकार ने समभाया—

# म्रणुत्वमहत्त्वयोरणुत्वमहत्त्वाभावः कर्मगुणैव्यस्यातः ॥१४॥ (२७०)

[ग्रणुत्वमहत्त्वयोः] ग्रणु ग्रौर महत् परिमाणों में [ग्रणुत्वमहत्त्वाभावः] ग्रन्य ग्रणु ग्रौर महत् परिमाण का ग्रभाव है (यह तथ्य) [कर्मगुणैः] कर्म ग्रौर गुणों द्वारा [व्याख्यातः] कह दिया गया है।

कर्म ग्रथवा गुण में कोई गुण नहीं रहता। गुण सदा द्रव्याश्रित रहता है; कर्माश्रित ग्रथवा गुणाश्रित नहीं।

जब कहाजाता है, दचणुक परिमाण की अपेक्षा परमाणु का परिमाण अणु है; तन्तु के परिमाण से पट का परिमाण महान है। अथवा बिल्व से आंवला अणु और आंवले से बिल्व महान है। इस लोक व्यवहार में आपाततः ऐसा प्रतीत होता है, जैसे अणु परिमाण में और अणुपरिमाण, तथा महत्परिमाण में अन्य महत्परिमाण का कथन कियाजारहा हो; जो एक आश्रय के परिमाण को दूसरे आश्रय के परिमाण से भिन्न व व्यवच्छिन्न करता है। वस्तुतः यह केवल व्यवहार की एक रीतिमात्र है, कहने का ढंग। कारण यह है, कि कोई गुण कभी कमं अथवा गुण में आश्रित नहीं रहता। प्रत्येक गुण अथवा कमं सदा द्रव्य में आश्रित रहते हैं। फलतः कमं और गुणों के इस विषय के व्याख्यान से अणुत्व और महत्व

में अणुत्ब-महत्त्व का ग्रभाव रहता है, यह समभ लेना चाहिये।।१४॥

शिष्य जिज्ञासा करता है, गुणों में गुण अरथवा कर्मी में कर्म नहीं रहते, ऐसा क्यों है ? सूत्रकार ने बताया—

कर्मभि: कर्माणि गुणैश्च गुणा व्याख्याता: ।।१५।। (२७१)

[कर्मभिः] कर्मों से [कर्माणि] कर्म, [गुणैः] गुणों से [च] ग्रौर [गुणाः] गुण [व्याख्याताः] कहेगये।

यह कहा गया, कि गुणों में गुण तथा कर्मों में कर्म नहीं रहते। परन्तु लोक में व्यवहार होता है, यह महान शब्द है, यह ग्रल्प शब्द है, ये दो शब्द हैं, यह एक शब्द है, इत्यादि। शब्द गुण है, उसमें महत्त्व, ग्रल्पत्व का होना, तथा एकत्व द्वित्व ग्रादि संख्या का होना उक्त व्यवहार से स्पष्ट होता है। महत् व संख्या ग्रादि गुण हैं। इस विषय में सूत्रकार ने कहा—गुण गुणाश्रित तथा कर्म कर्माश्रित नहीं होते, यह कथन प्रथम [१।१।१६; १७; २४] कर दियागया है।

प्रस्तुत सूत्र की व्याख्या के लिये विवृतिकार जयनार।यणभट्टाचार्य ने सुभाव दिया है, कि सूत्र के 'कर्माण' पद के पहले 'शून्यानि' पद का, तथा 'गुणाः' पद के पहले 'शून्याः' पद का ग्रध्याहार कर लेना चाहिये। तब सूत्रार्थं स्पष्ट होगा—'कर्मभिः शून्यानि कर्माणि; गुणैश्च शून्या गुणाः' कर्म कर्मों से शून्य-रहित; ग्रौर गुण गुणों से शून्य-रहित होते हैं; यह व्याख्यान प्रथम करदियागया है। इस कारण लोकव्यवहार में ऐसे प्रयोग—जिनसे गुण में गुण की ग्रथवा कर्म में कर्म की प्रतीति होरही हो—सर्वथा ग्रीपचारिक हैं, भाक्त हैं।।१५।।

शिष्य आशंका करता है, सब गुण-कर्म अन्य गुण-कर्मों में न रहो, पर अणुत्व-महत्वगुण अन्य गुण-कर्मों में रहते हैं, यह लोकव्यवहार से सिद्ध होता है। सूत्रकार ने समाधान किया—

स्रणुत्वमहत्त्वाभ्यां कर्मगुणाक्च<sup>६</sup> व्याख्याताः ।।१६।। [२७२]

[अणुत्वमहत्त्वाम्याम्] अणुत्व और महत्त्व से (शून्य हैं) [कर्मगुणाः[ कर्म तथा गुण [च] (यह) भी [व्याख्याताः] कहदियेगये हैं।

१. १४ तथा १६ सूत्र का प्रचलित पाठ से कम-विपर्यास है, ग्र० प्रा० । चन्द्रा० । चन्द्रा० में प्रस्तुत सूत्र का पाठ है—'श्रणुत्वमहत्त्वाभ्यां कर्मगुणा अगुणाः ।' इसके ग्रागे १४वें सूत्र का पाठ दोनों प्राचीन व्याख्याश्रों में यह है—'कर्मभिः कर्माणि गुणैगुंणाः' । ग्र० प्रा० में इसके दो भाग हैं, पहला—'कर्मभिः कर्माणिः' दूसरा—'गुणैगुंणा.'।

लोक में व्यवहार देखाजाता है—यह कर्म महान है, यह अत्यल्प, सूक्ष्म है । अमुक व्यक्ति का ज्ञान महान है, अमुक का अल्प । ऐसे व्यवहार से प्रतीत होता है, किन्हीं कर्म और गुणों में अणुत्व-महत्त्व ग्राश्रित रहते हैं । सूत्रकार ने बताया, एक सामान्य सिद्धान्त निश्चित व स्थापित करिदयागया है, कि गुण में गुण व कर्म तथा कर्म में गुण व कर्म कभी आश्रित नहीं रहते । गुण-कर्म सदा द्रव्य में आश्रित रहते हैं । इसलिये अणु-महत्परिमाण द्रव्य में आश्रित रहसकते हैं, गुण-कर्म में नहीं । लोकव्यवहार सर्वथा औपचारिक है ॥१६॥

यही व्यवस्था दीर्घत्व-ह्रस्वत्व परिमाण के विषय में अतिदेश द्वारा सूत्रकार ने निर्दिष्ट की---

एतेन दीर्घत्वह्नस्वत्वे व्याख्याते ॥१७॥ (२७३)

[एतेन] इससे [दीर्घत्वह्नस्वत्वे] दीर्घ ह्नस्व परिमाण [ब्याख्याते] कह दिये गये।

जो विवेचन ग्रणु-महत्परिमाण के विषय में गतसूत्रों द्वारा प्रस्तुत किया गया है, वह दीर्घ-ह्रस्व परिमाण के विषय में भी समभना चाहिये। ये परिमाण भी गुण-कर्माश्रित न रहकर ँग्रन्य गुणों के समान केवल द्रव्याश्रित रहते हैं।।१७।।

परिमाण के नित्यानित्य होने के विषय में सूत्रकार ने बतायां—- २

म्रनित्येऽनित्यम्<sup>२</sup> ॥१८॥ (२७४)

[अनित्ये] अनित्य (द्रव्य) में [अनित्यम्] अनित्य होता है (परिमाणगुण)।

जो द्रव्य ग्रनित्य हैं, ग्रपने कारणों से उत्पन्न होते हैं, उनका नाश श्रवश्य-म्भावी है। द्रव्य का नाश होने पर उसमें ग्राश्रित गुण का नाश होजाता है; क्योंकि गूण ग्रनाश्रित नहीं रहसकता ॥१८॥

उक्त कथन से स्रर्थापत्ति द्वारा सिद्ध है-नित्य में नित्य रहता है। उसीको सूत्रकार ने स्पष्ट बताया—

# नित्ये नित्यम् ॥१६॥ (२७५)

[नित्ये] नित्य (द्रव्य) में [नित्यम्] नित्य होता है (परिमाण गुण)।

- १. यह सूत्र प्रस्तुत कम के अनुसार १५ वें सूत्र से पहले पढ़ा है, प्र० प्रा० । चन्द्रा० । परन्तु प्र० प्रा० में इसका पाठ है—'एतेन दीर्घत्वह्नस्वत्वयो- रुपलब्ध्यनुपलब्धी नित्ये व्याख्याते ।'
- २. 'एतदनित्यम्, ग्र० प्रा०। 'तवनित्येऽनित्यम्।' चन्द्रा०।
- ३. यह सूत्र नहीं है, ग्र० प्रा०। चन्द्रा०।

परमाणु में परमाणुपरिमाण नित्य है। तथा आकाश आदि नित्य विभु द्रव्यों में परममहत्परिमाण नित्य होता है। अन्यत्र सर्वत्र अणु-महत्परिमाण-आश्रयके अनित्य होने से अनित्य रहते हैं।।१६॥

सर्वांतिशायी श्रणुपरिमाणवाला नित्य द्रव्य कौन है ? सूत्रकार ने बताया— नित्यं परिमण्डलम् ।।२०।। (२७६)

[नित्यम्] नित्य है [परिमण्डलम्] परिमण्डल।

वैशेषिक शास्त्र की परम्परा में 'परिमण्डल' पद' परमाणु के लिये पारिभाषिकर्जैसा प्रसिद्ध है। यह पद परमाणु की नैसर्गिक परिस्थित को परिलक्षित
करता है। परमाणु सब ग्रोर से मण्डल-गोलाकार जैसा ग्रथवा वर्त्तु लाकार होना
चाहिये। वह ग्रदृश्य है, इन्द्रियाग्राह्य है। कल्पना के ग्राधार पर यह ग्राकार
संभावित कियाग्या है। इसप्रकार का परमाणु द्रव्य कार्यमात्र का मूल है, तथा
नित्य है। परिमण्डल-परमाणु में ग्राश्रित परिमाण को 'पारिमाण्डल्य' कहा जाता
है। इन पदों से यह ध्वनित होता है, कि दीर्घत्व-ह्रस्वत्य परिमाण कहीं भी
नित्य नहीं होते। ये परिमाणग्रनित्य द्रव्यों में ही संभावित हैं। वर्तु लाकार परमाणु
में दीर्घत्व की कल्पना ग्रसंभव है। परिमण्डल का ह्रस्व होना भी संभव नहीं।
ह्रस्व-दीर्घ परस्पर ग्रपेक्षा से समिधा तथा इक्षुदण्ड (गन्ना) ग्रादि में ग्रभिलक्षित
होते हैं। ऐसे सभी द्रव्य ग्रनित्य होते हैं, तथा ग्रनित्य महत्परिमाण के ग्राश्रय हैं।
ग्रव्य की विशिष्ट रचना के कारण महत् द्रव्य को दीर्घ ग्रथवा ह्रस्व कह दिया
जाता है। यह व्यवहार केवल ग्रनित्य द्रव्य में संभव है। फलतः नित्य परमाणु ऐसा
द्रव्य है, जहां सर्वातिशायी ग्रणु परिमाण ग्राश्रित रहता है।।२०।।

परिमाण के आघार पर अदृश्य अप्रत्यक्ष-परमाणु के अस्तित्व को कैसे स्वी-कार किया जाय ? सूत्रकार ने बताया—

### म्रविद्या च<sup>3</sup> विद्यालिङ्गम् ।।२१॥ (२७७)

[अविद्या] अविद्या [च] तथा [विद्यालिङ्गम्] विद्या में लिङ्ग है ।

सूत्र के 'ग्रविद्या' पद में 'विद्या' पदांश की सिद्धि जिस धातु से कीजाती हैं, उसके अनेक अर्थ हैं। 'विद्' धातु चार अर्थों में प्रयुक्त होता है ज्ञान, लाभ, सत्ता और विचारना। पहला और अन्तिम अर्थ लगभग समान हैं। 'लाभ' और 'सत्ता'

२ . सूत्रपाठ में 'च' पद नहीं है, चन्द्रा० ।

१. परमाणु की 'परिमण्डल' स्थित यद्यपि उसके नित्य होने में बाधक संभव है; पर वैशेषिक शास्त्र का प्रारम्भ तत्त्व के इसी स्तर को मूल मान कर कियागया है; इसलिये उसे नित्य कहने में कोई ब्रापित नहीं।

ग्नर्थ भिन्न हैं। चन्द्रानन्दीय व्याख्या में इस पद की सिद्धि सत्तार्थक 'विद्' धातु से मानी है। 'ग्नविद्या' पद का अर्थ किया है—असम्भव, और 'विद्या' पद का सम्भव। व्याख्याकार का कहना है— कोई द्रव्य परिमाणरहित हो, यह असम्भव है। सरसों, आंवला, वेलफल इत्यादि द्रव्यों में आपेक्षिक अणु-महत् परिमाण का व्यवहार होता है। परन्तु वस्तुतः ये सभी द्रव्य महत्परिमाणवाले हैं। इनमें अणु-व्यवहार आपेक्षिक है। व्यवहार की यह आपेक्षिक स्थित स्पष्ट करती है कि अणु-परिमाण सर्वातिशायी छप में कहीं अवश्य माना जाना चाहिये; ऐसा परिमाण, जिससे छोटा परिमाण और कोई संभव न हो। इसप्रकार परिमाणरहित द्रव्य की असंभावना [अविद्या], सर्वातिशायी अणु-परिमाण के आश्रय परमाणु द्रव्य के अस्तित्व [विद्या] में लिङ्ग है।

त्रन्य प्रायः सभी व्याख्याकारों ने 'विद्या' पद को ज्ञानार्थक 'विद्' धातु से सिद्ध माना है। उनका कहना है—सरसों, आंवला, बेल ग्रादि दृश्य पदार्थों में जो ग्रणु-प्रतीति ग्रथवा व्यवहार होता है, वह यथार्थ नहीं है, प्रमा नहीं है; ग्रप्रमा है, ग्रविद्या है। इसलिये यह ग्रीपचारिक ग्रथवा भाक्त कहा जासकता है। ग्रप्रमा ग्रथवा भाक्त प्रत्यय मुख्य-प्रत्यय के विना संभव नहीं होता। यदि सरसों ग्रांवला ग्रादि में ग्रापेक्षिक होने से ग्रणु-प्रत्यय ग्रप्रमा ग्रथवा भाक्त है, तो ग्रणु-प्रत्यय कहीं मुख्य ग्रथवा प्रमारूप ग्रवश्य होना चाहिये। सर्वातिशायी मुख्य ग्रणु-प्रतीति का ग्राश्रय ग्रदृश्य भी परमाणु-द्रव्य इसप्रकार सिद्ध होता है। गुणाश्रय द्रव्य के रूप में सर्वातिशायी ग्रणु-परिमाणवाला द्रव्य परमाणु है, इसी रूप में—क्योंकि ग्रागे—उसका विभाजन संभव नहीं, इसलिये ग्रपनी परिस्थिति में वह नित्य है, तथा दृश्य जगत् का मूल उपादान है। उसमें समवेत परिमाण भी नित्य है।।२१।।

शिष्य जिज्ञासा करता है, सर्वातिशायी अणुपरिमाण के समान सर्वातिशायी महत्परिमाण का आश्रय द्रव्य कौन है ? सुत्रकार ने बताया —

विभवान्महानाकाशस्तथा' चात्मा।।२२।। (२७८)

१. चन्द्रानन्दीय व्याख्या में 'तथा चात्मा' इतने ग्रंश को पृथक् सूत्र माना है। इसका प्रयोजन बताया है, सूत्र विभाग से दिशा और काल का संग्रह होजाता है; ये भी परममहत् परिमाणवाले हैं। परन्तु यह ग्रनावश्यक है। सूत्रकार ने स्वयं ग्रगले सूत्रों में दिशा, काल के परममहत्परिमाण को सिद्ध किया है। सूत्रविभाग का ग्रन्य प्रयोजन संभव है। ग्रगले (२३) सूत्र की व्याख्या के ग्रन्तिम भाग में देखें।

[विभवात्] विभव से [महान्] (सर्वातिशायी) महत्परिमाणवाला [श्राकाशः] श्राकाश है, [तथा] वैसा [च] श्रीर है [श्रात्मा] श्रात्मा।

सूत्र का 'विभव' पद वैशेषिक शास्त्र में पारिभाषिक-जैसा है। इसका अर्थ है—एक काल में समस्त मूर्त्त द्रव्यों के साथ संयोग होना। जिस द्रव्य का सब मूर्त्त द्रव्यों के साथ संयोग रहता है, वह महत्परिमाणवाला द्रव्य है। ऐसा द्रव्य आकाश है। और वैसा आत्मा है। लोक तथा शास्त्र में अन्यत्र 'विभव' अथवा 'वैभव' पद का अर्थ धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, शक्ति, क्षमता आदि है। इसके लिये विविध साहित्य द्रष्टव्य है।

सुत्रगत 'ग्रात्मा' पद का ग्रर्थ प्रायः सभी व्याख्याकारों ने 'जीवात्मा' किया है, जो प्रत्येक शरीर में भिन्न रहता है। आत्मा अनन्त हैं, शरीर अगणित हैं। एक चींटी या दीमक के भिटे में इन आत्माओं की संख्या अगणित रहती है, फिर सर्वत्र का कहना क्या ? इन समस्त आत्माओं को विभू [सर्वत्र व्यापक] मानना सामञ्जस्यपूर्ण प्रतीत नहीं होता । पर ऐसा मानने वालों ने इसकी सिद्धि में एकमात्र युक्ति प्रस्तुत की है-सर्गादिकाल में जगद्रचना के लिये श्रद्बटवदात्म-संयोग से परमाणु में किया का होना। स्रादिकाल में जब जगतु की रचना होने को है, तब सर्वप्रथम जगतु के मुल उपादानकारण परमाणुओं में किया होती है, तब परमाणु एक-दूसरे से संयुक्त होकर जगत् बनता है। ज्ञातव्य है, परमाणु में उस किया का कारण क्या है ? बताया गया-अदष्टवदात्मसंयोग । अतीत सुष्टि में जीवात्मास्रों द्वारा अनुष्ठित शुभाशुभ कर्मों से अजित धर्म-स्रधर्म स्रात्माओं में समवेत रहते हैं। उन्हीं घर्माधर्म का नाम अदृष्ट है। अदृष्ट वाले आत्माओं का परमाणुओं के साथ संयोग परमाणुओं में सर्गोन्मुख कियाओं को उत्पन्न कर देता है। सर्गरचना का कम अति विस्तृत प्रदेशों में चालू रहता है, वहां सर्वत्र ग्रद्ष्ट-वाले ग्रात्माग्रों का परमाणुग्रों से संयोग होना चाहिये। यह स्थिति ग्रात्माग्रों को व्यापक माने विना संभव नहीं ; अतः समस्त जीवातमात्रों का विभ होना श्रावश्यक है।

विचारना चाहिये, यह युक्ति कहांतक संगत है। पहली बात यह ज्ञातव्य है, कि क्या यह सर्गप्रिक्या अपने रूप में पूर्ण है? क्या सर्गोत्पत्ति के लिये अन्य किसी निमित्त की आवश्यकता नहीं होती? यदि यह पूर्ण है, तो इसका तात्पर्य

नैषघकाव्य, ११३६॥ मीमांसासूत्र, ५१२।१३॥ रघुवंश, ११६॥६६॥ विक्रमांकदेवचरित, २॥ मातंगलीला ११२०॥ किरातार्जुनीय ५१२॥ शकुन्तला नाटक ५।८॥

यह है, कि सर्गरचना के कारणों में से ईश्वर का बहिष्कार कर दिया गया। संभवतः इसी आधार पर वैशेषिक को निरीश्वरवादी दर्शन कहा जाता है। इस लेख का यह तात्पर्य नहीं, कि उन व्याख्याकारों ने ऐसा क्यों माना ? अथवा उनका ऐसा कथन अयुक्त है। केवल वस्तुस्थित को समभने के लिये यह प्रयास है। मान लीजिये, सर्ग-प्रक्रिया में ईश्वर का दखल नहीं है। विचारणीय है, उस दशा में सर्ग-रचना का होना कहां तक संभव है।

१—यह एक सर्वसम्मत विचार है, कि जीवात्माग्रों को कोई बाह्यार्थज्ञान शरीरेन्द्रियादि साधनों के सहयोग के विना नहीं होता । जब सृष्टि नहीं, प्रलय काल है, सृष्टि होने को है, तब शरीरेन्द्रियादि के न होने के कारण जीवात्माग्रों को यह बाह्यज्ञान कैसे होजाता है, कि अब सृष्टिरचना प्रारम्भ होनी चाहिये; ग्रीर उनसे प्रेरित परमाणु इस कार्य के लिये सिक्य हो उठते हैं?

२—कहा जा सकता है, आत्माओं को यह जानने की आवश्यकता नहीं। वहां तो केवल अदृष्टवाले आत्माओं का परमाणुओं से संयोग होना अपेक्षित है। सोचिये, आत्मा नित्य हैं, व्यापक हैं, उनका परमाणुओं से संयोग बराबर विद्यमान रहता है। तब सर्गरचना निरन्तर होती रहनी चाहिये; इसका वही अवसर कीन नियत करता है?

३—कहाजायगा, काल-विशेष ग्राने पर स्वयं ऐसा होजाता है। जब तक वह क्षण नहीं ग्रायेगा, परमाणुग्रों के साथ ग्रदृष्टवदात्माग्रों का संयोग होने पर भी परमाणुग्रों में किया न होगी। वह क्षण ग्राने पर किया होने लगेगी। विचारिये, ऐसा कथन कहां तक संगत है। परमाणु जड़, धर्म-ग्रधर्म जड़ हैं, शरीरेन्द्रियादि साधनों के ग्रभाव में ग्रात्मा को कोई ज्ञान होना तब संभव नहीं; ऐसी स्थिति में यह पहचान कैसे होजाती है, ग्रीर किसको होजाती है, कि वह क्षण ग्रागया है, ग्रब ग्रदृष्टवदात्माग्रों का परमाणुग्रों से सर्गोन्मुख संयोग होना चाहिये। इसके ग्रातिरिक्त 'काल' द्रव्य एक नित्य व व्यापक माना गया है। उसका किसी तरह का कोई विभाजन संभव नहीं। क्षण ग्रादि की कल्पना मानव ने ग्रपने सर्ग-कालिक व्यवहार को चलाने के लिये की है। जब सर्ग नहीं है, उस ग्रवसर पर यह सब व्यवस्था विना किसी चेतन व ज्ञान के कैसे होती है? ऐसी व्यवस्था का कोई निमित्त मानाजाना ग्रावश्यक है। वह नियामक केवल कोई चेतन होना संभव है। उक्त सर्ग-प्रक्रिया में कोई ऐसा चेतन नहीं; ग्रतः उसे पूर्ण कहना युक्तिसंगत व ग्रामाणिक न होगा।

मान लीजिये, उक्त सर्गप्रिकिया अपूर्ण है, उसे पूर्ण करने के लिये उसमें ईक्ष्वर का सन्तिवेश आवश्यक है। उसके अनुसार प्रस्तुत सूत्र में 'आत्मा' पद से ईश्वर-परमात्मा का ग्रहण किया जाना ग्रधिक युक्तिसंगत है। जीवात्माग्रों के समस्त धर्माधर्म-फलों की व्यवस्था परमात्मा के ग्रधीन रहती है, वह उस व्यवस्था के अनुसार सर्गरचना करता है, ग्रौर उसके लिये उसका व्यापक होना ग्रावश्यक है। जीवात्मां उस व्यवस्था के ग्रधीन स्वकृत धर्माधर्म का फल भोगा करते हैं। सर्गादिकालिक परमाणुग्रों की किया में धर्माधर्म की निमित्तता इसी रूप में ग्रपेक्षिन है। उसके लिये जीवात्माग्रों को विभु मानना सर्वथा ग्रनावश्यक है। फलनः जीवात्मा को ग्रणुपरिमाण अथवा परिच्छिन्न परिमाण मानने में कोई वाधा नहीं है।

व्याख्याकारों द्वारा जीवात्मा के विभु होने में उक्त-युक्ति के स्रतिरिक्त श्रणपरिमाण न होने में एक अन्य युक्ति प्रस्तुत कीजाती है। उनका कहना है, द्रव्यगत गुणों के प्रत्यक्ष के लिये द्रव्य का महत्परिमाण होना स्रावश्यक है। महत्प-रिमाण स्राकाश के शब्दगुण का प्रत्यक्ष होता है। परमाणु के किसी गुण का प्रत्यक्ष नहीं होता। स्रतः स्रात्मगुणों के प्रत्यक्ष होने के लिये स्रात्मा को महत्परिमाण मानना स्रावश्यक है। मध्यवर्ती महत्परिमाण मानने से स्रात्मा के सावयव व स्रतित्य होने की स्रापत्ति के कारण उसे परममहत्परिमाण मानना संगत होगा, अतः जीवात्मा स्रणपरिमाण नहीं मानाजाना चाहिये।

वस्तुतः गुणप्रत्यक्ष की व्यवस्था का यह कथन 'तिल की ग्रोट पहाड़' के समान है। वैशेषिक दर्शन की निगूढ भावना यह ज्ञात होती है, कि बाह्येन्द्रिय-ग्राह्य गुणों के प्रत्यक्ष में उक्त व्यवस्था मानी गई है। यह ग्रभी तक ज्ञात नहीं, कि ग्रात्मा का ऐसा कौनसा गुण है, जो बाह्ये न्द्रियग्राह्य हो, ग्रौर जिसके लिये ग्रात्मा को परममहत्परिमाण मानना ग्रावश्यक हो। गुणप्रत्यक्ष में गुणाश्रय द्रव्य के महत्परिमाण होने की व्यवस्था चक्षु ग्रादि बाह्य इन्द्रियों से रूपादि गुणों के ग्रहण के लिये स्वीकार कीगई है। ग्रात्मा के गुणों का न बाह्य इन्द्रिय से प्रत्यक्ष होता है, ग्रौर न स्वयं उस ग्रात्मा के ग्रितिरक्त ग्रन्थ किसी को।

यह एक निश्चित सिद्धान्त है, कि समस्त प्रत्यक्षज्ञान चेतन आत्मा को होते हैं। अपने गुणों का प्रत्यक्ष भी आत्मा को होता है; पर उसमें बाह्येन्द्रिय अनपे- क्षित रहती हैं। बाह्येन्द्रियोंसे अन्य द्रव्यगत गुणों के प्रत्यक्ष के लिये गुणाश्रय द्रव्य का महत्विरमाणवाला होना ठीक है। यह व्यवस्था मानस प्रत्यक्ष में नहीं है। वह बाह्यप्रत्यक्ष न होकर आन्तर है। उसकी—योग समाधिसम्पन्न—उत्कृष्ट दशा में अन्य द्रव्य परमाणु तथा तद्गत गुणों हा मानस प्रत्यक्ष होजाता है। फलतः बाह्ये न्द्रियग्राह्य विषय के प्रत्यक्ष के लिये जो व्यवस्था निर्धारित है, वह मानस प्रत्यक्ष के लिये अपरिहार्य नहीं है। इसलिये समस्त आत्माओं के विभु होने में

कोई प्रमाण उपलब्ध न होने से केवल एक परमात्मा सर्वव्यापक तथा अन्य समस्त अनन्त जीवात्मा अणुपरिमाण हैं, ऐसा मानना युक्ति-प्रमाणसिद्ध है।

'एपोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः' [मु० ३।१।६], 'वालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च । जीवो भाग : स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते [इवे० ४। ६], 'स य एषोऽणिमा, ऐतदात्र्यमिदं सर्व, तत्सत्यं स ग्रात्मा, तत्त्वमिस इवेत-केतो' [छा०। ६। द-१५]। इत्यादि ग्रनेक वैदिक प्रमाण जीवात्मा के ग्रणुपरि-माण को प्रकट करते हैं।

प्रतीत होता है, जगत्सगं के प्रति धर्माधर्मरूप ग्रदृष्ट की कारणता को महत्त्व देने की भावना से वैद्योषिक के व्याख्याकारों ने इस दिशा में बहुत वल दिया। उस प्रभूत प्रयास के परिणामस्वरूप जगत्सगं की कारणता में ग्रदृष्ट सर्वोपरिरूप से सामने उभर ग्राया; ग्रन्य कारण उपेक्षित-से समभलिये गये, ग्रथवा ज्ञान-दृष्टि से तिरोहित करदिये गये, यहां तक कि परमात्मा भी कारणता की कोटि से वहिष्कृत-सा समभलिया गया। इसीकारण इस विषय का वैशेषिक-विचार वर्त-मान रूप में सामने ग्राया। वस्तुतः शास्त्र की मूलभावना ऐसी नहीं है। प्राचीन व्याख्याकारों ने सृष्टिप्रित्रिया में ईश्वर के सहयोग का स्पष्ट उल्लेख किया है। ग्रन्य प्रसंगों से भी यह ग्रर्थं स्पष्टरूप में प्रमाणित होता है।।२२।।

आकाश आदि के विपरीत मन के परिमाण का सूत्रकार ने निर्देश किया —

#### तदभावादणु मनः ॥२३॥ (२७६)

[तदभावात्] उसके ग्रभाव से [ग्रणु] ग्रणु है [मनः] मन। सूत्र का 'तत्' सर्वनाम पद गतसूत्र में पठित 'विभवात्' हेतु पद का परामर्श करता है। विभव के ग्रभाव से ग्रर्थात् समस्त मूर्त्तं द्रव्यों के साथ एक काल में

१. द्रष्टब्य, पदार्थधर्मसंग्रह (प्रशस्तपादभाष्य) का सृष्टिसंहार प्रकरण ।

२. द्रब्टच्य, वैशेषिकदर्शन, ग्रध्याय ६, ग्राह्मिक १ के प्रारम्भिक सूत्र, तथा १०। २। ६॥ २। १। १८-१६॥

वैशेषिक में 'स्रदृष्ट' की प्रधानता के समान मीमांसाशास्त्र में 'कर्म' की प्रधानता स्वीकार कीगई है। जगत् की कारणता में कर्मों को महत्व विये जाने से परवर्ती व्याख्याकारों ने जगत् के प्रति ईश्वरकारणता की उपेक्षा कर दी। मीमांसा में ईश्वरकारणता का निषेध नहीं है। कर्मप्रधान शास्त्र होने से कर्म का महत्व प्रकट करना स्रभिन्नेत है। इन शास्त्रों को निरीश्वरवादी कहना केवल दुस्साहस व धृष्टता का द्योतक है।

मन का संयोग न होने से मन अणुपरिमाण इन्य है।

सूत्रों की इस रचना में जीवात्मा का त्रणुभाव कैसे उद्भासित होता है, यह विचारणीय है। चन्द्रानन्दीय व्याख्या में गत [२२वें] सूत्र को दो सूत्रों के रूप में निर्दिष्ट कियागया है। उसके ग्रनुसार सूत्रकम इसप्रकार है—

विभवान्महानाकाशः । तथा चात्मा । तदभावादणु मनः ।

मध्यगत सूत्र का सम्बन्ध दोनों त्रोर होजाता है। पूर्वसूत्र के साथ सम्बन्ध परमात्मा की सर्वव्यापकता का प्रतिपादक है। त्रगले सूत्र के साथ सम्बन्ध जीवात्मा की स्रवंद्यापकता का प्रकट करता है। इस ग्रवं में 'तथा' पद भिन्नता का द्योतक है। 'तथा ग्रात्मा' ग्रीर जीवात्मा, 'तदभावात्' –िवभवके न होने से 'ग्रणुः' श्रणु है। 'ग्रणु' पद का लिङ्गविपर्यय होकर ग्रात्मा के साथ समन्वय होता है। 'च' पद 'मनः' के साथ जुड़कर 'मनश्च' ग्रीर मन 'तदभावात्' विभव न होने से नणु' ग्रणु है। ऐसी व्याख्या में शास्त्र बाधक नहीं है। ।२३।।

सूत्रकार ने स्रतिदेश द्वारा दिशा द्रव्य के नित्य परममहत्परिमाण का निर्देश किया—

गुणैर्दिग् व्याख्याता ॥२४॥ (२८०)

[गुणैः] गुणों के द्वारा [दिक्] दिशा द्रव्य [व्याख्याता] व्याख्या कियागया (समभना चाहिये)।

एक काल में सर्वत्र दैशिक परत्व-अपरत्व आदि गुणों की प्रतीति होने से दिशा द्रव्य परममहत्परिमाणवाला है, यह सिद्ध होता है। यह इससे दूर है, यह समीप है; यह पूरव है यह पिच्छम है; इत्यादि दिशा-निमित्तक व्यवहार विभिन्न अनेकानेक प्रदेशों में एक काल में बराबर होता रहता है। इससे ज्ञात होता है— वहाँ सर्वत्र समानकाल में दिशा द्रव्य विद्यमान है। यह स्थित दिशा के नित्य विभु होने में प्रमाण है।।२४।।

सूत्रकार ने काल की व्यापकता को बताया— कारणे काल: ।।२५।। (२८१)

- १. मन की अरणुता को न्यायदर्शन [३। १। ५६-५६] में 'ज्ञानायौगपद्य' हेतु के आवार पर सिद्ध किया है। बाह्यो न्द्रियप्राह्य विषय के ज्ञान में सहयोगी मन एक काल में एक ही इन्द्रिय से संयुक्त होने के कारण अरणु है। अन्यथा एक काल में सबके साथ संयोग होने से युगपत् ज्ञान होजाया करता।
- २. 'कारणेन कालः' ग्र०प्रा०। 'कारणेन काल इति ।' चन्द्रा०। सूत्रकम के ग्रनुसार तृतीयान्त पाठ श्रधिक स्पष्ट व युक्त प्रतीत होता है।

[कारण ] कारण में [कालः] काल (व्यास्यात समभना चाहिये)।

लिज्जिविपयं य के साथ गतसूत्र से 'ब्याख्यात' पद का यहां अनुवर्त्तन है। यह इससे छोटा है, यह वड़ा है; यह दो वर्ष का, यह चार का; यह पीछे हुआ, यह पहले हुआ; इत्यादि काल-निमित्तक परत्व-अपरत्व आदि का व्यवहार समान अवसरों पर विभिन्न प्रदेशों में बराबर हुआ करता है। इस व्यवहार का निमित्त कारण जो द्रव्य है, वह 'काल' है। ऐसा प्रत्यय क्योंकि सर्वत्र सब अवसरों पर एकसाथ हुआ करता है; इससे 'काल' द्रव्य-नित्य परममत्परिमाणवाला-सिद्ध होता है। युगपत्, चिर, क्षिप्र आदि प्रतीति का कारण 'काल' है। वह नित्य है, और उसका परिमाण भी नित्य है।।२४॥

इति श्रीवैशेषिकदर्शनविद्योदयभाष्ये सप्तमाध्यायस्याद्यमाह्निकम्।

#### श्रथ सप्तमस्याध्यायस्य द्वितीयमाह्मिकम् ।

गत ग्राह्मिक में रूपादि चार गुणों की परीक्षा के अनन्तर क्रमप्राप्त संख्यागुण का विवेचन कर्त्तव्य था, पर उसके दुरूह होने और परिमाण-गुण के अलप
विवेच्य होने के कारण क्रम का उल्लंघन कर आ़ह्मिक के शेप भाग में परिमाण-गुण का विवेचन करदियागया। अब संख्या आदि गुणों का विवेचन प्रस्तुत
कियाजाता है। द्रव्य का महत्परिमाण संख्या आदि गुणों के प्रत्यक्ष होने में
निमित्त रहता है; इसलिये भी महत्परिमाण की परीक्षा के अनन्तर संख्या आदि
गुणों का विवेचन न्याय्य है; इस भावना से सूत्रकार ने संख्या गुण के विषय में
बताया—

रूपरसगन्धस्पर्शंव्यतिरेकादर्थान्तरमेकत्वम् ॥१॥ (२८२)

[रूपरसगन्धस्पर्शव्यतिरेकात्] रूप, रस, गन्ध और स्पर्श गुणों से भिन्न होने के कारण [ग्रर्थान्तरम्] ग्रतिरिक्त ग्रर्थं है [एकत्वम्] एकत्व ।

एकत्व गुण रूपादि गुणों का व्यभिचारी है, इसलिये यह रूपादि से भिन्न है। वायु, आकाश आदि में रूप नहीं रहता, पर एकत्व गुण वहां रहता है। जलादि द्रव्यों में गन्ध नहीं रहता, एकत्व वहां रहता है। तेज आदि में रस नहीं रहता, पर एकत्व वहां रहता है। आकाश आदि में स्पर्श नहीं रहता; परन्तु एकत्व गुण वहां विद्यमान है। फलतः रूपादि गुणों का व्यभिचारी होने से एक- त्व-संख्या गुण रूपादि से भिन्न है, यह निश्चित होता है।

सूत्र में 'एकत्व' पद अन्य द्वित्व आदि संख्या तथा परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग गुणों का उपलक्षण है। एकत्व संख्या की भेदप्रदिशत रीति के अनुसार ये सभी गुण रूपादि गुणों से भिन्न हैं। जहां रूपादि गुणों में एकत्व संख्या आदि की प्रतीति होती है—यह एक रूप है, ये दो रूप हैं, यह रूप इस रूप से पृथक् है, रूप और रस दो पदार्थ हैं, इत्यादि व्यवहार लोक में देखाजाता है, और इससे अर्थवोध ठीक होता है, यह मिथ्याप्रत्यय नहीं है; ऐसे प्रयोगस्थलों में रूपादि गुणों के आश्यय—द्रव्य में समवेत एकत्वादि संख्या का रूपादि में आरोप होने से वैसा औपचारिक व्यवहार होता रहता है, ऐसा समभना चाहिये। क्योंकि गुण का गुण में समवेत होना असंभव है। रूप और संख्या दोनों गुण हैं, ये एक-दूसरे में समवेत नहीं रह सकते, गुण केवल द्रव्य में समवेत रहते हैं। सामान्य आदि पदार्थों में एकत्व का व्यवहार भी अीपचारिक ही समभना चाहिये।।१।।

एकत्व के समान पृथक्तव एथं एकपृथक्तव भी रूपादि गुणों से भिन्न गुण है, सूत्रकार ने बताया—

#### तथा पृथक्तवम् ॥२॥ (२८३)

[तथा] वैसे [पृथक्तवम्] पृथक्तव गुण (रूपादि से भिन्न समभना चाहिये)। जैसे एकत्व संख्या का रूपादि से भेद स्पष्ट कियागया है; वैसे पृथक्तव गुण का रूपादि से भेद समभ लेना चाहिये। एकत्व गुण जैसे रूपादि का व्यभिचारी हैं, वैसे पृथक्तव गुण भी। जहां रूपादि नहीं रहते, पृथक्तव रहता है; अतः यह गुण रूपादि गुणों से भिन्न है। एकत्व संख्या नित्य द्रव्य में नित्य तथा अनित्य में अनित्य होती है। द्वित्वादि संख्या सर्वत्र अनित्य हैं। पृथक्तव और एकपृथक्तवादि गुण नित्य द्रव्य में नित्य तथा अनित्य में अनित्य होती है।

कतिपय म्राचार्यों ने 'पृथक्त्व' को गुण नहीं माना । उनका कहना है—'घट पट से पृथक् है' म्रथवा 'घट पट नहीं है' इन दोनों प्रकार के प्रयोगों में म्रथं समान प्रतीत होता है। पहला प्रयोग 'पृथक्त्व' गुण के म्राधार पर है, दूसरा प्रयोग मन्योऽन्याभाव के म्राधार पर। जब उसी म्रथं की प्रतीति म्रन्योन्याभाव के

१. चन्द्रानन्दीय व्याख्या में पहले-दूसरे सूत्र को एक सूत्र माना है। तथा इसके आगे दो अतिरिक्त सूत्र इसप्रकार हैं—'तयोनित्यत्वानित्यत्वे तेजसो रूपस्प- इाम्यिं व्याख्याते' तथा 'निष्पत्तिइच।' अर्थं है—एकत्व और पृथक्त्व गुण, नित्य द्वव्य में नित्य एवं अनित्य में अनित्य होते हैं। इनकी उत्पत्ति कारण-गुणपूर्वक होती है।

श्राधार पर संभव है, तो पृथक्त गुण को मानना श्रनावश्यक है।

वस्तुतः उक्त दोनों प्रकार के प्रयोगों में अर्थबोध समान नहीं होता। पहले प्रयोग में दोनों पदार्थों के स्वतन्त्र ग्रस्तित्व का बोध होता है; जबिक दूसरे प्रयोग में एक का ग्रन्यत्र ग्रभाव। पृथक्त्व के ग्राधार पर विशिष्ट प्रतीति होने से पृथक्त्व का ग्रतिरिक्त गुण होना प्रमाणित होता है। जब पृथक्त्व रूपादि से भिन्न है, तो एकपृथक्त्व ग्रादि का भिन्न होना स्वतः प्रामाणिक होजाता है।।२।।

शिष्य जिज्ञासा करता है, एकत्व में एकत्व का तथा पृथक्त्व में पृथक्त्व का लोकव्यवहार देखाजाता है; क्या यह यथार्थ है ? सूत्रकार ने अतिदेश द्वारा वताया—

#### एकत्वैकपृथवत्वयोरेकत्वैकपृथक्त्वाभावोऽणुत्व'-महत्त्वाभ्यां व्याख्यातः ॥३॥ (२५४)

[एकत्वैकपृथवत्वयोः] एकत्व और एकपृथवत्व गुण में [एकत्वैकपृथवत्वा-भावः] एकत्व और एकपृथवत्व का ग्रभाव है, (यह तथ्य) [ग्रणुत्वमहत्त्वाभ्याम्] अणुत्व और महत्त्व (के व्याख्यान) से [व्याख्यातः] व्याख्यान कियागया (सम-भना चाहिये) !

गत ग्राह्मिक में यह विवेचन कियागया है, कि ग्रणुत्व-महत्त्व में ग्रणुत्व-महत्त्व समवेत नहीं रहते। कारण यह है — गुण का समवाय द्रव्य में है, गुण में नहीं। गुण में गुण नहीं रहता। यहां भी एकत्व और एकपृथवत्व गुण हैं, इनमें किसी गुण का समवाय संभव नहीं।।३।।

इसी ग्रर्थ को पुष्ट करते हुए सूत्रकार ने बताया —

नि:संख्यत्वात् कर्मगुणानां सर्वेकत्वं न विद्यते ॥४॥ (२८४)

[नि:संख्यत्वात्] संख्यारहित होने के कारण [कर्मगुणानाम्] कर्म ग्रौर गुणों के, [सर्वेकत्वम्] सब पदार्थों में एकत्व संख्या [न] नहीं [विद्यते] रहती ।

संख्या गुण है, एकत्व संख्या है, उसका समवाय केवल द्रव्यों में है, कर्म श्रौर गुणों में नहीं। कर्म [१।१।१७] श्रौर गुण [१।१।१६] का जो लक्षण सूत्रकार ने प्रथम किया है, उससे यह तथ्य स्पष्ट है। इसलिये एकत्व संख्या सब पदार्थों में नहीं रहती, यह निश्चित समभना चाहिये।

 <sup>&#</sup>x27;त्व' नहीं है । अ० प्रा० । चन्द्रानन्दीय व्याख्या में सूत्र के भ्रादि भाग का पाठ है—'एकत्वपृथक्त्वपोरेकत्वपृथक्त्वाभावो०'

२. इस सूत्र से पहले एक अतिरिक्त सूत्र है—'कर्मभिः कर्माण गुणगुंणाः' चन्द्रा०। ये दो सत्र हैं—'कर्मभिः कर्माण' एक, 'गुणगुंणाः'दूसरा, अ०प्रा०।

शिष्य जिज्ञासा करता है, 'एको रसः, एकं रूपम्, एकं कर्म' इत्यादि लोक-प्रतीति से गुण-कर्मों में एकत्व संख्या का रहना प्रकट होता है। सूत्रकार ने बताया—

## भ्रान्तं रतत् ॥४॥ (२८६)

[भ्रान्तम्] भ्रममूलक है [तत्] वह (लोकज्ञान) ।

लोक में 'एकं रूपम्, एकं कर्म, इत्यादि प्रतीति पूर्णतः श्रममुलक है; यथार्थ प्रत्यय नहीं। ऐसे स्थलों में गुणाश्रय अथवा कर्माश्रय द्रव्य की एकता का आरोप गुण एवं कर्म में करलेने से वैसा प्रयोग हुआ करता है। यह समभना अधिक उपयुक्त है, कि लोक में समस्त प्रायोगिक व्यवहार शास्त्रीय व्यवस्थाओं के अनुसार होता है, ऐसी बात नहीं है। साधारण लोकव्यवहार पर शास्त्रीय व्यवस्था निर्धारित नहीं की जाती। लोक में ऐसे प्रयोग गौण समभने चाहियें।।।।

शिष्य जिज्ञासा करता है, 'एको घटः, एकः पटः, एकं द्रव्यम्' इत्यादि लोक-व्यवहार भी क्या भाक्त समभना चाहिये ? सूत्रकार ने बताया—

एकत्वाभावाद्भक्तिस्तुः न विद्यते ॥६॥ (२८७)

[एकत्वाभावात्] एकत्व के ग्रभाव से (यथार्थरूप में), [भक्तिः] भाक्त प्रयोग [तु] तो (भी), [न] नहीं [विद्यते] रहता।

किन्हीं स्थलों में किसी विषय का भावत प्रयोग तभी संभव है, जब उस विषय का कहीं ग्रन्यत्र पारमाथिक प्रयोग हो। यह एक शास्त्रीय व्यवस्था है, कि गुण द्रव्य में समवेत रहता है। संख्या गुण है। वह समवाय सम्बन्ध से द्रव्य में ग्राध्यित है। इसलिये 'एको घटः, एकं द्रव्यं' इत्यादि प्रयोग तथा प्रत्यय यथार्थ हैं। किसी एक जगह पारमाथिक प्रयोग व प्रत्यय होने पर ग्रन्थत्र भावत प्रयोग व प्रत्यय संभव हैं। फलतः द्रव्य में ऐसा प्रयोग व प्रत्यय यथार्थ, तथा ग्रन्थत्र गुणादि में भावत समभना चाहिये। यदि कहीं भी यथार्थ प्रत्यय व प्रयोग न हो, तो भावत प्रत्यय व प्रयोग ग्रसंभव होगा।

द्रव्य और गुणादि में एकत्वं संख्या की प्रतीति समान है। जैसा ज्ञान 'एको घटः' में एकत्व का है, वैसा ही ज्ञान 'एको रसः' में है। तव कोई ऐसा विशेष हेतु नहीं, जिससे द्रव्य में यह ज्ञान यथार्थ और गुण में अयथार्थ मानाजायै। वस्तुतः

१. यह सूत्र नहीं है, अ० प्रा०/चन्द्रा०।

२. ग्र० प्रा० में सूत्रपाठ है—'एकस्याभावाद् भाक्तं न विद्यते ।' चन्द्रानन्दीय व्याख्या में–∜ एकत्वस्याभावाद् भाक्तं न विद्यते' पाठ है ।

२. ऐसी भावना चन्द्रकान्त भट्टाचार्य ने श्रपने भाष्य में श्रभिन्यक्त की है।

ऐसा कथन युक्त प्रतीत नहीं होता। कारण यह है, कि भ्रान्त ग्रीर अभ्रान्त दोनों स्थलों में प्रतीति-ज्ञान-उपलब्धि, प्रतीति के समय सदा समान रहती है। शुक्ति में रजत का ज्ञान, ग्रीर रजत में रजत का ज्ञान 'इदं रजतम्' यह ज्ञान होते समय दोनों समान हैं। पर यह निश्चित है, इनमें एक भ्रान्त ग्रीर दूसरा यथार्थ है। भ्रमकारणों का ज्ञान होने पर यह विशेषता भासित होती है। प्रतीति का समान होना उनकी यथार्थना व ग्रयथार्थता का साधक नहीं है।।६।।

शिष्य जिज्ञामा करता है, एकत्व संख्या नित्वद्रव्य में नित्य और अनित्य में अनित्य वताई गई, तथा गुणों को कारणगुणपूर्वक कहा गया। क्या एकत्व संख्या गुण एकत्व संख्या का कार्य अथवा कारण नहीं होता है ? सूत्रकार ने बताया—

#### कार्यकारण योरेकत्वैकपृथक्त्वाभावादेकत्वैक-पृथक्त्वं न विद्यते ।।७।। (२८८)

[कार्यकारणयोः] (समानजातीय) कार्य और कारण (के वर्ग) में [एक-त्वैकपृथक्त्वाभावात्] एकत्व और एकपृथक्त्व के भ्रभाव से [एकत्वैकपृथक्त्वम्] एकत्व और एकपृथक्त्व [न] नहीं [विद्यते] है (समानजातीय कारण और कार्य)।

तन्तु का नीलहप पट में नीलहप का कारण है, और रक्तहप रक्त का। नील रक्त का कारण नहीं होता, और रक्त नील का। इसप्रकार नील अथवा रक्त हप समानजातीय गुण के आधार पर कारण-कोटि में रहता है और कार्य-कोटि में भी। इसीके अनुरूप एकत्व संख्या कहीं समानजातीय एकत्व संख्या का कार्य अथवा कारण होती है, या नहीं ? सूत्रकार ने इस जिज्ञासा का समाधान किया— एकत्व संख्या अन्य किसी एकत्व संख्या का न कार्य होती है, न कारण। कार्य और कारण के वर्ग में एकत्व संख्या का इस रूप से अभाव रहता है। पर-माणु आदि नित्य द्रव्यों में एकत्व संख्या का इस रूप से अभाव रहता है। पर-माणु आदि नित्य द्रव्यों में एकत्व संख्या नित्य द्रव्यों में एकत्व संख्या का कारण नहीं वनती। जहां अनित्य द्रव्यों में एकत्व संख्या अनित्य है, वहां कहीं भी उसका कारण समवायिकारणगत—एकत्व संख्या नहीं है; अत्तुत एकत्व के आश्रय-द्रव्य के समवायिकारणरूप अवयवों का संयोग उस एकत्व संख्या का जनक होता है। इसप्रकार एकत्व संख्या समानजातीय कार्य-कारण की कोटि में नहीं आती। इसीके समान स्थित एकपृथक्त्व गुण की समभनी चाहिये।।।।।

शिष्य जिज्ञासा करता है, यह व्यवस्था नित्य-द्रव्यगत एकत्व के विषय में है,

कार्यकारणयोरेकत्वपृथक्त्वाभावाः प्रः प्राः । 'कार्यकारणैकत्वपृथक्त्वा-भावादेकत्वपृथक्त्वे न विद्यते ।' चन्द्राः ।

ग्रथवा अनित्यगत ? सूत्रकार ने वताया— 'एतदनित्ययोद्योख्यातम् ।।⊏।। (२८६)

[एतत्] यह [म्रनित्ययोः] म्रनित्य (एकश्व ग्रौर एकपृथवत्व के विषय) में [व्याख्यातम्] व्याख्यान समभना चाहिए।

पूर्वसूत्रगत व्यवस्था का कथन ग्रनित्य एकत्व ग्रीर ग्रनित्य एकपृथक्त के विषय में विशेषस्प से कहागया। समभाना चाहिये। नित्य एकत्व ग्रीर नित्य एकपृथक्त के विषय में यह प्रश्न नहीं उठता, कि वह किसीका कार्य है। ये गुण परमाणुनिष्ठ रहते हैं। न ये एकत्व ग्रादि गुण ग्रपने कार्य द्वचणुक ग्रादि में एकत्व संख्या ग्रादि के जनक होते हैं। इसलिये ग्रनित्य एकत्व ग्रीर ग्रनित्य एकपृथक्त के विषय में पूर्वसूत्रोक्त व्यवस्था समभनी चाहिये। तात्पर्य है, अनित्य एकत्व ग्रीर ग्रनित्य एकपृथक्त के विषय में पूर्वसूत्रोक्त व्यवस्था समभनी चाहिये। तात्पर्य है, अनित्य एकत्व ग्रीर ग्रनित्य एकपृथक्त का कारण एकत्व ग्रीर एकपृथक्त नहीं होते। इस प्रकार उक्त व्यवस्था नित्य-ग्रनित्य उभयत्र लागू होजाती है। इस ग्रर्थ को स्पष्ट प्रतिपत्ति के लिये सूत्रगत 'ग्रनित्य' पद को 'नित्य' का उपलक्षण समभ जेना चाहिये। चन्द्रानन्दीय व्याख्या के सूत्रपाठ में दोनों पद पढ़े गये हैं। वस्तुतः उक्त व्यवस्था गुणोत्पत्ति को कारणगुणपूर्वक वताने वाले सूत्र [२।१।२४] का ग्रपवाद समभना चाहिये।।=।।

एकत्व संख्या के विवेचन के अनन्तर सूत्रकार ने 'संयोग' गुण के विषय में विवेचन प्रस्तुत किया—

म्रन्यतरकर्मज उभयकर्मजः संयोगजइच संयोगः ॥६॥ (२६०)

[अन्यतरकर्मजः] दोनों द्रव्यों में से किसी एक द्रव्य की किया से उत्पन्न, [उभयकर्मजः] दोनों द्रव्यों की किया से उत्पन्न, [संयोगजः] संयोग से उत्पन्न होता है [च] और [संयोगः] संयोग गुण।

संयोग गुण की उत्पत्ति विभिन्न स्थलों में कई क। रणों से होती है। संयोग—
ग्रप्राप्त द्रव्यों का परस्पर प्राप्त होजाना, मिलजाना सटजाना—है। यह एक
प्रकार का दो द्रव्यों का परस्पर संवन्य है। यह किन्हीं स्थलों में 'ग्रन्यतरकर्मज'
होता है। एक संयोग सदा दो द्रव्यों का होता है। कभी उनमें एक द्रव्य स्थिर
रहता है, और दूसरे में किया होकर वह पहले के साथ संयुक्त होजाता है। किसी
मकान की दीवार ग्रथवा वृक्ष पर एक पक्षी उड़ता हुग्रा ग्रा बैठता है। धनुप से
सरका वाण ग्रथवा बन्दूक से निकली गोली ग्रागे ग्रपने स्थिर लक्ष्य में जा लगते
हैं। यहां भीत ग्रथवा वृक्ष से पक्षी का संयोग, एवं बाण या गोली का लक्ष्य से

१. 'एतदनित्यनित्ययोव्यस्यातम्।' चव्हा०।

संयोग 'ग्रन्यतरकर्मज' है। जिन दो द्रव्यों का संयोग हुन्ना है, उनमें एक द्रव्य निष्किय रहता है, दूसरे एक में किया होती है।

'उभयकर्मज' वह संयोग है, जहां दोनों द्रव्यों की किया से उनमें संयोग हो। अव्याड़े में एक मल्ल इधर से चला, दूसरा उधर से, दोनों भिड़ गये। दो भैसे आमने-सामने से आकर टकरा जाते हैं। एक लाईन पर दोनों स्रोर से आती हुई रेलगाड़ियां टकरा जाती हैं। ऐसा संयोग 'उभयकर्मज' कहा जाता है।

तीसरा 'संयोगज संयोग' वह है, जहां कारण-ग्रकारण के संयोग से कार्य-ग्रकार्य का संयोग कहा जाता है। जैसे—हस्तपुस्तक संयोग से देहपुस्तकसंयोग। हस्त ग्रवयव ग्रीर देह ग्रवयवी है, हस्त देह का कारण है, पुस्तक का कारण नहीं। इन दोनों का संयोग, हस्त के कार्य देह ग्रीर ग्रकार्य पुस्तक के संयोग को उत्पन्न करता है। ग्रतः यह संयोगजसंयोग होता है।

वस्तुतः यहां कोई अन्य संयोग उत्पन्न होजाता हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता । अवयव के साथ हुए संयोग को अवयवी के साथ संयोग का अभिलापन करने की यह एक रीतिमात्र है । कारण यह है, कि मूर्तद्रव्यों का संयोग सदा अव्याप्यवृत्ति होता है । अन्यतरकर्मज संयोग और उभयकर्मज संयोग को भी संयोगज-संयोग के रूप में अभिलापन किया जा सकता है । हस्तपुस्तक-संयोग भी अन्यतरकर्मज संयोग है । ऐसे संयोग का विस्तृत विवरण परिशिष्ट (१) में किया गया है ।।।।।

अतिदेश द्वारा सूत्रकार ने कमप्राप्त विभाग गुण के विषय में बताया— एतेन विभागो व्याख्यातः ॥१०॥ (२६१)

[एतेन] इससे [विभागः] विभाग गुण [व्याख्यातः] व्याख्यात-कहा गया समभना चाहिए।

संयोग गुण के विवेचन से विभागगुण का व्याख्यान-विवरण समक्त लेना चाहिये। संयोग के समान विभाग अन्यतरकर्मज उभयकर्मज ग्रौर विभागजविभाग के रूप में विवृत किया जाता है। भीत या पेड़ पर कैठे पक्षी के उड जाने से भीत-पक्षी एवं पेड़-पक्षी का जो संयोग न रहकर विभाग होजाता है, यह ग्रन्यतरकर्मज विभाग है। यहां दो संयुक्त द्रव्यों में से एक पक्षी में किया होती है, दूसरा संयुक्त द्रव्यों में से एक पक्षी में किया होती है, दूसरा संयुक्त द्रव्यों में किया होकर दोनों का ग्रलग होजाना है। जैसे—दो मल्ल, मैंसे व मेंढ़े एक-दूसरे को टक्कर देकर दोनों पीछे हट जाते हैं। विभागजविभाग भी संयोग के समान हस्त-पुस्तक विभाग से देहपुस्तक विभाग वा व्यपदेश होना है। विभाग का ग्रन्य विवेचन संयोग के समान समक्षना चाहिए। विभागजविभाग की प्रकिया का विश्वद विवरण परिशिष्ट (१) में दिया गया है।।१०॥

शिष्य जिज्ञासा करता है, जैसे द्रव्यों में संयोग-विभाग रहते है; ऐसे संयोग में संयोग और विभाग में विभाग रहता है, या नहीं ? सूत्रकार ने वताया— संयोगविभागयो: संयोगविभागाभावोऽणुत्व'महत्त्वाभ्यां

व्याख्यात: ॥११॥ (२६२)

[संयोगिवभागयोः] संयोग ग्रौर विभाग में [संयोगिवभागाभावः] संयोग ग्रौर विभाग का ग्रभाव है, (यह) [ग्रणुत्वमहत्त्वाभ्याम्] ग्रणुत्व-महत्त्व के द्वारा [व्याख्यातः] कहागया समभना चाहिये।

याचार्य ने शिष्यों से कहा—ग्राप लोग ग्रधीत विषय को भूल जाते हैं। यभी गत ग्राह्मिक [७।१।१४-१६] में बताया गया,—ग्रणुत्व परिमाण में ग्रणुत्व एवं महत्त्व में महत्त्व नहीं रहता क्योंकि गुण गुण में समवेत नहीं रहते । ग्रणुत्व-महत्त्व दोनों गुण हैं, वे गुण में समवेत नहीं रह सकते । उन्हींके समान संयोग-विभाग भी गुण हैं, वे भी गुण में नहीं रह सकते । तब संयोग में संयोग के ग्रथवा विभाग में विभाग के समवेत होने का प्रश्न ही नहीं उठता । ग्रणुत्व-महत्त्व के विवरण के समान ही संयोग-विभाग के विषय में समभना चाहिये ।।११।।

शिष्य ने जिज्ञासा की, अणुत्व-महत्व में अणुत्व-महत्व तथा संयोग-विभाग में संयोग-विभाग मत रहो; पर संयोग-विभाग में अणुत्व-महत्त्व क्यों न रहें, वे तो परस्पर भिन्न हैं। सूत्रकार ने समभाया—

कर्मभि: कर्माणि गुणैर्गुणा अणुत्वमहत्त्वा-भ्यामिति ॥१२॥ (२९३)

[कर्मभिः] कर्मों से [कर्माण] कर्म, [गुणैः] गुणों से [गुणाः] गुण, [ग्रण्त्वमहत्त्वाभ्याम्] ग्रण्त्व-महत्त्व के द्वारा [इति] यह (समाप्त)।

ग्राचार्य ने शिष्यों से कहा—ग्राप लोग फिर भूले। यहां सूत्रार्थ को पूरा करने के लिये गत सूत्र से लिङ्ग-वचन-विपर्यय के साथ 'व्याख्यातः' पद का अनु-वर्त्त कर लेना चाहिये। 'कर्मभिः कर्माण ग्रणुत्व-महत्त्वाभ्यां व्याख्यातानि; गुणैर्गुणा ग्रणुत्व-महत्त्वाभ्यां व्याख्याताः' कर्मों के साथ कर्म समवेत नहीं रहते, न गुणों के साथ गुण, इसका कथन ग्रणुत्व-महत्त्व के द्वारा प्रथम [७।१।१५] कर दिया गया है। संयोग-विभाग ग्रौर ग्रणुत्व-महत्त्व यद्यपि परस्पर भिन्न हैं,

१. 'त्व' नहीं है, ग्र० प्रा०।

२. चन्द्रानन्दीय व्याख्या में इतना ही सूत्र है, 'ग्रणुत्वमहत्त्वाभ्यामिति' सूत्रांश नहीं है। श्र० प्रा० में प्रथम सूत्रभाग को दो सूत्र माना है-'कर्मभिः कर्माणि' तथा 'गुणैगुंणाः।'

पर दोनों गुण हैं। संयोग-विभाग गुण, अणुत्व-महत्त्व भी गुण। गुण में, गुण सम-वेत नहीं रहता, अतः संयोग-विभाग गुणों में अणुत्व-महत्त्व गुण समवेत नहीं रह सकते। 'अणुः संयोगो महान् संयोगः' इत्यादि व्यवहार औपचारिक ही समभना चाहिये। सूत्र का 'इति' पद इस प्रसंग की समाप्ति का द्योतक है।।१२।।

िष्य जिज्ञासा करता है, गुण में, गुण नहीं रहता, यह समभे; पर कार्य-कारण ग्रीर ग्रवयव-ग्रवयवी में परस्पर संयोग-विभाग क्यों नहीं होते, जब कि वे दोनों द्रव्य हैं ? ग्राचार्य सूत्रकार ने समाधान किया—

# युतसिद्ध्यभावात् कार्यकारणयोः संयोगविभागौ न विद्ये ते ।।१३।। (२६४)

[युनिसद्ध्यभावात्] युनिसिद्धि के श्रभाव से [कार्य-कारणयोः] कार्य श्रीर कारण में (परस्पर) [संयोगविभागी] संयोग श्रीर विभाग [न] नहीं [विद्येते] होते।

'युतसिद्धि' अथवा 'युतसिद्ध' पद वैशेपिक शास्त्र में पारिभाषिक-जैसे प्रयुक्त होते हैं। परस्पर संबन्ध से रहित दो द्रव्यों की स्थित 'युतसिद्धि' कही जाती है। ऐसे दो द्रव्यों को-जो परस्पर सम्बन्ध से रहित स्वतन्त्रता से ग्रपने रूप में स्थित हैं, उनकी--'युतसिद्ध' कहा जायगा। दो घट हैं, एक-दूसरे के साथ सम्बन्ध से रहित हैं, स्वतन्त्ररूप से ग्रवस्थित हैं। इनका परस्पर संयोग ग्रीर विभाग संभव है। ऐसे युतसिद्ध द्रव्यों का परस्पर संयोग-विभाग हम्रा करता है। ऐसे द्रव्यों की अवस्थिति का नाम 'युतसिद्धि' है। यह युतसिद्धि कार्य-कारण द्रव्यों में नहीं रहती। जैसे एक घट अपनी स्थिति में दूसरे घट की अपेक्षा नहीं करता, ऐसी स्थित उन द्रव्यों में ग्रसंभव है, जिनका परस्पर कार्य-कारणभाव सम्बन्ध है। कार्य द्रव्य कभी अपने कारणों को छोडकर-उनकी उपेक्षा कर-स्वतन्त्र रह नहीं सकता। वह सदा अपने कारणों में आश्रित रहता है। तात्पर्य यह है-कारण द्रव्यों को छोडकर-उनकी उपेक्षा कर-कार्य का स्वतन्त्र स्रस्तित्व नहीं है। जब केवल कारण द्रव्य है, तब कार्य का ग्रस्तित्व नहीं; जब कार्य उत्पन्न होकर अस्तित्व में आता है, तब अपने कारणों को छोड़कर रह नहीं सकता। ऐसी स्थिति में कार्य-कारण द्रव्यों का परस्पर संयोग असंभव है। जब संयोग नहीं, तो विभाग होने का प्रश्न नहीं उठता। फलतः कार्य-कारण एवं अवयव-अवयवी द्रव्यों में परस्पर संयोग-विभाग नहीं रहते । कार्य-कारण अथवा अवयव-अवयवी 'युतसिद्ध' न होकर 'अयुतसिद्ध' माने जाते हैं । अयुतसिद्धों का परस्पर सम्बन्ध समवाय माना गया है।।१३॥

यह निश्चित है, कोई नियत शब्द किसी नियत ग्रर्थ का बोध कराता है, यह स्थिति स्पष्ट करती है शब्द का अर्थ के साथ सम्बन्ध ग्रवस्य है। शब्द गुण है, ग्रर्थ प्रत्येक प्रकार का होसकता है। तब शब्द का ग्रर्थ के साथ सम्बन्ध क्या होगा, यह विचारणीय है। शिष्यों की जिज्ञासापूर्ण भावना को भांपने हुए सूत्रकार ने पूर्वपक्ष से प्रकरण का प्रारम्भ किया—

गुणत्वात् ॥१४॥ (२६५)

[गुणत्वात्] गुण होने से (शब्द के)।

शब्द के गुण होने से किसी अर्थ के साथ शब्द का संयोग सम्बन्ध संभव नहीं। यह सम्बन्ध केवल दो द्रव्यों का परस्पर होता है।।१४॥

<sup>¹</sup>गुणोऽपि विभाव्यते ।।१५।।(२६६)

[गुणः] गुण (रूप, रस ग्रादि) [ग्रपि] भी [विभाव्यने] प्रकट-बोधित कियाजाता है (शब्द के द्वारा)।

रूप, रस ग्रादि का शब्द द्वारा प्रतिपादन किया जाता है। रूपादि गुण हैं, ग्रीर शब्द भी गुण। शब्द ग्रीर ग्रर्थ दोनों के गुण होने से इनका सम्बन्ध संयोग नहीं होसकता ।।१५।।

संयोग सम्बन्ध न होने का स्रीर कारण है-

निष्क्रियत्वात् ॥१६॥ (२६७)

[निष्कियत्वात्] कियारहित होने से।

संयोग संबन्ध अन्यतरकर्मंज, उभयकर्मज ग्रीर संयोगज बताया गया है। जब ग्राकाश ग्रथवा हिमालय शब्द से उस-उस ग्रथं का बोध कराया जाता है, तब हिमालय शब्द हिमालय प्रदेश में जाकर ग्रथं से संबद्ध होता हो, या हिमालय शब्द के पास ग्रावे, यह ग्रसंभव है; क्योंकि ये दोनों निष्क्रिय हैं। इसी प्रकार ग्राकाश निष्क्रिय है; तब ग्रन्यतरकर्मज ग्रथवा उभयकर्मज मंयोग का होना यहां किसीप्रकार संभव नहीं। ऐसी स्थिति में संयोगज-संयोग भी नहीं होसकता।।१६॥

सूत्रकार ने उक्त अर्थ में अन्य हेनु प्रस्तृत किया-

<sup>3</sup>ग्रसति नास्तीति च प्रयोगात् ॥१७॥ (२८८)

[ग्रसित] न होने पर (ग्रर्थ के) [न] नहीं [ग्रस्ति] है, [इति] यह [च] ग्रीर [प्रयोगात्] प्रयोग से।

किसी वस्तु का न होना दो अवस्थाओं में संभव है-एक उत्पन्न होकर न

१. 'गुणे च भाष्यते' श्र० प्रा०। चन्द्रा०।

२. यह सूत्र नहीं है, ग्र० प्रा०।

रहना। दूसरे—उत्पत्ति से पूर्व सूत्र में 'नास्ति' पद वस्तु की स्रतीत दशा का निर्देश करता है, तथा 'च' पद से भविष्यत् का संकेत किया गया है। तात्पर्य हुआ, वस्तु की दोनों प्रकार की स्रविद्यमानता में उस वस्तु के लिये शब्द का प्रयोग होने से स्पष्ट होता है—शब्द का प्रयं के साथ संयोगादि संबन्ध नहीं है; क्योंकि यह संबन्ध विद्यमान दो वस्तुस्रों में होता है। परन्तु जब घट किसी जगह नहीं है, तब भी उसके लिये शब्द का प्रयोग होता है—यहां घट नहीं है। जब तक घट उत्पन्न नहीं होता, तब भी उसके लिये शब्द का प्रयोग होता है—घट उत्पन्न होगा। फलतः स्रथं की स्रविद्यमानता में शब्द के प्रयोग से सिद्ध है—शब्द स्रथं का परस्पर मंयोग संबन्ध संभव नहीं ॥१७॥

इसीके परिणामस्वरूप कहा गया —

#### शब्दार्थाव • सम्बन्धी ।। १८।। (२६६)

[शब्दाथौं] शब्द स्रीर स्रर्थ (परस्पर) [स्रसंवन्धौ] संबन्ध रहित हैं।.

इस दिया में यह एक विषम स्थिति है। शब्द-ग्रर्थ का परस्पर संयोगादि संबन्ध कोई बनता नहीं; तब शब्द से ग्रर्थ की उपलब्धि कैसे उपपन्न होगी? यह एक ग्रव्यवस्था होजायगी, तब किसी भी शब्द से कोई भी ग्रर्थ ग्रभिव्यक्त किये जाने की ग्रनभिवाञ्छनीय स्थित उत्पन्न होजाती है॥१८॥

शटद ग्रीर ग्रथं में परस्पर संयोग तथा समवाय संबन्ध क्यों नहीं ? सूत्रकार ने बताया—

संयोगिनो दण्डात् समवायिनो विशेषाच्चै ।।१६।। (३००)

[संयोगिनः] संयोग संबन्ध वाले [दण्डात्] दण्ड से [समवायिनः] समवाय

संबन्ध वाले [विशेषात्] विशेष-ग्रवयव-से।

एक पुरुष के हाथ में दण्ड (लाठी-डंडा) है, उसे 'दण्डी पुरुष:' कहाजाता है। यह पुरुष दण्ड वाला है, दण्ड से संयुक्त है। दण्ड ग्रौर पुरुष का परस्पर प्राप्तिरूप सम्बन्ध उक्त प्रतीति में स्पष्टरूप से भासित होता है। ऐसे ही जब कहाजाता है-हाथी सूँडवाला हैं-'हस्ती कुञ्जर:' ग्रथवा 'करी कुञ्जर:' 'हस्त' व 'कर' हाथी की सूंड का नाम है। यह हाथी-शरीरका एक ग्रङ्ग है, ग्रवयव

१. 'शब्दार्थावसंबद्धौ' चन्द्रा०।

२. ग्र० प्रा० में 'विषाणाच्च दृष्टत्वादहेतुः' पाठ हैं। चन्द्रानन्दीय व्याख्या में 'विषाणाच्च' पाठ के साथ सूत्र समाप्त है; तथा ग्रागे तीन ग्रातिरिक्त सूत्र इसप्रकार है...'दृष्टत्वादहेतुः प्रत्ययः। तथा प्रत्ययाभावः। सम्बद्धसंबन्धा-दिति चेत् सन्देहः।'

विशेष है। ग्रवयवों में ग्रवयवी समवाय संवन्ध से रहता है। उक्त प्रतीति में 'कर' ग्रीर 'कुञ्जर' का परस्पर समवाय सम्वन्ध स्पष्ट भासित होता है। यदि शब्द ग्रीर ग्रथं का परस्पर संयोग अथवा समवाय सम्वन्ध होता, तो लोकप्रसिद्ध उक्त प्रत्ययों में जैसे भासता है, वैसे यहां भी भासता। इसके विपरीत शब्दप्रयोगकाल में शब्द ग्रीर ग्रथं का अमंबन्ध ही स्पष्ट होता है। यदि शब्द ग्रीर ग्रथं का प्राप्तिरूप संबन्ध रहे, तो 'मोदक' शब्द कहने पर लड़ू से मुँह भर जाना चाहिये, 'ग्रिग्न' शब्द के उच्चारण से मुँह जल जाय, तलवार कहने से मुँह कट जाय। ऐसा न होना शब्द ग्रीर ग्रथं के परस्पर ग्रसम्बन्ध को स्पष्ट करता है।।१६।।

इस विस्तृत पूर्वपक्ष से उद्विग्न होकर शिष्यों ने जिज्ञासा की-यदि ऐसा है, तो किसी नियत शब्द से नियत अथ का बोध कैसे हो जाता है ? आचाय सूत्रकार ने शब्द और अर्थ के अभिमत सम्बन्ध को बताया--

सामियकः शब्दादर्थप्रत्ययः ।।२०।। (३०१)

[सामयिकः] समय-संकेत-मूलक है [शब्दात्] शब्द से [ग्रर्थप्रत्ययः] ग्रर्थ का वोध ।

श्रापंपरम्परा में, इस तथ्य को स्वीकार कियाजाता है, कि श्रमुक शब्द श्रमुक श्रर्थ को वोधक है, इस व्यवस्था का निर्देश सर्वप्रथम ईश्वरीय प्रेरणा से होता है। इसीका नाम 'समय' या संकेत है। श्रादि सर्ग में प्रथम ऋषियों को वेद का शब्दार्थ ईश्वरीय प्रेरणा से प्रतिभात होता है। मनु ने इसका उल्लेख किया है। ग्रतः—यह शब्द इस अर्थ का बोधक है—यह सर्वप्रथम संकेत ईश्वरीय है। वैशेषिक परम्परा में इसे स्वीकार किया गया है। ग्रनन्तर काल में मानव द्वारा ऐसे अनेकानेक श्रभिनव संकेतों का श्रभिव्यञ्जन हुआ है, जिसके अनुसार शब्दार्थ-व्यवहार लोक में चालू रहता है। मानव द्वारा निर्धारित संकेतों के लिये प्रत्येक प्रकार का मानव श्रभिलिपत है, स्वीकृत है। यह श्रावश्यक नहीं, कि ऐसे शब्दार्थ संकेत का निर्धारण करने वाला मानव शब्दशास्त्र श्रथवा अन्य शास्त्रीय ज्ञान में पारंगत हो। व्विन-संकेत श्रनन्त हैं, उनसे प्रतिनियत बोध्य श्रथं विभिन्न समाज, राष्ट्र, वर्ग श्रादि में बरावर व्यवहृत हुश्रा करते हैं। इनका श्रविच्छिन्न तारतम्य संभव नहीं। कहीं परम्परा में न्यूनाधिक साम्य उपलब्ध होता है, श्रन्यत्र उसका श्रभाव श्रीर कहीं सर्वथा वैपरीत्य। उसकी परम्परा में कहीं कोई

१. 'शब्दार्थप्रत्ययः' ऋ० प्रा०।

२. सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक् पृथक् । वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक्-संस्थाश्च निर्ममे ॥ (१।२१)

साम्य उपलब्ध नहीं होता । कदाचित् घुणाक्षरन्याय से कहीं कोई ध्वनि मिलजाय यह ग्रलग बात है ।

इस ग्रावार पर ग्राभिधानिकों ने मानव-उच्चार्यं ध्विन को दो भागों में वांटा—ग्रायं ग्रीर म्लेच्छ। ग्रायं परम्परा में ध्विन की ग्रानुवंशिकता को ग्राधुनिक ध्विन से वैदिक तक प्रायः ग्रविच्छिन धारा में समभा जासकता है। इसमें ईश्वर संकेत ग्रीर मानव संकेत दोनों मिश्रित हैं। यहां ध्विन की ग्रिषक विकृत स्थित को 'म्लेच्छ' नाम देदिया गया है। ग्रायं-परम्परा की ध्विनयों में ग्रर्थवोध के लिये व्याकरण, उपमान, कोष ग्रादि ग्रनेक साधनों का निर्देश कियागया है। इस परम्परा से सर्वथा विभिन्न वे ध्विनयां हैं, जिनको उच्चारण करने वाला मानव-वर्ग ग्रपने पूर्व समुदाय से-किन्हीं ग्रिनवार्य ग्राघातों के कारण छिटक कर-ग्रचानक दूर जापड़ा। पहले संस्कारों को पूर्णरूप से भुला बैठा, नये वातावरण, नई परिस्थितियों एवं नये साधनों की उपस्थिति में उन्हींके ग्रनुसार ध्विनयों का उच्चारण कर ग्रपना व्यवहार चलाने लगा। ये घ्विनयां विशुद्ध म्लेच्छ वर्ग में ग्राती हैं। ग्रायं परम्परा से मूलतः इनका सम्बन्ध ग्रज्ञातकाल से टट चका है।

फलतः शब्द ग्रीर ग्रथं का परस्पर संबन्ध प्राप्तिरूप न होकर केवल ईश्वर-संकेत व मानवसंकेत पर ग्राधारित है। ग्रमुक शब्द ग्रमुक ग्रथं का बोधक है, ऐसी व्यवस्था का निर्देश ही समय व संकेत है। इस व्यवस्था के ग्रनुसार शब्द 'वाचक' व 'ग्रिभिधान' कहाजाता है, तथा ग्रथं वाच्य व ग्रिभिधेय। इसप्रकार शब्द-ग्रथं का सम्बन्ध 'वाच्य-वाचक' ग्रथवा 'ग्रिभिधानाभिधेय' रूप में माना-जाता है।।२०।।

प्रसंगागत शब्दार्थ-सम्बन्ध का निरूपण कर सूत्रकार ने क्रमप्राप्त परत्व-अपरत्व गुणों के विषय में बताया—

शक्तिप्रहं व्याकरणोपमानकोषाप्तवाक्याव् व्यवहारतस्य । वाक्यस्य शेषाव् विवृतेर्वदन्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः ।।

२. ध्विनियों के लिये 'म्लेच्छ' पद किसी निन्दा की भावना से न होकर केवल 'ग्रव्यक्त शब्द' होने की भावना से है। उनकी 'ग्रव्यक्तता' भी ग्रार्य ध्विनियों की प्रतियोगिता में मान्य है। श्रपने रूप में वे सब ध्विन व्यक्त एवं नियत ग्रर्थ की स्पष्ट बोधक हैं।

## 'एकदिक्काभ्यामेककालाभ्यां सन्निकृष्टविप्रकृष्टाभ्यां परमपरं च ॥२१॥ (३०२)

[एकदिक्काभ्याम्] एक दिशा की ग्रोर ग्रवस्थित दो मूर्त द्रव्यों के [एक-कालाभ्याम्] एक काल की ग्रोर निर्दिष्ट दो मूर्त्त द्रव्यों के [सन्तिकृष्टविप्रकृष्टा-भ्याम्] समीप ग्रीर दूर होने से (एक दूसरे की ग्रयेक्षा, वहां) [परम्] परत्व गुण [ग्रपरम्] ग्रपरत्व गुण [च] ग्रीर (उत्पन्त होने ग्रथवा व्यवहृत होते हैं)।

पूर्व, पिच्छम, उत्तर, दक्षिण ग्रथवा ग्रन्य किसी दिशा में एक ग्रोर को एक-दूसरे की अपेक्षा समीप ग्रथवा दूर दो मूर्त्त द्रव्य जब ग्रवस्थित रहते हैं, उन मूर्त्त द्रव्यों में जो द्रष्टा के प्रदेश से सिन्नकृष्ट-समीप द्रव्य है, उसमें ग्रपरत्व, तथा जो विप्रकृष्ट-दूर है, उसमें परत्व का व्यवहार होता है। यहां वे मूर्त्तद्रव्य परत्व, ग्रपरत्व के समवायिकारण हैं। मूर्त्तद्रव्य ग्रीर दिशा का संयोग ग्रसमवा-यिकारण तथा ग्रन्य ग्रपेक्षित कारण निमित्तकारण रहते हैं। यह दैशिक परत्व ग्रपरत्व कहाजाता है।

ऐसे व्यवहार व जान के लिये यह ग्रावश्यक नहीं, कि वे मूर्त द्रव्य एक ही दिशा में हों; भिन्न दिशा में होने पर भी द्रष्टा व व्यवहर्त्ता की प्रदेश स्थिति से ग्रापेक्षिक परत्व-ग्रपरत्व का वोध व व्यवहार होता है। जैसे मैं गाजियावाद में बैठा हूं। दिल्ली यहां से पिच्छम ग्रीर मुरादावाद पूर्व में है। सन्तिकर्प ग्रीर विप्रकर्प की ग्रपेक्षा कर मुभे यह बोध होता है-दिल्ली यहां से 'ग्रपर' तथा मुरादावाद 'पर' है। तात्पर्य-यहां से दिल्ली समीप (सन्तिकृष्ट) ग्रीर मुरादाबाद दूर (विप्रकृष्ट) है।

यह भी आवश्यक नहीं, कि व्यवहर्ता के प्रदेश से ऐसा बोध हो; प्रत्युत व्यवहर्ता को किसी भी निर्दिष्ट प्रतीक से समान या भिन्न दिशाओं में ऐसा बोध होता है। मैं गाजियावाद में वैठा हूं। परत्व-अपरत्व बोध के लिये भैंने मुरादावाद को प्रतीक निर्दिष्ट किया। समान दिशा में बोध होता है, मुरादावाद से बरेली 'अपर' और वाराणसी 'पर' है। तात्पर्य—मुरादावाद से बरेली समीप (सन्नि-कृष्ट) और वाराणसी दूर (विष्रकृष्ट) है। भिन्न दिशा में बोध होता है, मुरादावाद से पिच्छम की ओर सहारनपुर समीप है, पूर्व की ओर वाराणसी की अपेक्षा। तात्पर्य हुआ—मुरादावाद से सहारनपुर 'अपर' और वाराणसी 'पर' है। अर्थात् सहारनपुर समीप (सन्निकृष्ट) तथा वाराणसी दूर (विष्रकृष्ट है)।

इसीप्रकार जो परत्व-श्रपरत्व काल के कारण व्यवहृत होता है, वह 'कालिक

१. चन्द्रातन्दीय व्याख्या में 'ऐकदिक्कालाभ्यां' पाठ है। तथा अन्त में 'च' पद नहीं है। अ० प्रा० में सुत्रगत 'एककालाभ्यां' पद नहीं है।

परत्व-ग्रपरत्व' कहा जाता है । देवदत्त यज्ञदत्त से बड़ा है आगुमान में । फलतः देवदत्त में 'परत्व' ग्राँर यज्ञदत्त पिण्ड में 'ग्रपरत्व' का वोध होगा । देवदत्त पिण्ड के साथ सूर्यसंपर्क ग्रधिक रहा है, यज्ञदत्त के साथ न्यून । देवदत्त ने ग्रधिक वसन्त देखे हैं, यज्ञदत्त वे कम । यहां देवदत्त-यज्ञदत्त पिण्ड परत्य-ग्रपरत्व के समवायिकारण तथा काल-पिण्डसंयोग ग्रसमवायिकारण है । दोप निमित्तकारण कहेजाते हैं । यह व्यवहार प्रत्येक उत्पन्न होने वाले द्रव्यों में समानरूप से हुन्ना करता है ॥२१॥

कालिक परत्व-ग्रपरत्व के विषय में सूत्रकार ने कुछ विशेष बताया--कारणपरत्वात् कारणापरत्वाच्च ॥२२॥ (३०३)

[कारणपरत्वात्] कारण के पर-ग्रधिक-होने से [कारणापरत्वात्] कारण के ग्रपर-ग्रहप-होने से [च] तथा।

सूत्र में 'पर' पद भूयस्त्व का ग्रीर 'ग्रपर' पद ग्रल्पीयस्त्व का बोधक है। कालिक परत्व-ग्रपरत्व का ग्रसमवायिकारण-पिण्डादि मूर्त द्रव्य के साथ काल का संयोग-है। काल का व्यवस्थापन सूर्यादि ग्रहों की प्रकल्पित गित द्वारा कियाजाता है। ग्रतः सूर्यको काल का प्रतीक मानलियागया है। फलतः जब कालिक परत्व-ग्रपरत्व का ग्रसमवायिकारण पिण्ड-कालसंयोग कहाजाता है। उसका तात्पर्य पिण्ड-सूर्यसंयोग समभना चाहिये। प्रत्येक पिण्ड के साथ सूर्य का संयोग सूर्यकिरणों द्वारा होता है। इसलिये सूत्र के 'कारणपरत्व' पद का ग्रथं हुग्रा-पिण्ड के साथ सूर्यकिरण-संयोग का भूयस्त्व। जिस पिण्ड के साथ कालिक ग्रपेक्षाबुद्धि के ग्राधार पर सूर्य-किरणों का ग्रधिक संयोग हुग्रा है, वह पिण्ड 'पर' है; ग्रथीत् वहां कालिक परत्व का बोध होता है; उस पिण्ड की ग्रपेक्षा जिसके साथ सूर्यकिरण-संयोग ग्रल्प हुग्रा है, वहां कालिक ग्रपरत्व का बोध होता है। यह परत्व-ग्रपरत्व एकदेश-ग्रवस्थित पिण्डों में भी संभव है, जबिक दैशिक परत्व-ग्रपरत्व में ऐसा नहीं। यह कालिक व दैशिक परत्व-ग्रपरत्व का परस्पर भेद है॥२२॥

शिष्य जिज्ञासा करता है, जैसे द्रव्य में परत्व-ग्रपरत्व रहते हैं, क्या ऐसे परत्व-ग्रपरत्व में भी ये रहते हैं ? सूत्रकार ने स्मरण कराया—

परत्वापरत्वयोः परत्वापरत्वाभावोऽणुत्वमहत्त्वाभ्यां व्याख्यातः।।२३।। (३०४)

[परत्वापरत्वयोः] परत्व ग्रौर ग्रपरत्व में [परत्वापरत्वाभावः] परत्व ग्रौर ग्रपरत्व का ग्रभाव [ग्रणुत्वमहत्त्वाभ्याम्] ग्रणुत्व-महत्त्व (के व्याख्यान) से [व्याख्यातः] व्याख्यात समभना चाहिये परत्व में परत्व का और अपरत्व में अपरत्व का अभाव रहता है, यह तथ्य अणुत्व-महत्त्व में अणुत्व-महत्व के अभाव से समक्ष लेना चाहिये। यह व्याख्यान प्रथम [७।१।१६] कियाजाचुका है ॥२३॥

सूत्रकार ने इसी विषय में ग्रन्य उदाहरण प्रस्तुत किये—
कर्मभि: कर्माणि ।।२४।। (३०६)
गणैर्गणा: ।।२५।। (३०६)

[कर्मभि:] कर्मों के साथ [कर्माण] कर्म (संबद्ध नहीं) । [गुणै:] गुणों के साथ [गुणा:] गुण (संबद्ध नहीं, यह व्याख्यान कर दिया गया है)।

गत सूत्र से यहां 'व्याख्यातः' पद का लिङ्ग-वचन विपर्यास के साथ ग्रनुवर्त्तन समभना चाहिये। 'कर्मनः कर्माण व्याख्यातानि। गुणैर्गुणा व्याख्याताः।' कर्म कर्माश्रित नहीं रहते, तथा गुण गुणाश्रित नहीं रहते; यह व्याख्यान प्रथम [१।११६; १७; २४, तथा ७।१।१५] कर दियागया है।। २४, २५।।

गुण द्रव्य में समवाय सम्बन्ध से रहते हैं, यह ग्रनेक वार कहागया है, यह 'समवाय' क्या व ला है ? शिष्यों की इस समवाय-विषयक जिज्ञासा के समाधान के लिये सूत्रकार ने-क्रमप्राप्त 'ज्ञान' गुण की परीक्षा का उल्लंधन कर-बताया—

इहेदमिति' यतः कार्यकारणयोः स समवायः ॥२६॥ (३०७)

[इह] इस (आधार) में [इदम्] यह (आधेय है) [इति] इसप्रकार (का प्रत्यय-ज्ञान-व्यवहार) [यतः] जिस (सम्बन्ध) से, [कार्यकारणयोः] कार्य और कारण में (परस्पर होता है), [सः] वह [समवायः] समवाय (नामक सम्बन्ध) है।

जिन पदार्थों में परस्पर कार्य-कारणभाव होता है, वहां यह वोध व व्यवहार बराबर हुआ करता है, कि इस कारण (-अधिकरण) में कार्य आश्रित (आधेय) है। जैसे—कपड़ा धागों में आश्रित रहता है। प्रत्येक अवयवी के कारण होते हैं वे अवयव, जिनके संयुक्त होने पर अवयवी उत्पन्न होता या बनता है। अवयव कारण हैं, अवयवी कार्य है। कार्य, कारण में जिस सम्बन्ध से रहता है, वह 'सम-वाय' कहा जाता है।

ऐसे केवल पांच जोड़े हैं, जिनका परस्पर समवाय सम्बन्ध रहता है। द्रव्य-गुण, द्रव्य-कर्म, अवयव-अवयवी, ये तीन जोड़े हैं। सूत्र के 'कार्यकारणयोः' पद से प्रायः इन तीनों का ग्रहण होजाता है। प्रायः इसलिये कहागया, कितपय द्रव्या-श्रित गुण नित्य होते हैं, उनका द्रव्य के साथ कार्यकारणभाव नहीं होता, केवल

१. 'इदम्' पद नहीं है, चन्द्रा ।

आश्रयाश्रितभाव अथवा आधाराधेयभाव रहता है। अन्य दो जोड़े हैं—व्यक्ति-जाति, अन्त्यनित्यद्रव्य-विशेष। व्यक्ति में जाति आश्रित है, तथा अन्त्य नित्य-द्रव्य (परमाणु) में विशेष। यहां भी कार्यकारणभाव नहीं है। परन्तु इनका सम्बन्ध समवाय है। इसलिये सूत्र का 'कार्यकारणयोः' पद 'अकार्यकारणयोः' का भी उपलक्षण मानागया है। कित्तपय ऐसे युगल (जोड़े) में भी समवाय सम्बन्ध होता है, जिनका परस्पर कार्य-कारणभाव नहीं। इसीकारण यह व्यवस्था कीगई है, कि समवाय—अयुत्तसिद्धों का होता है।

प्रस्तुत प्रसंग में यह कथन इसिलये किया गया, कि परत्व-अपरत्व का परत्व-अपरत्व के साथ न कार्यकारणभाव है, न ये अगुतिसिद्ध हैं। इसिलये परत्व-अपरत्व के आधित रहने का प्रश्न नहीं उठता। लोक में जो इसप्रकार का व्यवहार होता है—वह कम दूरी है, वह अधिक दूरी है—इत्यादि यहां 'दूरी' परत्व गुणै है, उसमें भूयस्त्व (अधिक), अल्पीयस्त्व (कम) का व्यवहार भी परत्व-अपरत्व रूप है। परत्व-अपरत्व में यह परत्व-अपरत्व व्यवहार भाक्त समभना चाहिये। दूर—समीपस्थित प्रदेशवर्ती परत्व-अपरत्व का उपचार दूरी व सामीप्यरूप परत्व-अपरत्व में कर लिये जाने से ऐसा व्यवहार होता रहता है।।२६।।

'समवाय' नामक पदार्थ द्रव्य, गुण ब्रादि से भिन्न है, सूत्रकार ने ब्रतिदेश द्वारा बताया—

द्रव्यंत्वगुणत्वप्रतिषेघो भावेन व्याख्यात: ॥२७॥ (३०८)

[द्रव्यत्वगुणत्वप्रतिषेधः] द्रव्य होने, गुण होने का प्रतिषेध [भावेन] भाव-सत्ता जाति (के व्याख्यान) द्वारा [व्याख्यातः] व्याख्यात समभना चाहिये।

समवाय पदार्थ न द्रव्य है, न गुण है। यह कर्म का भी उपलक्षण है। न कर्म है। यह तथ्य सत्ता जाति के व्याख्यान से समभ लेना चाहिये। इसके लिये [१।२।८-१०] सुत्रों की व्याख्या द्रष्टव्य है।।२७।।

जैसे सत्ता जाति एकमात्र है, ऐसे समवाय सर्वत्र एकमात्र है। सूत्रकार ने बताया—

#### क्तत्त्वं भावेन ॥२८॥ (३०६)

[तत्त्वम्] ब्रह (एक) होना [भावेन] भाव—सत्ता जाति (के व्याख्यान)

- १. इसका विवरण | ७।२।१३ ] सूत्र की व्याख्या में कर दिया गया है।
- २. 'द्रव्यगुणकर्मत्वत्रति०' भ्र० प्रा०। 'द्रव्यत्वगुणत्वकर्मत्वप्रति०' चन्द्रा०।
- ३. 'तत्त्वं चेति' चन्द्रा०।

द्वारा (समभना चाहिये)।

[१।२।१७] सूत्र में सत्ता जाति के एकमात्र होने को सिद्ध किया है। उसी-के समान 'समवाय' नामक पदार्थ को एकमात्र समभना चाहिये। गुण-गुणी, किया-कियावान् जाति-व्यक्ति ग्रादि समस्त जोड़ों में समवाय केवल एक रहता है।।२८।।

> इति श्रीवैशेषिकदर्शनविद्योदयभाष्ये सप्तमस्याध्यायस्य द्वितीयमाह्निकम् । समाप्तश्चायं सप्तमोऽध्यायः ।

#### ग्रयाऽष्टमाध्याये प्रथमाह्निकम्

दितीय ग्रध्याय में द्रव्यादि पदार्थों की परीक्षा के ग्रनन्तर तृतीयाध्याय के प्रारम्भ में ग्रात्मा की परीक्षा के लिये उसके विशेष गुण ज्ञान का कथन किया है। इस समय कमप्राप्त बुद्धि की परीक्षा के प्रसंग से उसीका ग्रतिदेश करते हुए सूत्रकार ने कहा —

#### द्रव्येषु ज्ञानं व्याख्यातम् ॥१॥ (३१०)

[द्रव्येषु] द्रव्यों में [ज्ञानम्] ज्ञान [व्याख्यातम्] कह दिया गया है।

सूत्र में 'द्रव्य' पद उस प्रसंग का संकेत करता है, जिसमें द्रव्यों की परीक्षा कीगई है। यह प्रसंग द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ अध्यायों में है। इस शास्त्र में ज्ञान, वुद्धि, उपलब्धि, प्रत्यय ग्रादि पद पर्यायवाचक माने जाते हैं। ये सब पद उस एकमात्र ग्रर्थ को कहते हैं, जो इन्द्रिय ग्रीर ग्रर्थों के सन्तिकर्ष से उत्पन्त हुग्रा मानाजाता है। यह ग्रर्थ-ज्ञान गुण है। उक्त प्रसंगों में इसका दो प्रकार में कथन हुग्रा है। एक-ग्रात्मा की सिद्धि के लिये उसके विशेषगुण के रूप में [३।१२,१८] दूसरे-पृथिव्यादि द्रव्यों का बाह्ये न्द्रिय से ज्ञान किस स्थिति में हो पाता है, [४।१।६] इस रूप में। प्रस्तुत प्रसंग में ज्ञान की परीक्षा करने की भावना से सूत्रकार ने उसीका ग्रतिदेश यहां किया है, कि द्रव्यों के प्रकरण में प्रसंगवश 'ज्ञान' का कथन कियागया है। तात्पर्य है, ग्रात्मा द्रव्य की सिद्धि में ज्ञानं विशेषगुण लिङ्ग है, इसी ग्राधार पर उक्त प्रकरण में ज्ञान का कथन हुग्ना है।।।।

शिष्य जिज्ञासा करुता है, 'ग्रहमिस्म' इत्यादि प्रतीति में त्रात्मा प्रत्यक्ष है, उसकी सिद्धि के लिये 'ज्ञान' लिङ्ग का कथन ग्रनावश्यक है। सूत्रकार ने विशेष-ध्याख्या की भावना से समाधान किया—

#### तत्रात्मा' मनश्चाप्रत्यक्षे ॥२॥ (३११)

[तत्र] वहां [ग्रात्मा] ग्रात्मा [मनः] मन [च] तथा [ग्रप्रत्यक्षे] प्रत्यक्ष नहीं होते।

उक्त प्रसंग में ज्ञान विशेषगुण ग्रात्मा का लिङ्ग उस स्थित के लिये बताया गया है, जहां ग्रात्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता । ऐसी दो ग्रवस्था हैं — ग्रपने शरीर

१. यह सूत्र नहीं है, श्र॰ प्रा॰। 'मन ग्रात्मा च' चन्द्रा॰।

में उस समय जब देहादि को श्रात्मा समफ लिया जाता है, तब ज्ञान गुण से देहाद्यितिरिक्त श्रात्मा की सिद्धि होती है। दूसरी श्रवस्था—परगरीर में श्रात्मा की सिद्धि का कियाजाना है। 'श्रहं श्रस्मि—में हूं' इत्यादि ज्ञान जब स्थूल, कुस, लम्बा, ठिगना श्रादि भावनाश्रों के साथ होता है, तब उसमें श्रात्मा नहीं भासता, देह का प्रत्यय होता है। वहां श्रात्मा श्रप्रत्यक्ष है। इसीप्रकार परशरीर में श्रात्मा श्रप्रत्यक्ष रहता है। सूत्र का 'तत्र' पद इन्हीं श्रवस्थाश्रों का निर्देश करता है। वहां श्रात्मा की सिद्धि के लिये ज्ञान विशेषगुण लिङ्ग है [२।१।२;४)। इसीप्रकार श्रप्रत्यक्ष मन की सिद्धि के लिये—ज्ञान का युगपत्न होना--लिङ्ग बताया गया है [२।२।१]।।।।

ज्ञान का कारण क्या है ? ग्रथवा ज्ञान कैसे उत्पन्न होजाता है ? इस जिज्ञासा के समाधान के लिये सूत्रकार ने ग्रतिदेश द्वारा कहा—

ज्ञाननिर्देशे ज्ञाननिष्पत्तिविधिरुक्तः ।।३।। (३१२)

[ज्ञाननिर्देशे] ज्ञाननिर्देश के अवसर पर [ज्ञाननिष्पत्तिविधः] ज्ञान की उत्पत्ति का प्रकार [उक्तः] बतादिया गया है।

जहां ज्ञान का निर्देश कियागया है [२।१।१८], वहां ज्ञान की उत्पत्ति का प्रकार कह दिया है। वहां बताया है—"ग्रात्मेन्द्रियार्थं सन्निकर्पाद्यन्निष्पद्यते तदन्यत्" ग्रात्मा, इन्द्रिय ग्रांर ग्रथं के सन्निकर्प से जो उत्पन्न होता है वह, ग्रानुमिति आदि ज्ञान से भिन्न प्रत्यक्ष ज्ञान है। सूत्र में इन्द्रिय पद से बाह्य-ग्रान्तर उभय इन्द्रियों का ग्रहण होजाता है। बाह्य इन्द्रिय चक्षु ग्रादि पांच तथा ग्रान्तर इन्द्रिय एक मन है। बाह्य इन्द्रिय का ग्रथं के साथ सन्निकर्ष होता है, मन का बाह्य इन्द्रिय के साथ ग्रांर ग्रात्मा को मन के साथ सन्निकर्ष होकर ग्रात्मा को उस ग्रथं का—विषय का—ज्ञान हो जाता है। प्रत्यक्ष ज्ञान की उत्पत्ति का यह प्रकार वहां बताया है। विस्तार के लिये उस सूत्र की व्याख्या देखें।।३।।

सूत्रकार उसी प्रकार को विस्तार के साथ उपपादित करता है-

गुणकर्मसु सन्निकृष्टेषु ज्ञाननिष्पत्तेर्द्भव्यं कारणम् ॥४॥ (३१३)

 <sup>&#</sup>x27;ज्ञाननिष्पत्तिरुक्ता' अ० प्रा०। चन्द्रा०। इसके आगे 'स्रात्ममनसी कारणे व्याख्याते' अतिरिक्त सूत्र है। अ० प्रा०।

२. ''गुणकर्मस्वसन्निकृष्टेषु ज्ञाननिष्पत्तेर्द्रव्यं कारणं कारणकारणं च'' चन्द्रा०।

[गुणकर्मसु] गुणों ग्रीर कर्मों में [सिन्तकृष्टेसु] सिन्तकृष्ट-संबद्ध हुए हुन्नों में [ज्ञाननिष्पत्तेः] ज्ञान उत्पन्न होने से [द्रव्यम्] द्रव्य [कारणम्] कारण है (गुण-कर्मों का ज्ञान होने में)।

चक्षु ग्रादि इन्द्रियां द्रव्य हैं। इनका ग्राह्म गुण-कर्मों के साथ सीधा सम्बन्ध नहीं होता। गुण ग्रीर कर्मों का सीधा सम्बन्ध—समवाय उन्हीं द्रव्यों के साथ है, जहां वे रहते हैं। इसलिये इन्द्रिय का ग्राह्म गुणादि के साथ सीधा सन्तिकर्ष संभव नहीं। जब घड़ा-घोड़ा ग्रादि द्रव्य ग्राह्म होता है; तब चक्षु इंद्रिय द्रव्य का उसके साथ सीधा संबन्ध 'संयोग' होता है। जब कहाजाता है, लाल घड़ा हिल रहा है, ग्रथवा क्वेत घोड़ा दौड़ रहा है, उस समय घड़े के रक्त रूप व कम्पन किया तथा घोड़े के क्वेत रूप व गतिकिया के साथ इन्द्रिय का सन्तिकर्ष घड़ा व घोड़ा द्रव्य के द्वारा होता है। घड़ा व घोड़ा के साथ इन्द्रिय का सीधा सन्तिकर्ष संयोग है, उन द्रव्यों में 'रूप' गुण व 'गित' किया का समवाय सन्तिकर्प है। गुण व कर्म ग्रपने ग्राध्यय द्रव्य में 'समवाय' सम्बन्ध से रहते हैं। इसप्रकार इन्द्रिय का गुण कर्म के साथ सन्तिकर्ष के लिये द्रव्य कारण रहता है। इन्द्रिय का गुण-कर्म से सन्तिकर्ष द्रव्य-सन्तिकर्ष द्रारा होपाता है। ग्राधक विस्तार सूत्र [३।१।१८] की व्याख्या में देखें।।४।।

'सामान्य' विषयक प्रत्यक्ष के लिये द्रव्यघटित सन्निकर्ष अपेक्षित होता है, सूत्रकार ने बताया—

#### 'सामान्यविशेष'षु सामान्यविशेषाभावात्तत एव ज्ञानम् ॥५॥ (३१४)

[सामान्यविशेषेषु] सामान्य विशेषों में [सामान्यविशेषाभावात्] सामान्य-विशेष के स्रभाव से [ततः] उससे (द्रव्यघटित सन्तिकर्ष से, स्रथ्वा सामान्य-विशेषस्वरूप से) [एव] ही [ज्ञानम्] ज्ञान होजाता है (सामान्यविशेषविषयक)।

प्रत्येक विशिष्टज्ञान में विशेष्य, विशेषण और उनके सम्बन्ध का ग्रहण होता है। 'श्रयं घटः' इस ज्ञान में 'घट' विशेष्य उसमें विशेषण 'घटत्व' और उनके सम्बन्ध समवाय का ग्रहण होता है। जिज्ञासा है, घट का ग्रहण चक्षुःसंयोगसन्ति-कर्ष से होगा, पर 'घटत्व' के ग्रहण के लिये सन्निकर्ष संयुक्तसमवाय रहेगा; चक्षुः-संयुक्त घट में घटत्व का समवाय है। क्या घटत्व के ज्ञान में भी विशेषण का ज्ञान ग्रपेक्षित है ? सूत्रकार ने बताया—ऐसा नहीं है। सामान्य-विशेष में सामान्य-

१. ग्र० प्रा० में यह सूत्र नहीं है।

विशेष का अभाव रहता है। सूत्र में 'सामान्यिवशेष' पद सामान्य ग्रौर विशेष तथा सामान्यिवशेष धर्मों का बोधक है। 'सामान्य' पद से सत्ता जाति का ग्रहण होता है। सत्ता में ग्रन्य सत्ता जाति नहीं रहती। 'विशेष' पद परमाणुवृत्ति ग्रन्य-व्यावर्त्तक धर्म का निर्देश करता है। उस विशेष में ग्रन्य विशेष नामक कोई पदार्थ नहीं रहता।

सत्ता जाति की अवान्तर जाति द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व हैं, ये 'सामान्य-विशेष' कहेजाते हैं। द्रव्यत्व की ग्रवान्तरजाति पृथिवीत्व जलत्व आदि हैं। द्रव्य-त्व सामान्य की ग्रपेक्षा पृथिवीत्व ग्रादि सामान्यिवशेष हैं। पृथिवीत्व सामान्य की ग्रपेक्षा घटत्व, पटत्व ग्रादि सामान्यिवशेष हैं। इसीप्रकार गुणत्व की ग्रवान्तर-जाति रूपत्व, रसत्व ग्रादि हैं; ये गुणत्व सामान्य की ग्रपेक्षा सामान्यिवशेष कहे-जाते हैं। ऐसे ही कर्मत्व की ग्रवान्तर जाति उत्क्षेपणत्व ग्रादि कर्मत्व सामान्य की ग्रपेक्षा सामान्यिवशेष हैं। सामान्यविशेष घर्म में ग्रन्य सामान्यविशेष धर्म का ग्रभाव रहता है। इसलिये सामान्य एवं विशेष तथा सामान्यविशेष का ज्ञान विशेषणयुक्त नहीं होता। वह केवल स्वरूप से गृहीत होता है।

विशिष्टज्ञान में 'समवाय' सम्बन्ध का ग्रहण किस सन्निकर्ष से होता है ? इसका निरूपण नवम ग्रध्याय के प्रथम ग्राह्मिक में कियागया है ॥५॥

द्रव्य-गुण-कर्मविषयक विशिष्टज्ञान के सम्बन्ध में सूत्रकार ने बताया— सामान्यविशेषापेक्षं द्रव्यगुणकर्मसु ॥६॥ (३१५)

[सामान्यविशेषापेक्षम्] सामान्यविशेष की अपेक्षा करता है [द्रव्यगुण-कर्मसु] द्रव्य-गुण-कर्मविषयक ज्ञान ।

प्रत्येक बाह्येन्द्रियग्राह्य द्रव्य-गुण-कर्मविषयक विशिष्टज्ञान में सामान्यवि-शेषधर्म का ज्ञान ग्रावश्यकरूप से ग्रपेक्षित रहता है। जैसे—'दण्डी पुरुषः' प्रतीति में दण्डयुक्त पुरुष का ज्ञान दण्डविशेषण ज्ञान के विना सम्भव नहीं; ऐसे ही—'यह द्रव्य है, यह गुण है, यह कर्म है, इत्यादि ज्ञान द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व के ज्ञान के विना संभव नहीं। ये सामान्यविशेष धर्म उक्त ज्ञान में विशेषरूप से भासित होते हैं। विशेषणज्ञान के विना क्योंकि विशिष्टज्ञान संभव नहीं; ग्रतः द्रव्य-गुण-कर्म विषयक विशिष्ट ज्ञान में विशेषणरूप सामान्यविशेष धर्म का ज्ञान ग्रपेक्षित रहता है।।६।।

द्रव्यविषयक ज्ञान के सम्बन्ध में सूत्रकार ने बताया— द्रव्ये द्रव्यगुणकर्मापेक्षम् ।।७।। (३१६)

[द्रव्ये] द्रव्यविषयक (सविकल्पक) ज्ञान [द्रव्यगुणकर्मापेक्षम्] द्रव्य, गुण, कर्म की अपेक्षा-सहयोग से उत्पन्न होता है।

जब कहाजाता है—यह पुरुष दण्डवाला है, इस गाय के गले में घण्टा लटका है। इन स्थलों में ऐसे पुरुष अथवा ऐसी गाय के ज्ञान के लिये आवश्यक है, उनके विशेषण दण्ड अथवा घण्टा द्रव्य का ज्ञान होवे। तात्पर्य है, किसी द्रव्य के सिव-कल्प अथवा विशिष्टज्ञान में उस द्रव्य के विशेषण—द्रव्य का ज्ञान प्रथम होना चाहिये। गुण की अपेक्षा का उदाहरण है—यह गाय सफेद है। ऐसी गाय के ज्ञान में उसके विशेषण शुक्लरूप का ज्ञान अपेक्षित है। कर्म की अपेक्षा का उदाहरण—घोड़ा दौड़रहा है। दौड़ते हुए अश्व के ज्ञान के लिए दौड़ना किया का प्रथम ज्ञान होना अपेक्षित है। इसप्रकार द्रव्य के विशिष्ट ज्ञान में विशेषणभूत द्रव्य, गुण, कर्म के ज्ञान की अपेक्षा रहती है।।।।।

गुण-कर्मविषयक ज्ञान के विषय में सूत्रकार ने बताया--

#### गुणकर्मसु गुणकर्माभावाद् गुणकर्मापेक्षं न विद्यते ॥ । (३१७)

[गुणकर्मसु] गुण ग्रीर कर्मों में [गुणकर्माभावात्]गुण ग्रीर कर्मों के न रहते से (गुण-कर्मविषयक ज्ञान) [गुणकर्मापेक्षम्] गुण-कर्म की ग्रपेक्षा करके [न] नहीं [विद्यते] होता।

गुण में गुण तथा कर्म में कर्म, एवं कर्म में गुण तथा कर्म कभी नहीं रहते। इसलिये गुणविषयक ज्ञान में गुण एवं कर्म; तथा कर्मविषयक ज्ञान में गुण एवं कर्म विशेषणरूप से कभी नहीं भासते। फलतः गुणविषयक ज्ञान एवं कर्मविषयक ज्ञान में गुण-कर्म, ग्रपेक्षित नहीं होते। यह संभव नहीं, कि गुण-कर्म, गुण-कर्म के विशेषण बनें।।=।।

गुण और कर्मों में गुण ग्रौर कर्मों के न होने पर भी यह एक नियत व्यवस्था है, कि प्रत्येक विशिष्टज्ञान में विशेषणज्ञान कारण होता है। इसी तथ्य को सूत्र-कार ने बताया—

#### समवायिनः श्वैत्यात् श्वैत्यबुद्धेश्च श्वेते बुद्धिस्ते एते कार्यकारणभूते ॥६॥ (३१८)

[समवायिनः] समवाय सम्बन्ध से रहने वाले (किसी द्रव्य में) [श्वैत्यात्] श्वेत गुण से [श्वैत्यबुद्धेः] श्वेतगुण (विषयक विशेषण) ज्ञान से [च] तथा [श्वेते] श्वेतगुणयुक्त द्रव्य में [बुद्धिः] विशिष्टबुद्धि-विशिष्टज्ञान होता है। [ते] वे [एते] ये दोनों परस्पर [कार्यकारणभूते] कार्य-कारणभाव युक्त होते हैं।

१. 'एते' पव नहीं है, ग्र॰ प्रा॰ । चन्द्रा॰ ।

'श्वेतः पटः, श्वेतः शंखः' श्वेत वस्त्र ग्रथवा श्वेत शंख है, यह ज्ञान विशिष्ट-ज्ञान है, यहां पट श्रादि द्रव्य विशेष्य ग्रीर श्वेत गुण विशेषण है। इस विशिष्ट-ज्ञान के लिये श्रावश्यक है, कि पट ग्रादि द्रव्य में श्वेतगुण का समवाय हो, तथा श्वेतगुण—विशेषण का पहले से ज्ञान हो। इसके ग्रनन्तर विशिष्टज्ञान होसकता है। इसप्रकार विशिष्टबुद्धि कार्य ग्रीर विशेषणज्ञान उसका कारण होता है। फलतः विशिष्टज्ञान ग्रीर विशेषणज्ञान का परस्पर कार्यकारणभाव निश्चित है।।१।।

शिष्य जिज्ञासा करता है, विशेषणज्ञान के अनन्तर होने से यदि विशिष्टज्ञान उसका कार्य है, तो घटज्ञान के अनन्तर पटज्ञान होने पर पटज्ञान घटज्ञान का कार्य नानना चाहिये ? सूत्रकार ने समभाया—

द्रव्येष्वनितरेतरकारणाः ।।१०।। (३१६)

[द्रव्येषु] द्रव्यों में (क्रिमक ज्ञान होने पर, उन ज्ञानों का) [अनितरेतर-कारणाः] परस्पर कार्यकारणभाव नहीं होता।

आनन्तर्य से होनेवाले घटजान, पटजान में विशेष्य-विशेषणभाव नहीं है। तात्पर्य है, केवल आनन्तर्य से किन्हीं जानों का परस्पर विशेष्य-विशेषणभाव अथवा कार्यकारणभाव नहीं होजाता। 'घटजान' अपने में तथा 'पटजान' अपने में पूर्ण विशिष्टजान हैं, वहां घट-घटत्व आदि का विशेष्य-विशेषणभाव व कार्यकारणभाव है। परन्तु घट-घट आदि विभिन्न द्रव्यों का ज्ञान एक-दूसरे का न कार्य होता न कारण। 'श्वेतः पटः' आदि ज्ञान में श्वेत गुण से युक्त पट का भान होता है, श्वेत गुण पट की विशेषणा को बताने से पट द्रव्य का विशेषण है। द्रव्य अपने में स्वतन्त्र हैं; गुण द्रव्याधीन होने से उसका विशेषण रहता हुआ द्रव्य के विशिष्टज्ञान में उपयोगी होता है।।१०।।

इसी तथ्य को सूत्रकार ने स्पष्ट किया-

कारणायौगपद्यात् कारणक्रमाच्च घटपटादिबुद्धीनां क्रमो न हेतूफलभावात् ॥११॥ [३२०]

[कारणायौगपद्यात्] कारणों के युगपत्-एक साथ न होने से [कारणक्रमात्] कारणों के क्रमपूर्वक होने से [च] तथा [घटपटादिबुद्धीनाम्] घटज्ञान, पटज्ञान अप्रादि का [क्रमः]क्रम-ग्रानन्तर्य (होता है) [न]नहीं [हेतुफलभावात्]कारण-कार्य-

१. 'द्रव्येष्वनितरेतरकारणाः प्रत्ययाः' अ० प्रा०। '०कारणात् कारणायौग-पद्यात' चन्द्रा०।

२. यह पद पहले सूत्र के साथ जोड़ दिया है, शेष सूत्र नहीं है; श्रौर आगे ''तथा द्रव्यगुणकर्मसु कारणविशेषात्" यह श्रतिरिक्त सूत्र दिया है, चन्द्रा०।

भाव से।

घटज्ञान, पटज्ञान ग्रादि इन्द्रियार्थसन्निकर्ष से होता है। विभिन्न द्रव्यों के साथ इन्द्रिय का युगपत् सन्तिकर्ष नहीं होता, क्रम से हुग्रा करता है। जिस द्रव्य के साथ पहले सन्तिकर्ष हुग्रा, उसका ज्ञान पहले होजायगा, ग्रन्य का पीछे होगा। यह ग्रावश्यक नहीं, कि घट का ज्ञान पहले हो, ग्रथवा पट का। इसलिये द्रव्यों के ज्ञान में जो क्रम-ग्रानन्तर्य देखा जाता है, वह इनके परस्पर कार्य-कारण-भाव से नहीं, प्रत्युत घटादि द्रव्यज्ञान के इन्द्रियार्थसन्तिकर्ष ग्रादि हेतुग्रों के ग्रानन्तर्य के कारण होता है। यह स्थित गुणयुक्त द्रव्य के—'श्वेतः पटः' इत्यादि ज्ञान में नहीं रहती। इसलिये पट-द्रव्य ज्ञान में श्वेतगुण-विशेषणज्ञान का प्रथम होना ग्रावश्यक है; क्योंकि विशेषणज्ञान विशिष्टज्ञान में कारण होता है। यदि कहीं एक द्रव्य ग्रन्य द्रव्य को विशेषित करता है, तो वहां उन द्रव्यों का विशेष्य-विशेषणभाव संभव है।।११॥

इति वैशेषिकदर्शनविद्योदयभाष्ये ग्रष्टमाध्यायस्याद्यमाह्निकम्।

## श्रथाऽष्टमाध्याये द्वितीयाह्निकम्।

गत ग्राह्मिक में निश्चय किया गया—विशिष्टज्ञान में विशेषणज्ञान कारण होता है। उसी प्रसंग को चालू रखते हुए सूत्रकार ने बताया, कितपय स्थलों में होनेवाले ज्ञान के प्रति पूर्व-ज्ञान विशेषण रहता है। इस विषय के कितपय स्थलों का निर्देश सूत्रकार ने किया—

श्रयमेष त्वया कृतं भोजयैनमिति बुद्यपेक्षम् ॥१॥ [३२१]

[ग्रयम्] यह, [एषः] यह (कुछ दूर स्थित), [त्वया] तुमने, [कृतम्] किया, [भोजय] खिलाग्रो, [एनम्] इसको, [इति] ऐसा (प्रयोगजन्यज्ञान) [बुद्धचपेक्षम्] बुद्धि-ज्ञान की अपेक्षा से होता है।

जब प्रयोग किया जाता है-'श्रयं पटः, एष घटः' यह वस्त्र है, श्रौर यह घड़ा है, ऐसे प्रयोग से जो ज्ञान उस समय होता है, उस ज्ञान में उस वस्तु का पहले हुआ ज्ञान विशेषण है। 'श्रयम्' ऐसा प्रयोग उसी पुरोवर्त्ती विषय में हो सकता है,

१. 'श्रयमेष कृतं त्वया' चन्द्रा० । 'ग्रयं त्वया भोजर्यनमिति बुद्यपेक्षम्' प्र० प्रा० ।

जिसको पहले से जाना हुम्रा है। इसी प्रकार कुछ ग्रन्तर पर स्थित पुरोवर्ती विषय के लिए 'एषः' प्रयोग होता है। जब कोई कहता है— 'यह वस्त्र ग्रीर यह घट हैं' यहां निश्चित है, उसने वस्त्र ग्रीर घट को पहले जाना हुम्रा होता है, तभी यह ज्ञान होसकता है, ग्रन्यथा नहीं। इसलिये ऐसे ज्ञान में उस विषय का पहला ज्ञान विशेषण है, और वह इस ज्ञान में कारण रहता है।

इसी प्रकार जब वक्ता किसीके प्रति 'त्वया' पद का प्रयोग कर रहा है, तो वक्ता को उसके कर्त्ता होने का ज्ञान है। 'त्वया' पद से कर्त्ता अववोधित होता है, जो किया करने में स्वतन्त्र है। 'त्वया' के आगे किया कोई लगाइये—'भुक्तम्, पीतम्, पिठतम्, लिखितम्, रुदितम्, हिसतम्' आदि। किया के प्रति उस व्यक्ति के कर्त्तृ त्व का ज्ञान प्रयोक्ता को है, जो 'त्वया' पद का प्रयोग उस व्यक्ति के लिये कर रहा है। वह ज्ञान इस समय के प्रयोगकाल के ज्ञान में विशेषण है, और इस ज्ञान का कारण है। यदि प्रयोक्ता को उस व्यक्ति के कर्त्तृ त्व का ज्ञान न होता, तो वह उसके लिए 'त्वया' पद का प्रयोग नहीं कर सकता था।

ऐसे ही 'कृतम्' का प्रयोग करणव्यापारिवषयक ज्ञान की अपेक्षा से होता है। जब प्रयोक्ता किसीके लिये 'कृतम्' का प्रयोग कर रहा है, तब निश्चयपूर्वक उसे करणव्यापारिवषयक ज्ञान है। अन्यथा वह 'कृतम्' का प्रयोग नहीं कर सकेगा। गत करणव्यापार का ज्ञान विशेषण है, और इसलिये यह उस ज्ञान में कारण है।

इसी प्रकार 'भोजय एनम्' पदों का प्रयोग एक विशिष्ट अर्थ को अभिव्यक्त करने के लिये प्रयोक्ता करता है, उससे पूर्व 'यह भुजिकिया का कर्त्ता, तथा यह प्रयोजक है' ऐसा ज्ञान प्रयोक्ता को होता है। इस कारण वह उक्त पदों का प्रयोग करता है; इसलिये वह ज्ञान 'भोजय एनम्' पदों से होनेवाले ज्ञान में विशेषण है, और इसीलिये यह विशेषणज्ञान उस ज्ञान में कारण है।

तात्पर्य है, जब प्रयोक्ता किसी पद या पद-समूह का उच्चारण-ग्रिभमत ग्रथं को ग्रिभिव्यक्त करने के लिये-करता है, उससे पूर्व प्रयोक्ता को उन पदों ग्रौर पदों से संकेतित ग्रथं का ज्ञान होता है। यदि उसे ऐसा ज्ञान न हो, तो किसी श्रिभमत ग्रथं को ग्रिभिव्यक्त करने की भावना पैदा नहीं हो सकती। इसलिये पदों से होने वाले ग्रथंज्ञान में पूर्वावगत ज्ञान विशेषण होता हुग्रा उसका कारण बनता है।।१।।

ऐसे ज्ञान की अपेक्षा क्यों होती है ? सूत्रकार ने बताया-

है ।

#### दृष्टेषु भावाददृष्टेश्वभावात् ।।२।। [३२२]

[दृष्टेषु] देखे हुद्यों में [भावात्] होने से [ग्रदृष्टेषु] न देखे हुग्रों में [ग्रभा-वात्] न होने से।

पद और पदों से संकेतित अर्थों का पहले ज्ञान होने पर उनके प्रयोग से ज्ञान होता है। प्रयोक्ता और श्रोता दोनों के लिये यह समान है। यदि पदज्ञान और पदार्थज्ञान पहले न हो, तो न प्रयोक्ता को उससे अर्थज्ञान होगा, न श्रोता को। क्योंकि विशिष्टज्ञान विना विशेषणज्ञान के होना संभव नहीं; और विशेषण का ज्ञान हुआ नहीं है। इसलिये पद प्रयोग से जो ज्ञान होता है, वह पद पदार्थ के पूर्वज्ञान की अपेक्षा करता है। ऐसे ज्ञानों को इसी कारण बुद्धचपेक्ष बताया है।। २।।

पद तो 'घट-पट' ग्रादि हैं, शास्त्र में 'अर्थ' का तात्पर्य क्या है ? सूत्रकार ने बताया—

#### म्रर्थ इति द्रव्यगुणकर्मसु ॥३॥ (३२३]

[ग्रर्थः] अर्थ [इति] यह [द्रव्यगुणकर्मसु] द्रव्य, गुण, कर्म में (परिभाषित है)।

प्रस्तुत शास्त्र में 'ग्नर्थ' द्रव्य, गुण, कर्म हैं। ये वस्तुतत्त्व हैं, जिनका विभिन्न पदों द्वारा ग्रभिलापन होता है। वैशेषिक शास्त्र में इन तीनों का 'ग्नर्थं' यह नाम रख दिया गया है। 'ग्नर्थं' पद कहने से इस शास्त्र में इन तीन का ग्रहण होता है। वस्तु-तत्त्व इन तीन में पूरा होजाता है।

समानशास्त्र गौतमीयन्यायशास्त्र में 'गन्धरसरूपस्पशंशब्दाः पृथिव्यादिगुणास्त-दर्थाः' [१।१।१४] सूत्र द्वारा गन्ध म्रादि पांच गुणों को 'म्रथं' कहा है। यहां इस पद का तात्पर्यं – विषय म्रथीत् इन्द्रियग्राह्य – है। वैशेषिक में द्रव्यादि के समान यह केवल गुणों का नाम रख दिया गया हो, ऐसी बात नहीं है। वस्तुतः यहां भी वाक्य-भेद करके सूत्रार्थ किया जाय, तो यह भी वैशेषिक के समान म्रभिप्राय का बोधक है। गन्ध म्रादि पृथिवी म्रादि के यथाकम गुण हैं; एक वाक्य पूरा कर, दूसरा वाक्य 'पृथिव्यादिगुणाः' पद की म्रावृत्ति करके किया जाय – 'पृथिव्यादयो गुणाइच तदर्थाः, तेषामिन्द्रियाणामर्था विषया इति।' पृथिवी म्रादि द्रव्य भीर गुणा इन्द्रियों के म्रथं हैं। 'गुण' पद कर्मों का उपलक्षण संभव है। इसप्रकार न्याय-

१. अ० प्रा० में इस सूत्र पर अञ्चमाध्याय के प्रथम आह्निक की समाप्ति मानी

२. अरु प्रार्के अनुसार अब्टमाध्याय के दितीय ब्राह्मिक का यह प्रथम सूत्र है।

शास्त्र में 'ग्रर्थ' पद द्रव्य, गुण, कर्म तीनों का बोधक कहा जा सकता है। वहां प्रत्यक्षलक्षण सूत्र [१।१।४] में 'इन्द्रियार्थसन्निकर्प' कहा है। यहां 'ग्रर्थ' पद से द्रव्य, गुण, कर्म तीनों का ग्रहण न्याय्य है। जो हो; वैशेषिक शास्त्र में 'ग्रर्थ' पद द्रव्य, गुण, कर्म में परिभाषित है, इतनामात्र ग्रभिन्नेत है।।३।।

किस इन्द्रिय का कौन उपादान कारण है, तथा कौन इन्द्रिय किस अर्थ का ग्राहक है; यह बतलाने के लिये सूत्रकार ने प्रकरण का प्रारम्भ किया—

द्रव्येषु पञ्चात्मकत्वं प्रतिषिद्धम् ॥४॥ [३२४]

[द्रव्येषु] द्रव्यों में[पञ्चात्मकत्वम्] पञ्चात्मकता का[प्रतिषिद्धम्] प्रतिषेध किया गया है ।

किसी द्रव्य की रचना में पांचों भूत ग्रथवा तीन भूत समवायिकारण (उपादानकारण) होते हैं, इसका सूत्रकार ने प्रथम [४।२।२,३] प्रतिषेध कर दिया है। कोई द्रव्य एक द्रव्य से ही उत्पन्न होता या बनता है। पृथिवी, जल ग्रादि द्रव्य पृथक्-पृथक् एक प्रकार के ग्रवयवों से बनते हैं। पृथिवी के उपादान पार्थिव परमाणु और जल के जलीय परमाणु। ऐसा कभी नहीं होता, कि पृथिवी, जल, तेज ग्रथवा सभी भूतों के थोड़े-थोड़े ग्रवयव मिलकर किसी एक द्रव्य के उपादानकारण (समवायिकारण) हों। पार्थिव ग्रवयवों से पार्थिव द्रव्य एवं जलीय आदि ग्रवयवों से जलीय ग्रादि द्रव्य उत्पन्न होते हैं।।४।।

इसीके फलस्वरूप सूत्रकार ने बताया-

भूयस्त्वाद् गन्धवत्त्वाच्च पृथिवी गन्धज्ञाने प्रकृति :।।५।। (३२५)

[भूयस्त्वात्] बहुत होने से [गन्धवत्वात्] गन्धवाला होने से [च] तथा [पृथिवी] पृथिवी [गन्धज्ञाने] घ्राण में [प्रकृतिः] कारण है।

सूत्र में 'गन्धज्ञान' पद घाण इन्द्रिय के लिये प्रयुक्त हुन्ना है। 'गन्धो ज्ञायते-ऽनेन इति गन्धज्ञानं घाणम्।' जिससे गन्ध का ज्ञान हो, वह 'गन्धज्ञान' गन्ध का ग्राहक इन्द्रिय घाण है। घाण इन्द्रिय की रचना में पृथिवी प्रकृति है, ग्रर्थात् उपादान कारण है। सूत्रकार ने इसमें हेतु दिया—'भूयस्त्वात्'। 'भूयस्त्व' का शब्दार्थ है—बहुत ग्रधिक होना। इसका यह तात्पर्य हुन्ना, कि घाण की रचना में पृथिवी तत्त्व ग्रत्यधिक रहते हैं, पर उनके श्रतिरिक्त ग्रन्य तत्त्वों की ग्रह्ममात्रा उपादान कारण में सम्मिलित है। परन्तु 'भूयस्त्व' पद के विषय में ऐसा विचार सूत्रकार के ग्राशय से सर्वथा विपरीत है। गतसूत्र में सूत्रकार ने

१. 'द्रव्येषु पञ्चकात्मकम्' ग्र० प्रा०। 'द्रव्येषु पञ्चात्मकं प्रत्युक्तम्' चन्द्रा०।

२. 'प्रकृतिः' पद नहीं है, ग्र० प्रा०। चन्द्रा०।

किसी एक कार्यद्रव्य के प्रति एक से ग्रधिक भूत तत्वों की उपादानता का प्रतिषेघ किया है। फलतः 'भूयस्त्व' पद का तात्पर्य होगा—एक ही विशुद्ध तत्त्व के ग्रवयवों से किसी द्रव्य की रचना होना। इसप्रकार घ्राण इन्द्रिय की रचना में विशुद्ध पृथिवी तत्त्व के ग्रवयव उपादान कारण होते हैं। घ्राण इन्द्रिय केवल गन्ध का ग्रहण करता है, इसलिये गन्धवाला द्रव्य उसका उपादान कारण संभव है, यह अभिप्राय 'गन्धवत्वात्' हेतु से सूत्रकार ने प्रकट किया है।

शरीर के अन्य ग्रवयव पाथिव तत्त्व से ग्रारव्य हुए हैं; परन्तु उनमें गन्ध ग्राहकता का ग्रभाव है, कारण यह है, कि उनके उपादान तत्त्व पाथिव होने पर भी उनकी रचना में जलादि तत्त्वों का सहयोग रहता है। परन्तु घ्राण इन्द्रिय की रचना में ऐसा नहीं है। इसलिये गन्धग्राहकक्षमता उसमें है, ग्रन्य देहावयव में नहीं। यह ग्रभिप्राय 'गन्धवत्व' हेतु से ग्रभिव्यक्त होता है।।।।।

इसी स्थिति को सूत्रकार ने अन्य इन्द्रियों की रचना में अतिदेश द्वारा वर्ताया...

# तथापस्तेजोवायुश्च रसरूप'स्पर्शाविशेषात् ॥६॥ (३२६)

[तथा] उसीप्रकार [ग्रापः] जल [तेजः] तेज-ग्रग्नि [वायुः] वायु [च] ग्रीर (रसन ग्रादि इन्द्रियों के उपादान कारण हैं), [रसरूपस्पर्शाविदेगेषात्] रस, रूप, स्पर्श के ग्रहण में (गन्धग्रहण की) समानता होने से।

जैसे घ्राण इन्द्रिय केवल गन्ध गुण का ग्रहण करता है, इसीकारण गन्धवती पृथिवी उसका उपादान है; ऐसे ही रसन इन्द्रिय केवल रस गुण का ग्रहण करता है, इस कारण रस गुण वाले जलीय तत्त्व उसके उपादान कारण हैं। इसीप्रकार चक्षु केवल रूप गुण का ग्राहक है, इसीलिये रूप गुणवाले विशुद्ध तैजस द्रव्य उसके उपादान कारण हैं। त्वक् इन्द्रिय केवल स्पर्श गुण का ग्रहण करता है, इसलिये उसके उपादान कारण स्पर्श गुण वाले विशुद्ध वायवीय द्रव्य हैं। इसप्रकार घ्राण आदि इन्द्रियों की रचना विशुद्ध एक-एक द्रव्य के ग्रवयवों से होती है। इनकी

१. श्र० प्रा० में 'तथापस्तेजो वायुक्च, तथा रसरूपस्पर्कांत्' इस श्रानुपूर्वी के दो सूत्र माने हैं। चन्द्रानन्दीय व्याख्या में सूत्रपाठ है—'तथापरतेजो वायुक्च रसरूपस्पर्शजानेषु रसरूपस्पर्शविशेषादित।' श्रथं की दृष्टि से यह श्रिषक स्पष्ट है। चन्द्रानन्दीय व्याख्या में श्रष्टमाध्याय को दो श्रान्हिकों में विभक्त नहीं दिखायागया, न श्राह्मिक का निर्देश है। श्रादि श्रौर श्रन्त में 'श्रष्टमोऽध्याय:' इतनामात्र लेख है।

रचना में अन्य किसी भूततत्त्व का संमिश्रण नहीं रहता; जैसा कि देह के अन्य अवयवों की रचना में मानागया है।।६।।

> इति श्रीवैशेषिकदर्शनविद्योदयभाष्ये ग्रष्टमाध्यायस्य द्वितीयाह्निकम् । ग्रष्टमोऽध्यायः सम्पूर्णः।

# ग्रथ नवमाध्याये प्रथमाह्निकम्

किसी अर्थं का ज्ञान इन्द्रियसन्निकषं द्वारा होता है। संयोगसन्निकषं तथा समवायसन्निकषंजन्य लौकिक प्रत्यक्ष का निरूपण अष्टमाध्याय में कियागया। अब नवम अध्याय में संयोग-समवायसन्निकषं से भिन्न सन्निकषं द्वारा जिनका लौकिक प्रत्यक्ष होता है, उनका कथन कियाजायगा। इसी प्रसंग से अलौकिक प्रत्यक्ष का उपपादन होगा। अभाव और समवाय के प्रत्यक्ष में विशेषणविशेष्यभाव' सन्निकषं होता है। इसीको 'विशेषणता-सन्निकषं' कहा जाता है। अभाव प्रत्यक्ष के सन्निकषं का कथन करने की भावना से सूत्रकार ने प्रथम 'अभाव' का स्वरूप बतायां न

क्रियागुणव्यपदेशाभावात् शागसत् ॥१॥ (३२७)

[कियागुणव्यपदेशाभावात्] किया का व्यपदेश (कथन) तथा गुण का व्यप-देश न होने से [प्राक्] कार्योत्पत्ति से पूर्व [ग्रसत्] ग्रभाव रहता है (कार्य का)।

कोई कार्य अपने निर्धारित कारणों से उत्पन्न होता है, अथवा कार्यरूप से प्रकाश में आता है। ऐसा नहीं है, िक प्रत्येक कार्य किसी भी कारण से उत्पन्न होजाय। िकसी कार्यविशेष को उत्पन्न करने की योग्यता अथवा क्षमता किन्हीं विशेष कारणों में होती है। तन्तुओं में पट बनने की क्षमता है, उनसे घट नहीं बन सकता। मट्टी से वस्त्र नहीं बन सकता, घड़ा बनजाता है। वस्तुओं के कार्य-कारणभाव की इस स्थित को लक्ष्यकर कहा जाता है, उत्पत्ति से पूर्व कार्य अपने कारणों में कारणरूप से विद्यमान भी कार्यरूप से असत् होता है; क्योंकि कार्यदशा में जिन कियाओं व गुणों का उसमें व्यपदेश-कथन-व्यवहार कियाजाता है, कारण दशा में उन सबका अभाव रहता है। केवल तन्तुओं से न देह ढका जाता है, न शीतातप का वारण होपाता है; न मट्टी से पानी भराजाता। उत्पत्ति से पूर्व कार्य के ऐसे अभाव को 'प्रागभाव' कहाजाता है।।१।।

प्रागभाव से ग्रन्य एक ग्रीर ग्रभाव सूत्रकार ने बताया--

१. द्रब्टव्य, न्यायवात्तिक, प्रत्यक्षलक्षणसूत्र [१।१।४], वाराणसी, चौखम्बा संस्करण, पुब्ठ ३१, पं० २२।

२. सूत्रगत 'प्राक्' पद नहीं है, ग्र० प्रा०। चन्द्रा०।

## सदसत् ।।२।। (३२८)

[सत् | विद्यमान कार्य [ग्रसत्] ग्रविद्यमान होजाता है ।

उत्पन्न होजाने पर कार्य सत् है। अपने रूप में विद्यमान घट से जलाहरण आदि कार्य होता है, और वह गुण व किया का आधार है, यह व्यवहार उसमें वराबर होता रहता है। ऐसे ही तन्तुओं से वस्त्र वन जाने पर उससे देहादि आवृत होते हैं, और शीत वर्षा आदि से वस्त्र द्वारा देह की रक्षा की जासकती है। यह घट, पट आदि कार्यों की सत् अवस्था है। घड़ा ऊपर से गिरगया, हाथ से छूट गया, किसीने पत्थर मार दिया, फूटगया, नष्ट होगया। जैसे उत्पत्ति से पूर्व असत् होने से घट के कियागुणव्यपदेश का अभाव था, वैसी स्थित अब घट के फूट जाने पर उपस्थित होजाती है। प्रत्येक कार्य-वस्तु का यही अवसान है। वस्तु के ऐसे अभाव को 'ध्वंसाभाव' कहते हैं।

कोई कार्यवस्तु अपने रूप में केवल एक वार अभिव्यक्ति में आती है। वह उत्पत्ति के अनन्तर की सत् अवस्था है। उससे पहले वस्तु का अभाव अनादि है, और वस्तु की उत्पत्ति होजाने पर उसका कारणिवशेष से अन्त होजाता है। वस्तु के नष्ट होजाने पर 'ध्वंसाभाव' का आरम्भ होता है, अर्थात् उसका आदि है, पर अन्त कभी नहीं होता। क्योंकि जो वस्तु अपने व्यक्ति-रूप से उछट गई, फिसलगई; उसका वह व्यक्ति-रूप फिर कभी प्रकाश में नहीं आता; जो आयेगा, वह नया होगा; जो पहले कभी प्रकाश में नहीं आया। इसिलये ध्वंसाभाव का कभी अन्त नहीं आसकता।।२।।

श्रभाव द्रव्य-गुण-कर्मरूप नहीं है। ये श्रभाव से भिन्न हैं; सूत्रकार ने बताया…

श्रसतः क्रियागुणव्यपदेशाभावादर्थान्तरम् ॥३॥ (३२६)

[ग्रसतः] ग्रभाव से [िकयागुणव्यपदेशाभावात्] कियाव्यपदेश ग्रीर गुण-व्यपदेश के न होने से (ग्रभाव में), [ग्रर्थान्तरम्] भिन्न ग्रर्थ है (सत्)।

ग्रसत् से सत् भिन्न ग्रथं है, क्योंकि सत् में कियागुणव्यपदेश होता है; ग्रसत् में नहीं होता। ग्रथं हैं-द्रव्य, गुण, कर्म, ये ग्रभाव से भिन्न हैं, इसलिये अभाव को द्रव्यादि रूप नहीं कहा जासकता। घटाभाव ग्रादि घटादि वस्तु की ही ग्रवस्थाविशेष है, ऐसा कहना निराधार है।।३।।

१. यह सूत्र नहीं है, ऋ० प्रा०।

२. 'स्रसति कियागुण॰' अ॰ प्रा०। 'स्रसतः सत् कियागुणव्ययदेशभावादर्थान्तरम्' चन्द्रा॰। ग्रन्थ के सम्पादक ने '०व्यपदेशभावात्' को प्रचलित पाठ के

प्रागभाव श्रीर ध्वंसाभाव को सिद्ध कर सूत्रकार ने श्रन्योन्याभाव नामक एक श्रीर श्रभाव बताया—

#### सच्चासत् ॥४॥ (३३०)

[सत्] विद्यमान पदार्थ [च] भी [असत्] अभावरूप (कहाजाता है)। एक भूत्रदेश पर घट रखा हुआ है। वह प्रदेश घट से युक्त हैं। वहां यह नहीं कहा जा सकता, कि यहां घट का अभाव है। परन्तु घट के विद्यमान रहते भी यह कहना सर्वथा युक्त है, कि 'भूतल घट नहीं' है, और घट भूतल नहीं है। दोनों एक-दूसरे से भिन्न हैं। ऐसे ही घोड़ा गाय नहीं, गाय घोड़ा नहीं। दोनों के विद्यमान रहते हुए भी दोनों का अन्योऽन्य से भेद है। यह एक-दूसरे से प्रत्येक वस्तु का भेदरूप अभाव 'अन्योऽन्याभाव' कहा जाता है।।४।।

एक और ग्रभाव सूत्रकार ने बताया, जो इन पूर्वोक्त अभावों की सीमा में नहीं ग्राता —

# यच्चा'न्यदसदतस्तदसत् ॥५॥ (३३१)

[यत्] जो [च] ग्रौर [ग्रन्यत्] भिन्न है [ग्रतः] इससे [तत्] वह [ग्रसत्] ग्रभाव है (एक ग्रौर)।

जो इससे भिन्न है, पूर्वोक्त से अथवा सत् से; वह एक और अभाव है। अन्य प्राचीन व्याख्याओं के संस्करणों में सूत्र के अन्तर्गत 'सतः' पद का पाठ है, जो अधिक स्पष्टार्थ है। प्रस्तुत सूत्रपाठ में 'अतः' पद से उसका वैकित्पक परामर्श होता है। विकल्प से इस रूप में कि—'अतः' पद से पूर्वोक्त तीन अभावों का परा-मर्श हो सकता है, और पक्ष में 'सतः' का भी। तात्पर्य हुआ, पूर्वोक्त तीन अभावों से भिन्न जो एक और अभाव है, वह चौथा अत्यन्ताभाव है।

'सतः' पदघटित सूत्रपाठ में 'ग्रत्यन्ताभाव' की भावना ग्रधिक स्पष्ट हो अनुसार '०व्यपदेशाभावात्' करने का सुभाव दिया है। परन्तु सूत्र में 'सत्' पद का पाठ होने से '०व्यपदेशभावात्' पाठ ग्रयुक्त नहीं है। सूत्र पदों का ग्रन्वय होगा—'ग्रसतः सत् ग्रर्थान्तरम्, कियागुणव्यपदेशभावात् (सित पदार्थे)। ग्रसत् से सत् ग्रर्थान्तर है, भिन्न है; क्योंकि सत् पदार्थ में कियागुणव्यपदेश होता है, ग्रसत् में नहीं होता। जब सूत्र में 'सत्' पद का पाठ नहीं है, तब हेतु का निर्वेश ग्रसत् में होने से '० कियागुणव्यपदेश-भावात्' पाठ ठीक होगा। 'सत्' पद का ग्रथंपूर्ति के लिये ग्रघ्याहार करना पड़ेगा।

यच्चान्यत्सतस्तदसत्' भ्र० प्रा० । 'यच्चान्यत् सतस्तदप्यसत्' चन्द्रा० ।

जाती है। 'सत्' से भिन्न - सर्वथा विपरीत—जो अभाव है, वह अत्यन्ताभाव है। अन्य अभावों में अभाव का प्रतियोगी पदार्थ कभी सद्भाव में रहता है; परन्तु इस चौथे अभाव का प्रतियोगी अत्यन्त असत् रहता है, वह कभी सद्भाव में नहीं आता। जैसे—शशविषाण, नरभ्रंग, आकाशपुष्प आदि। यद्यपि खरहा आदमी आदि सत् हैं, गाय भैंस आदि के सींग भी हैं; परन्तु खरहा या आदमी सम्बन्धी सींग कभी अस्तित्व में नहीं आता, लता के विना आकाश में कभी फूल नहीं लगता। रेत से कभी तेल नहीं निकलता। यह 'सत्' का अत्यन्त विरोधी होने से 'अत्यन्तासत्' अथवा 'अत्यन्ताभाव' कहा जाता है।।।।

इन ग्रभावों का प्रत्यक्षज्ञान ऐसे ही होता है, जैसे ग्रभाव के विरोधी भाव पदार्थ का। सूत्रकार ने बताया—

#### त्रसदिति भूतप्रत्यक्षाभावाद् भूतस्मृते विरोधि-प्रत्यक्षवत् ॥६॥ (३३२)

[असत्] स्रभाव है, [इति] इसप्रकार, [भूतप्रत्यक्षाभावात्] भूत (उत्पन्न होकर नष्ट हुए घटादि) के प्रत्यक्ष न होने से [भूतस्मृतेः] भूत का स्मरण होस्राने से [विरोधिप्रत्यक्षवत्] विरोधी (भाव) के प्रत्यक्ष के समान (स्रभाव का प्रत्यक्ष होता है)।

जब घट विद्यमान रहता है, तब 'यह घट है' ऐसा ज्ञान होता है। यह 'घट' ग्रभाव का विरोधी अर्थात् प्रतियोगी है। घट के न रहने पर अर्थात् नष्ट होजाने पर 'घट नहीं है, घट नष्ट होगया' इत्यादि प्रकार का ज्ञान होता है। यह उसी अवस्था में होता है, जब उत्पन्न हुए घट का-नष्ट होजाने के अनन्तर-प्रत्यक्ष नहीं होरहा होता। परन्तु उस अवस्था में भी पहले प्रत्यक्ष हुए घट का स्मरण हो आता है, स्मृति का विषय घट उस समय दिखाई नहीं देरहा। घट प्रत्यक्ष के योग्य पदार्थ है, यदि यहां रहता ता अवस्य दिखाई देता; जैसे यह भूतल दिखाई देरहा है। भूतल के प्रत्यक्ष के समान भूतल में घट के अभाव का भी वैसा ही प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष का स्वरूप है—'यहां भूतल में घट का अभाव है'। इसमें भूतल विशेष्य और घटाभाव विशेषण है। भूतल के साथ चक्षु इन्द्रिय का संयोग है, वहां घटाभावविशेषण होने से चक्षु का घटाभाव के साथ 'चक्षु:संयुक्तविशेषणता' सन्तिकर्षहुआ। इसप्रकार चक्षु इन्द्रिय द्वारा भूतल का प्रत्यक्ष संयोगसन्तिकर्ष से तथा भूतल में घटाभाव का प्रत्यक्ष 'चक्षु:संयुक्तविशेषणता' सन्तिकर्षहुआ। इसप्रकार चक्षु इन्द्रिय द्वारा भूतल का प्रत्यक्ष संयोगसन्तिकर्ष से तथा भूतल में घटाभाव का प्रत्यक्ष 'चक्षु:संयुक्तविशेषण

१. ग्र० प्रा० में तथा चन्द्रानन्दीय व्याख्या में — 'भूतस्मृतेविरोधिप्रत्यक्षत्वाचच ज्ञानम्' पाठ है।

णता' सन्निकर्प से होता है। यह ध्वंसाभाव के प्रत्यक्ष विषय में बतायागया ॥६॥ ग्रव सूत्रकार ने प्राग्भाव के प्रत्यक्ष के विषय में बताया—

तथाऽभावे भावप्रत्यक्षत्वाच्च ॥७॥ (३३३)

[तथा] वैसे [अभावे] प्रागभावविषयक (प्रत्यक्ष होता है), [भावप्रत्यक्ष-त्वात्] भाव (प्रतियोगी) का प्रत्यक्ष होने से [च] ग्रौर (कारणों से)।

'श्रभाव' पद यद्यपि सामान्य श्रभाव का वाचक है, परन्तु प्रसंग के अनुसार यहां सूत्र में 'प्रागभाव' का निर्देश करने की भावना से प्रयुक्त हुत्रा है। जैसे घ्व-साभाव के प्रत्यक्ष में प्रतियोगी वस्तु की प्रत्यक्षयोग्यता तथा उस वस्तु का अथवा तत्समवस्तु का अतीत अनुभवजन्य स्मरण कारण हैं; वैसे प्रागभाव के प्रत्यक्ष में भी समक्षना चाहिये।

ध्वंसाभाव सादि अनन्त हैं, परन्तु प्रागभाव अनादि सान्त होता है। ध्वंसा-भाव में प्रतियोगी का प्रत्यक्ष संभव है, तथा अभावज्ञान में उसका स्मरण कारण होता है। यह स्थिति प्रागभाव में संभव नहीं, क्योंकि प्रागभावज्ञानकाल में प्रतियोगी कार्य के अनुत्पन्त होने से उसका ज्ञान किसीप्रकार संभव नहीं। अभाव ज्ञान में प्रतियोगी का ज्ञान कारण होता है, तब प्रागभाव-प्रतियोगी का पूर्वप्रत्यक्ष न होने से प्रागभाव का प्रत्यक्ष कैसे होगा?

सूत्रकार ने बताया-भावप्रत्यक्षत्वात् । 'भवति ग्रस्मादिति भावः' ग्रपादान म्रर्थ में 'भू' धातु से 'घज्' प्रत्यय होकर 'भाव' पद बना है। जब चाक पर मट्टी संस्कृत कर रख दीजाती है, और कुलाल उसके अनुकृत व्यापार में लगजाता है; इसीप्रकार तन्तुम्रों का म्रातान करिदयागया है, म्रीर वितान के लिये तन्तुवाय तैयार होकर कार्य में लगगया है; ऐसे ही पटेरों (वीरण) को व्यवस्थित कर चटाई बुनने वाले ने अपना कार्य प्रारम्भ करिंदया है; उस अवस्था में द्रष्टा व्यक्ति को यह स्पष्ट ज्ञान होता है कि यहां घट-पट-कट उत्पन्न होंगे, बनेंगे। यह घट आदि के प्रागभाव का ज्ञान है। यह ज्ञान उसी समय उभरता है, जब समस्त कारणसामग्री प्रस्तृत होजाती है। यद्यपि उस काल तक प्रागभाव के प्रतियोगी उत्पद्यमान घट ग्रादि का प्रत्यक्षज्ञान द्रष्टा को नहीं हुग्रा; परन्तु उसने घट आदि की इस उत्पत्ति-प्रक्रिया को अनेक बार देखा, और अनन्तर घट आदि को उत्पन्न होते, बनते व स्रभिव्यक्ति में स्राते प्रत्यक्ष किया है। उसका स्मरण इस समय उत्पद्यमान घट ग्रादि के प्रागभावप्रत्यक्ष में सहयोगी कारण होता है। चरम-कारणसामग्री के उपस्थित होने पर ग्रब 'घट ग्रादि कार्य उत्पन्न होने वाला है' इत्यादि प्रकार प्रागभाव के प्रत्यक्ष का स्वरूप है। जब तक घट ग्रादि कार्य उत्पन्न नहीं होता, प्रागभाव का प्रत्यक्ष होता है। कार्य के उत्पन्न होजाने पर प्रागभाव का ग्रन्त होजाता है।।७॥

ऐसे ही अतिदेश द्वारा सूत्रकार अन्योऽन्याभाव के प्रत्यक्ष के विषय में बताता है —

# एतेनाघटोऽगौरघर्मश्च व्याख्यातः ।। ।। (३३४)

[एतेन] इससे [ग्रघट:] घट नहीं है (पट म्रादि), [ग्रगी:] गाय नहीं है (ग्राप्य अथवा सुख)।

ध्वंसाभाव श्रीर प्रागभाव के प्रत्यक्ष के व्याख्यान से श्रन्योऽन्याभाव के प्रत्यक्ष का व्याख्यान समभ लेना चाहिये। जैसे-कहागया 'ग्रघटः'। किसी कारण से बटलोई को घड़ा समभ लियागया; परन्तु कारणान्तर से जब वस्तु का यथार्थ ज्ञान हुम्रा, तब कहा—'श्रयम् न घटः, स्थालीयम्' यह घड़ा नहीं है, बटलोई है। यहां बटलोई रूप से घट का ग्रभाव कहा है। बटलोई उपलक्षणमात्र है, घट के श्रतिरिक्त अन्य समस्त विश्व 'अघट' है। इस ग्रभाव का प्रतियोगी घट और ग्रधिकरण बटलोई ग्रादि हैं। इन्द्रियसंयुक्त बटलोई ग्रविकरण में घटाभाव विशेषण है; इसलिये यहां ग्रभाव के प्रत्यक्ष में इन्द्रियसंयुक्त विशेषणता-सन्निकर्ष है, तथा ग्रन्य कारण-प्रतियोगी की प्रत्यक्षयोग्यता एवं वहां उसकी उपलब्धि का न होना ग्रादि—पूर्वोक्त ग्रभावज्ञानकारणों के समान हैं।

जब 'अगौः' कहाजाता है, तो गौ से अतिरिक्त समस्त अश्व आदि का बोध होता है; अर्थात् अश्व आदि गाय नहीं हैं। यहां अश्वादि रूप से गाय का अभाव कहाजाता है। यहां भी अभाव के प्रत्यक्ष में सब कारण पहले के समान हैं।

'अधमं:' कहने पर दो बात सामने आती हैं, एक-धमं नहीं है पाप। पाप का विरोधी है धमं, अथवा उससे विलक्षण। दूसरी बात है-धमं से जन्य सुख स्वयं धमं नहीं है, अर्थात् सुख अधमं है। तात्पर्य हुआ, सुख धमं का कार्य है, स्वयं धमं नहीं। यह भेद का दिखाना अन्योऽन्याभाव का स्वरूप है। धमं अतीन्द्रिय है, उसका प्रत्यक्षज्ञान नहीं होता। पर सुखोपलब्धि से उसका अनुमिति-ज्ञानहोता है। 'अधमं: सुखम्' इस अन्योऽन्याभावप्रतीति में धमाभाव के प्रतियोगी धमं में प्रत्यक्ष योग्यता नहीं है; यद्यपि ज्ञानयोग्यता है। सूत्रकार ने यह उदाहरण देकर इस तथ्य को स्पष्ट किया है, कि प्रतियोगी के अतीन्द्रिय होने पर अन्योऽन्याभावप्रह में अधिकरण की प्रत्यक्षयोग्यता को कारण मानना चाहिये। अधिकरण सुख का प्रत्यक्ष होता है। अनुमितिज्ञान प्रतियोगी का भी रहता है। इस रूप में अन्यो-

इस सूत्र के आगे मिथिला विद्यापीठ से प्रकाशित वैशेषिकदर्शन की अज्ञात-कर्त्तृ क प्राचीन व्याख्या खण्डित है।

ऽन्याभाव के प्रत्यक्ष का उपपादन कियागया ॥=॥

अत्यन्ताभाव के प्रत्यक्ष के विषय में सूत्रकार ने बताया— अभूतं नास्तीत्यनथन्तिरम् ॥६॥ (३३५)

[ग्रभूतम्] नहीं हुन्ना, [न-अस्ति] नहीं है, [इति] यह [ग्रनथन्तिरम्] ग्रर्थान्तर-भिन्न अर्थ-नहीं है।

प्रागभाव, ध्वंसाभाव तथा अन्योऽन्याभाव त्रैकालिक नहीं होते। कार्य की उत्पत्ति से पहले प्रागभाव है, कार्य उत्पन्न होजाने पर वहनहीं रहता। इस दशा में प्रागभाव के लिये 'नास्ति' कह सकते हैं, पर 'ग्रभूतम्' नहीं कहसकते; क्यों कि पहले वह रहा है। ध्वंसाभाव कार्योत्पत्ति से पूर्व तथा कार्यसत्ताकाल में नहीं रहता, कार्य के नष्ट होजाने पर होता है। उस दशा में उसके लिये 'ग्रभूतम्' कह सकते हैं। परन्तु 'नास्ति' नहीं कह सकते; क्योंकि तब वह विद्यमान रहता है; पहले नहीं था। ग्रन्योऽन्याभाव ग्रापेक्षिक है, विवक्षा पर ग्रवलम्बित रहता है, कभी है कभी नहीं है।

इन तीनों से ग्रितिरिक्त एक ग्रभाव है, जिसके प्रतियोगी के लिये 'ग्रभूतम्' ग्रीर 'नास्ति' का समानरूप से प्रयोग होता है। जो न कभी पहले था, न ग्रव है। भूत, वर्तमान को भविष्य का उपलक्षण समभना चाहिये। इसप्रकार न उसके कभी ग्रागे भविष्यत् में होने की संभावना है। किसी वस्तु का जो ग्रभाव इस-प्रकार द्योतित होता है, वह ग्रत्यन्ताभाव समभना चाहिये। मानव के सिर पर न कभी सींग था, न ग्रव है, न आगे होने की संभावना है। लता या वनस्पति के विना केवल आकाश में फूल न कभी हुग्रा, न ग्रव है, न ग्रागे होने की संभावना है। मानवश्रांग ग्रथवा शश्रुणंग ग्रीर ग्राकाशपुष्प ग्रादि का ग्रत्यन्ताभाव रहता है।

वस्तुतः इस ग्रभाव में वस्तु की सत्ता का ग्रभाव बोधित नहीं होता, प्रत्युत उनके संसर्ग का त्रैंकालिक ग्रभाव बोधित होता है। मानव है, श्रशं भी ग्रनेक पशुग्रों के हैं। ग्राकाश है, फूल भी ग्रनेक प्रकार के हैं। परन्तु इनके परस्पर संसर्ग का ग्रत्यन्त ग्रभाव रहता है। खरहा के सिर पर ग्रथवा मानव के सिर पर सींगों का संसर्ग तीनों कालों में नहीं है। इसप्रकार 'ग्रभूतं, नास्ति, न भविष्यति' पदों से जो ग्रभाव बोधित होता है, वह एकमात्र ग्रत्यन्ताभाव है, इन पदों से किन्हीं भिन्न ग्रथों—ग्रभावों—का बोध नहीं होता।

इस अभाव का प्रत्यक्ष पूर्वनिदिष्ट प्रिक्तिया के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति करता है। मानव, खरहा अथवा गदहा आदि के सिर के साथ चक्षु इन्द्रिय का संयोग है, और वहां (सिर में) श्रृंगाभाव विशेषण है। इसप्रकार इस अभाव के प्रत्यक्ष में 'इन्द्रियसंयुक्तिविशेषणता' सन्निकर्ष होगा। अन्य कारण-प्रतियोगी की प्रत्यक्ष

–योग्यता स्रादिसब पूर्ववत् रहेंगे ॥६॥

अत्यन्ताभाव की विशेष स्थिति को सूत्रकार ने उदाहरण देकर बताया — नास्ति घटो गेहे इति सतो घटस्य गेहसंसर्ग-प्रतिषेध: ।।१०।। (३३६)

[न-ग्रस्ति] नहीं है [घट:] घड़ा [गेहे] घर में [इति] इसप्रकार [सतः] विद्यमान (ग्रन्यत्र) [घटस्य] घट का [गेहसंसर्गप्रतिपेधः] घर के साथ संसर्ग का प्रतिषेध है।

'घर में घड़ा नहीं है' इस वाक्य से अन्यत्र विद्यमान घट का घर के साथ संसगं का अभाव बोधित होता है। यह अभाव प्रागभाव खादि किसी अन्य अभाव में अन्तिहित नहीं होता। यह अत्यन्ताभाव की एक स्थिति है। पूर्वोक्त अत्यन्ताभाव यद्यपि मानव आदि के सिर पर अन्यत्र विद्यमान श्रृंग के संसगं का अभाव बोधित होता है। परन्तु इन दोनों में कुछ अन्तर है। घर में घड़ा इस समय नहीं है, पर आगे-पोछे होसकता है। पहले वहां घड़ा रहा हो, और अनन्तर फिर भी आजाय, यह संभव है; परन्तु मानव आदि के सिर पर श्रृंग का तीनों कालों में संसगं प्रतिषिद्ध है। इसीकारण कितपय आवार्यों ने इनका भेद करने की भावना से 'घर में घड़ा नहीं है' इस अभाव को 'सामयिकाभाव' नाम दिया है। जो समयविशेष में रहता, और फिर नहीं रहता।

इन अभावों में एक और अन्तर है। 'घर में घड़ा नहीं है' यहां एक समय घर में रहने वाला तथा अन्य समय न रहने वाला घड़ा अपना स्वतन्त्र अस्तित्व रखता है। परन्तु मानव आदि के सिर के सींग का कभी अस्तित्व नहीं है। अन्य पशु आदि के सींग की मानवसंसर्गिण्युंग के रूप में कभी कल्पना नहीं कीजा-सकती। इसलिये पूर्वोक्त अत्यन्ताभाव में प्रतियोगी वस्तु का भी त्रैकालिक अभाव रहता है, न केवल संसर्ग का।

ग्रभाव के प्रत्यक्ष में सिन्तकर्ष की दृष्टि से ग्रभावाधिकरण के साथ इन्द्रिय का सम्बन्ध देखना चाहिये, क्या सम्बन्ध बनता है। जो बनता हो, उसके साथ ग्रागे विशेषणता लगा देने से इन्द्रिय का ग्रभाव के साथ सिन्तकर्ष सम्पन्न होजाता है। उसे संक्षेप में इसप्रकार समभना चाहिये—

स्रभाव का स्रधिकरण

सन्निकर्ष

द्रव्य द्रव्यत्वजाति, गुण, कर्म गुणत्व, कर्मत्व जाति इन्द्रियसंयुक्तिविशेषणता, इन्द्रियसंयुक्तसमवेतिविशेषणता, इन्द्रियसंयुक्तसमवेतसमवेतिविशेषणता। क, ख, ग्रादि वर्ण ग्रथवा पद इान्द्रयसमवेतविशेषणता (श्रोत्रग्राह्य ग्रभाव के लिये)

कत्व, खत्व ग्रादि जाति इन्द्रियसमवेतसमवेतविशेषणता

भाव ग्रीर ग्रभावविषयक लौकिक सन्तिकर्ष से होनेवाले प्रत्यक्ष की परीक्षा के ग्रनन्तर, ग्रलौकिक योगज सन्तिकर्ष से होनेवाले प्रत्यक्ष का उपपादन करने की भावना से सूत्रकार ने कहा—

म्रात्मन्यात्ममनसोः' संयोगविशेषादात्मप्रत्यक्षम् ॥११॥ (३३७)

[ग्रात्मिन] ग्रात्मा में, [आत्ममनसोः] ग्रात्मा ग्रीर मन के [संयोगिवशे-पात्] संयोगिवशेष से [ग्रात्मप्रत्यक्षम्] ग्रात्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है।

ग्रात्मा ग्रीर मनका संयोग सदा बना रहता है। यहां समाधिजन्य शक्ति का सहयोग होना विशेषता है। ग्रात्मा ग्रीर मन के ऐसे संयोग-विशेष से ग्रात्मा में ग्रपना ग्रीर पराये ग्रात्मा का भी साक्षात्कार होजाता है। यह ग्रलौकिक प्रत्यक्ष है; इसमें बाह्य इन्द्रियों का उपयोग नहीं होता। योगी दो प्रकार के बताये जाते हैं। एक युञ्जान, दूसरा-युक्त। इसका विवरण सूत्रकार ने श्रागे तेरहवें सूत्र में दिया है। पहला योगी वह है, जिसे ग्रात्मप्रत्यक्ष के लिये ध्यान-पूर्वक समाधि ग्रवस्था में पहुंचने की ग्रपेक्षा रहती है। समाधि-दशा में ग्रात्मा ग्रीर मन के संयोगविशेष से वह योगी स्वरूप का साक्षात्कार करता है।

दूसरा योगी वह है, जो पूर्ण समाधि ग्रवस्था के स्तर को प्राप्त कर चुका है। उसका ग्रात्मदर्शन निरन्तर बना रहता है। उसे ध्यानपूर्वक समाधि में पहुंचने की ग्रपेक्षा नहीं रहती। उसकी वह दशा निरन्तर बनी रहती है। पहले को संयोग-विशेष के लिये प्रयत्न करना पड़ता है, दूसरी दशा में वह सदा बना रहता है।। ११।।

उस दशा में न केवल आत्मा का प्रत्यक्ष होता है, अपितु अन्य सूक्ष्म अति-सूक्ष्म द्रव्यादि पदार्थों का भी प्रत्यक्ष होजाता हैं। सूत्रकार ने बताया—

तथा द्रव्यान्तरेषु प्रत्यक्षम् ।।१२॥ (३३८)

[तथा] उसीप्रकार [द्रव्यान्तरेषु] अन्य द्रव्यादि पदार्थ विषयक [प्रत्यक्षम्] प्रत्यक्ष होजाता है।

- १. चन्द्रानन्दीय व्याख्या में इस सूत्र से पूर्व तथा दसवें सूत्र के श्रनन्तर दो श्रिनिरिक्त सूत्र इसप्रकार दिये हैं 'नास्त्यन्यश्चन्द्रमा इति सामान्याच्चन्द्रमसः प्रतिषेधः । सदसतीर्वेधम्यत् कार्ये सदसत्ता न ।'
- २. 'प्रत्यक्षम्' पद नहीं है। चन्द्रा०।

दोनों प्रकार के योगियों को जैसे आत्मा और मन के संयोगिवशेष से आत्मा का प्रत्यक्ष होजाता है; उसीप्रकार अन्य सूक्ष्मातिसूक्ष्म द्रव्यों-परमाणु मन, आकाश आदि-का प्रत्यक्ष होजाता है। योगी एक प्रकार से सर्वजकल्प बनजाता है।।१२।।

ऐसा प्रत्यक्षज्ञान होना जिन योगियों के लिये कहा गया है; मूत्रकार ने उनका स्वरूप बताया—

**असमाहितान्तःकरणा उपस**ंहृतसमाधयस्तेषां च<sup>1</sup>।।१३।।(३३६)

[असमाहितान्तःकरणाः] जिनका अन्तःकरण निरन्तर समाधि में स्थित नहीं रहता [जपसंहतसमाधयः] जिन्होंने समाधि दशा को पूर्णकृप से सफलता-पूर्वक प्राप्त कर लिया है [तेषाम्] जन योगियों को (सबका प्रत्यक्ष होता है) [च] और।

गत सूत्रों में ग्रात्मा व सूक्ष्म द्रव्यादि का प्रत्यक्ष होना जो योगियों के लिये कहा गया है, वह किन योगियों के लिये हैं? 'तदात्मप्रत्यक्ष द्रव्यादिप्रत्यक्षं च केपां योगिनां भवित ? इति जिज्ञासायां समाधत्ते सूत्रकारः—तेषां योगिनां तत्प्रत्यक्षं भवित, ये ग्रसमाहितान्तःकरणाः, ये च उपसंहृतसमाधयः ।' सूत्रकार ने समाधान किया—जिन योगियों के लिये ग्रात्मा व द्रव्यादि सूक्ष्मातिसूक्ष्म पदार्थों का प्रत्यक्ष होजाना बताया है, वे दो प्रकार के योगी हैं। एक हैं—'ग्रसमाहितान्तःकरणाः' जिनका अन्तःकरण निरन्तर समाधिदशा में स्थित नहीं रहता। समाधिदशा टूटने पर जो ब्युत्थानदशा में ग्राजाते हैं। उन्हें ग्रात्मा व द्रव्यादि पदार्थों का साक्षात्कार उसी दशा में होपाता है, जब वे समाधिदशा का ग्रनुभव कर रहे होते हैं। ऐसे योगी 'युञ्जान' नाम से कहे जाते हैं।

दूसरे वे योगी हैं, जिन्होंने पूर्णरूप से समाधि स्थिति को प्राप्त करिलया है। उन्हें प्रयत्न करके ध्यान ग्रादि द्वारा समाधि दशा को पुनः प्राप्त करने की ग्रापेक्षा नहीं रहती। वे निरन्तर समाहितान्तः करण रहते हैं। उनका ग्रन्तः करण समाधि दशा में बराबर बना रहता है। वाह्य क्रियाग्रों — खाना-पीना, चलना-फिरना ग्रादि ग्राहार व्यवहार — के करते रहने पर भी उनकी व्युत्थान दशा उभार में नहीं ग्राती, बाह्य व्यवहार के समय भी वे समाहित रहते हैं। ऐसे पूर्णयोगी 'युक्त' नाम से कहे जाते हैं। ऐसे योगी ग्रात्माग्रों को योगज धर्म से इतना सामर्थ्य प्राप्त होजाता है, कि ये सूक्ष्म ग्रतीन्द्रिय तथा ग्रतीत — श्रनागत पदार्थी का प्रत्यक्ष कर लेते हैं। १३॥

१. यह सूत्र नहीं है, तथा इसी कम पर एक ग्रन्य सूत्र इसप्रकार है—'ग्रात्मे-न्वियमनोर्थसन्तिकर्षाच्च' चन्वा०।

योगी जन जिन सूक्ष्म अतीन्द्रिय द्रव्यों का प्रत्यक्ष करते हैं, उन द्रव्यों में समवेत कर्म और गुणों को भी प्रत्यक्ष करलेते हैं। सूत्रकार ने बताया—

## तत्समवायात् कर्मगुणेषु ॥१४॥ (३४०)

[तत्समवायात्] द्रव्यों में समवाय से [कर्मगुणेषु] कर्मविषयक तथा गुण-विषयक (प्रत्यक्ष उन योगियों को होजाता है)।

योगी योगज धर्म से जिन सूक्ष्म अतीन्द्रिय द्रव्यों का प्रत्यक्ष करलेता है, उन द्रव्यों में समवाय सम्बन्ध से रहने वाले जो कर्म तथा गुण हैं, उनको भी वह प्रत्यक्ष कर लेता है। सूक्ष्म अतीन्द्रिय द्रव्यों की किया-प्रतिक्रियाओं तथा उनके गुणों का प्रत्यक्ष करनेवाले प्रायः प्रारम्भिक श्रेणी के 'युञ्जान' नामक योगी होते हैं। ये लोग भौतिक द्रव्यों की यथार्थता का साक्षात्कार कर उससे वाञ्छित उपयोग लेने की भावना से उन्हीं विषयों में समाहित होते हैं; एवं समाधि दशा में उनकी यथार्थता को जानलेते हैं। यह स्थिति न रहने पर वे पूर्ण व्युत्थान दशा में आजाते हैं। आधुनिक भौतिक तत्त्वों का अनुसंधान कर उनसे जनोपयोगी विविध निर्माण करनेवाले, तथा अनेक प्रकार के चमत्कारपूर्ण कार्यं करनेवाले व्यक्ति 'युञ्जान' योगियों की कोटि के ही समभने चाहियें। इनको आत्मसाक्षात्कार की कोई चिन्ता नहीं होती; न उधर इनकी प्रवृत्ति रहती है।।१४॥

त्रात्मसाक्षात्कार होजाने से ब्रात्मगुणों का साक्षात्कार होजाता है; सूत्रकार ने बताया—

### न्नात्मसमवायादात्मगुणेषु ।।१५।। (३४१)

[ आत्मसमवायात् ] आत्मा में समवाय से [ आत्मगुणेषु ] आत्मगुणविषयक साक्षात्कार होजाता है (आत्मसाक्षात्कार होजाने पर)।

जिन योगियों को आत्मा का साक्षात्कार होजाता है, उनको आत्मगत गुणोंका भी साक्षात्कार होजाता है। ऐसे योगी उच्चकोटि के 'युक्त' नामक योगी मानेजाते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य आत्मा का साक्षात्कार करना होता है। इनको योगज धर्म से वह अतुल सामर्थ्य प्राप्त होजाता है, जिससे ये भौतिक पदार्थों व उनकी सूक्ष्म प्रगतियों का प्रत्यक्ष कर सकते हैं; परन्तु ऐसे योगियों का उस दिशा में रुभान नहीं होता। इसलिये आत्मसाक्षात्कार की अन्तिम स्थिति अथवा सर्वोच्च दशा में पहुंच जाने पर ऐसे योगियों की ब्युत्थान अवस्था फिर कभी पूर्णरूप से उभार में नहीं आती। संभवतः इसप्रकार के 'युञ्जान' तथा 'युक्त' नामक योगियों, अथवा भूतदर्शी व आत्मदर्शी योगियों में अन्तर दिखाने की भावना से सूत्रकार ने गुण—कर्मों के साक्षात्कार का निर्देश पृथक् दो सूत्रों द्वारा किया है।

भूतद्रव्य-समवेत कर्म-गुणों के साक्षात्कार का पृथक्; तथा आत्म-समवेत गुणों के साक्षात्कार का पृथक्। स्रात्मदर्शन के साथ योगजधर्म को प्राप्त कर लेना परमकल्याण की दशा है।।१५॥

> इति श्रीवैशेषिकदर्शनविद्योदयभाष्ये नवमाध्यायस्याद्यमाह्निकम्।

## श्रथ नवमाध्याये द्वितीयमाह्निकम्।

गत म्राह्मिक में म्रभाव पदार्थ के लौकिकप्रत्यक्ष तथा योगी के योगजधर्म ढारा म्रलौकिक प्रत्यक्ष का विवेचन कियागया । प्रत्यक्ष ज्ञान के निरूपण के म्रन-न्तर कमप्राप्त म्रनुमितिज्ञान का निरूपण करने की भावना से सूत्रकार ने कहा—

स्रस्येदं कार्यं कारणं संयोगि विरोधि समवायि चेति लैं ज्ञिकम् ॥१॥ (३४२)

[अस्य] इसका [इदम्] यह [कार्यम्] कार्यं, [कारणम्] कारण [संयोगि] संयोग वाला [विरोधि] विरोधवाला [समवािय] समवाय वाला (लिङ्ग है) [च] ग्रौर (एकार्थसमवािय लिङ्ग है; ऐसा होने वाला ज्ञान) [नैङ्गिकम्] लिङ्ग से होनेवाला कहाजाता है)।

लिङ्ग द्वारा होनेवाला ज्ञान लैङ्गिक है। नियमपूर्वक साथ रहने वाली दो वस्तु यों में से जब एक दीखती है, दूसरी नहीं; तब दीखने वाली वस्तु से न दीखने वाली का ज्ञान होजाता है! क्योंकि उन दोनों में से एक दूसरी को छोड़कर नहीं रह सकती। जो दीखती है, वह लिङ्ग है, ज्ञान का साधन है। जो जानीजाती है, वह साध्य या लिङ्गी है।

एक रेखा में उठते हुए धूम को देखकर स्रोट में स्नाई स्नाग का ज्ञान होजाता है। घुआं स्नाग के विना हो नहीं सकता। रसोईघर में उन दोनों का नियम से

- चन्द्रानन्दीय व्याख्या में नवमाध्याय के स्नाह्मिकों का विभाग नहीं है। पूरा अध्याय एकरूप में प्रस्तुत किया है।
- चन्द्रानन्दीय व्याख्या में सूत्र का पाठ है 'ग्रस्येवं कार्यं कारणं सम्बन्धि
  एकार्थसमवािय विरोधि चेति लैङ्गिकम्।'

साथ रहना पहले देखा हुग्रा है। दो धर्मों का इसप्रकार नियत साहचर्य होना 'व्याप्ति' कहाजाता है। व्याप्ति की जानकारी के साथ जब किसी जगह केवल रेखारूप में उठता धुग्रां देखाजाता है, तब यह लिङ्ग ग्रर्थात् साधनरूप में प्रस्तुत होता है। दीखने पर धुग्रां उसी दशा में ग्रिप्न का बोघ करायेगा, जब पहले व्याप्ति की जानकारी हो।

यह लिङ्ग-साधन-करण कहीं साध्य का कार्य होता है, कहीं कारण, कहीं संयोगी, कहीं विरोधी, कहीं समवायी ग्रीर कहीं एकार्थसमवायी। सूत्र के 'ग्रस्य' पद का ग्रर्थ है—'साध्यस्य'। ग्रर्थात् यह सर्वनाम पद 'साध्य' ग्रर्थ का बोध कराता है। 'इदम्' सर्वनाम 'लिंग' का बोधक है। 'कार्यम्' ग्रादि प्रत्येक पद के साथ ग्रलग-ग्रलग इसका संबन्ध होगा। सूत्रार्थ है—इस साध्य का यह कार्य लिंग है; इस साध्य का यह कारण लिङ्ग है, इस साध्य का यह संयोगी लिङ्ग है, इत्यादि।

जहां कार्य लिङ्ग है; इसका तात्पर्य है-वहां कार्य से कारण का अनुमान कियाजाता है पुत्र को देखकर पिता का अनुमान होता है। नदी के वहाव में पहले की अपेक्षा-वेग की तीवता, पानी की अधिकता, मैलापन, कूड़ा करकट, भाड़ भंखाड़ आदि का बहकर आना आदि-देखकर ऊपर हुई कारणभूत वृष्टि का ज्ञान होजाता है। यह ज्ञान लैङ्गिक है। कार्यलिङ्ग से कारण वृष्टिका ज्ञान होता है। इसीको आनुमानिक ज्ञान कहाजाता है।

कारण लिङ्ग से कार्य का ज्ञान होता है। उमड़ते-घुमड़ते काली घटाम्रों के रूप में मेघों को देखकर म्रागे होनेवाली वर्षा का ज्ञान होजाता है। यहां कारण मेघ से कार्य वृष्टि का ज्ञान है। इन सब प्रकार के लिङ्गों के उदाहरण प्रथम [३।१।६-१३] सूत्रकार ने स्वयं प्रस्तुत किये हैं, वहां देख लेने चाहियें।।१।।

लैं ज्ञिक ज्ञान के लिये मुख्य भ्रपेक्षित ग्राधार क्या है; सूत्रकार ने बताया— श्रस्येदं कार्यकारणसंबन्धक्चावयवाद्भवति ।।२॥ (३४३)

[ग्रस्य-इदम्] इसकायह है (लिङ्ग-व्याप्य; इसप्रकार का) [कार्यकारण-संबन्धः] लिङ्ग-लिङ्गिसम्बन्ध, ग्रथवा व्याप्य-व्यापक संबन्ध [च] निश्चयपूर्वक [ग्रवयवात्] ग्रवयव से [भवति] होता है।

लैं ज़िक ज्ञान के लिये सूत्रकार 'ग्रस्य-इदम्' इन सम्बन्धी पदों के द्वारा दो धर्मों के परस्पर निश्चयात्मकरूप से व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध को ग्रावश्यक बताना चाहता है। सूत्र में 'कार्य' पद व्याप्य ग्रथवा लिङ्ग को, तथा 'कारण' पद व्यापक

१. यह सूत्र नहीं है, चन्द्रा०।

अथवा लिङ्गी अर्थ को अभिव्यक्त करता है। सूत्रकार ने यहां और पहले [३।१।६] हेतु का साध्य के साथ कार्य, कारण, संयोग, समवाय आदि जो सम्बन्ध बताया है, वह उपलक्षणमात्र है; इससे अन्य सब प्रकार के संभावित सम्बन्धों का ग्रहण अभीष्ट है। वह सम्बन्ध चाहे कोई भी रहे, पर हेतु और साध्य का मुख्य अपेक्षित सम्बन्ध व्याप्य-व्यापकभाव है। यदि हेतु की व्याप्ति निश्चयात्मकरूप से साध्य के साथ उपलब्ध है, तो वह हेतु साध्य को सिद्ध करने में समर्थ होसकता है, अन्यथा नहीं। 'कार्यकारणसम्बन्ध' पदों से सूत्रकार ने इसी भाव को यहाँ अमिव्यक्त किया है।

हेतु ग्रीर साध्य के लिङ्ग-लिङ्गिभाव ग्रथवा व्याप्य-व्यापकभाव सम्बन्ध का निश्चय कैसे होता है ? सूत्रकार ने वताया—'ग्रवयवाद् भवति' ग्रवयव से होता है। साध्य की सिद्धि जिन पांच वाक्यों के ग्राधार पर सम्पन्न होती है, वे 'पञ्चा-वयव वाक्य' कहे जाते हैं। वे हैं—प्रतिज्ञा, हेतु उदाहरण, उपनय, निगमन। इनमें तीसरा ग्रथवा मध्यवर्ती 'उदाहरण' ग्रवयव ऐसा है, जिसमें हेतु ग्रीर साध्य की व्याप्ति का निश्चयात्मक निर्देश रहता है। सूत्र में 'ग्रवयव' पद से उसीका संकेत किया गया है।।।।

शब्द प्रमाण से होने वाले ज्ञान के विषय में सूत्रकार ने कहा— एतेन शाब्दं व्याख्यातम् ।।३।। (३४४)

[एतेन] इससे (प्रत्यक्ष एवं लैङ्गिक ज्ञान के व्याख्यान से) [शाब्दम्] शब्द-जन्य ज्ञान [व्याख्यातम्] कहागया समभना चाहिये।

स्रभीतक सूत्रकार ने प्रत्यक्ष स्रौर स्रनुमान दो प्रमाणों का व्याख्यान किया। उसीका स्रतिदेश करते हुए सूत्रकार ने कहा; प्रत्यक्ष और स्रनुमान के व्याख्यान के समान शब्द प्रमाण का व्याख्यान समभ लेना चाहिये।

शब्द प्रमाण दो रूप में कहाजाता है-लौकिक श्रीर वैदिक । लौकिक शब्द उसी दशा में प्रमाण माना जाता है, जब प्रवक्ता ने प्रत्यक्ष श्रयवा श्रनुमान के द्वारा वक्तव्य एवं वोद्धव्य श्रयं का साक्षात्कार श्रयवा निश्चयात्मक ज्ञान प्राप्त कर लिया हो । श्रन्य व्यक्ति को-जिसने वह श्रयं नहीं जाना-बोध कराने के लिये शब्द का उपयोग होता है । यदि कोई घूर्त्त व ठग वास्तविकता से श्रन्यथा श्रयात् श्रवास्तविक रूप में श्रयं का कथन करता है, तो उन पदों से श्रयं का बोध तो होगा, पर उसे प्रमाण नहीं माना जायगा ।

किसी व्यक्तिं ने किमी अन्य से कहा—'नदी के किनारे पांच फल रक्षे हैं, ले आना'। यदि बोद्धा व्यक्ति नदी किनारे जाकर पांच फल प्राप्त कर लेत है, तो उक्त शब्द का प्रामाण्य सिद्ध है। परन्तु कोई ठग किसी को लूटने के लिये उक्त शब्दों का प्रयोग करता है, बोढ़ा को उससे ग्रथंबोध होता है, उसीके श्रनुसार लोभाविष्ट होकर फलों की ग्राशा से नदीकिनारे जाता है, श्रीर लुट जाता है। इस दशा में उक्त शब्द प्रमाण नहीं माना जाता। क्योंकि उससे ग्रथंबोघ होने पर भी वह श्रयथार्थ रहा; ग्रतः वह प्रमाण नहीं।

वैदिक शब्द के दो भाग हैं। एक—वेदसंहितारूप शब्दसमुदाय है, जो ईश्वर-प्रेरणा से प्रकाश में आया। दूसरा है-जो वेदों के व्याख्यान-रूप में ऋषियों की रचना है। इनमें आर्प-संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिपद् आदि शब्द-समुदाय है। इसके रचियता ऋषि साक्षात्कृतधर्मा लोककर्ना पुरुष थे, उन्होंने जो कुछ कहा, प्राणिमात्र के कल्याण की भावना से है। यथार्थ होने से उसका प्रामाण्य है। फिर भी पुरुष में भ्रम, प्रमाद, आलस्य, विप्रलिप्सा आदि दोषों की संभावना रहती है। इसलिये इनके प्रामाण्य के लिये स्वयं ऋषियों ने कसौटी बताई—ऋषियों का जो कथन वेदानुकूल है, वह प्रमाण; अन्य अप्रमाण है।

ईश्वरप्रेरित वेदरूप शब्द स्वतः प्रमाण है, क्योंकि ईश्वर में भ्रमादि दोषों का

होना ग्रसंभव है। इसप्रकार 'जब्द' की प्रमाणता संपन्न होती है।

सूत्रार्थ के विषय में व्याख्याकारों ने ऐसा कहा है, कि जैसे लिङ्ग से लिङ्गी का ज्ञान होना है, ग्रोर वह लैङ्गिक ज्ञान है; इसीप्रकार अव्यख्य लिङ्ग से अर्थक्ष लिङ्गी का ज्ञान होने से आव्यज्ञान को भी लैङ्गिकज्ञान मानना चाहिये, वह इससे अतिरिक्त नहीं है। संभवतः सूत्र की ऐसी व्याख्या सूत्रकार के आश्चय के अनुकूल प्रतीत नहीं होती। सूत्र में 'आव्यम्' कहने से यह व्यक्तित होता है, कि वह ज्ञान शब्दबोध्य है। शब्द अर्थ का लिङ्ग नहीं है। अथवा यह कहना चाहिये, कि किसी एक अर्थ के प्रति अव्यक्त का व्याप्य-व्यापकभाव सम्बन्ध नहीं है। समान अथवा एकमात्र ध्वनि, संकेत के अनुसार विभिन्न अर्थों का बोध करा देती है। एक शब्द एक अर्थों में संकेतित है, वही देश-काल भेद से अन्य अर्थ में संकेतित होता है। ग्रानेक अर्थों में संकेतित होते से अनेक अव्य मंज्य के जनक होसकते हैं, निय्चयात्मक ज्ञान के नहीं।

फिर जैसे शब्द को लिङ्ग मानकर उससे बोध्य अर्थज्ञान को लैंगिक ज्ञान कहाजाता है, ऐसे ही इन्द्रियार्थ-सन्निकर्ष को लिंग मानकर उससे होने बाले ज्ञान को भी लैंङ्गिक ज्ञान कहना चाहिये। यदि 'प्रत्यक्षमप्यर्थमनुमानेन बुभुत्सन्ते तर्क-रिसकाः, के अनुसार यही अभीष्ट है, तो अलग बात है। फिर भी प्रत्यक्ष एवं शब्द की प्रमाणता के उत्पर कोई बाधा नहीं आती। प्रत्यक्ष या शब्द से जाने गये अर्थ को अनुमान द्वारा कोई जानना चाहै, तो भने जाने। इससे अत्य प्रमाणों की प्रमाणता तो अक्ष्मण्य बनी ही रहती है।।।।

सूत्रकार ने इसी भावना से प्रसंगानुकूल ज्ञान में साधनरूप पदों की साधा-रण पर्यायता का निर्देश किया—

## हेतुरपदेशो लिङ्ग'प्रमाणं करणमित्यनर्थान्तरम् ॥४॥ (३४५)

[हेतुः] हेतु [ग्रपदेशः] अपदेश [लिङ्गम्] लिङ्ग [प्रमाणम्] प्रमाण [कार-णम्] कारण [इति] ऐसा यह (प्रत्येक पद) [ग्रनर्थान्तरम्] भिन्न ग्रर्थं को नहीं कहता (साधनरूप समान ग्रर्थं को कहता है)।

हेतु आदि पदों में साधारणरूप से ग्रर्थं की समानता केवल साधनतारूप में कहीजाती है। इन सभी पदों का साधनरूप ग्रर्थं प्रकट करने के लिये प्रयोग होता है। परन्तु इनके प्रयोगस्थल भिन्न रहते हैं। 'हेतु' पद का प्रयोग वहां होता है, ग्रथवा होना चाहिये, जहां वस्तुओं का कार्यकारणभाव प्रकट करना है। जैसे— घट कार्य की उत्पत्ति में कुलाल, मृत्तिका, चक्र, दण्ड ग्रादि कारण हैं, इन कारणों के लिये 'हेतु' पद का प्रयोग होगा।

'स्रपदेश' पद का प्रयोग—शब्द द्वारा ऋर्ष का बोध कराने में जो साधन है शब्द—उसको स्रभिव्यक्त करने के लिये होगा। स्रर्थ का बोध कराने में शब्द की साधनता का निर्देश 'स्रपदेश' पद से होना चाहिये।

अनुमान वाक्य में जो साधन का निर्देश है, उसके लिये 'लिङ्ग' पद का प्रयोग होगा।

'प्रमाण' और 'करण' ये दोनों पद प्रत्येक प्रमाण में 'ज्ञान-साधन' के लिये प्रयुक्त होते हैं। प्रत्यक्ष में 'इन्द्रियार्थसन्निकर्ष' प्रमाण अथवा करण है। अनुमान प्रमाण में लिङ्गज्ञान अर्थात् व्याप्तिविशिष्टपक्षधर्मताज्ञान—अनुमिति का साधन होने से 'प्रमाण' अथवा 'करण' कहाजायगा। शब्द प्रमाण में शब्द द्वारा अर्थं का बोध कराने में पदज्ञान साधन होता है, अतः वह 'प्रमाण' अथवा 'करण' पद से कहाजायगा।

फलतः इन पदों में साधनतारूप ग्रर्थ के ग्राधार पर समानता है, वैसे इनके प्रयोग का ग्रपना-ग्रपना क्षेत्र है। इसिलये केवल इतने ग्राधार पर, कि ग्रर्थ का बोध कराने में शब्द साधन है; शब्दज्ञान को लैं ज्ञिकज्ञान नहीं समभना चाहिये॥४॥

प्रसंग का निगमन करते हुए सूत्रकार ने समस्त ज्ञानों के समान मूलाधार को निर्देश किया—

#### १. '''लिङ्ग निमित्तं प्रमाणं कारणः' चन्द्राः ।

#### ग्रस्येदमिति बुद्धय्पेक्षितत्वात्'।।५।। (३४६)

[श्रस्य] इसका [इदम्] यह है [इति] इसप्रकार [बुद्धचपेक्षितत्वात्] बुद्धि (ज्ञान) के श्रपेक्षित होने से।

मूत्र में 'ग्रस्य' ग्रीर 'इदम्' दोनों सर्वनाम पद हैं। ये यथाप्रसंग ग्रभिमत ग्रर्थ का बोध कराते हैं।

> "ग्रस्य कार्यस्य इदं कारणम् । ग्रस्य कारणस्य इदं कार्यम् । ग्रस्य ग्रापकस्य इदं ग्राप्यम् । ग्रस्य ग्रापदेशस्य इदं ग्राप्यम् । ग्रस्य प्रमाणस्य इदं प्रमेयम् । ग्रस्य करणस्य इदं कार्यम् । ग्रस्य व्यापकस्य इदं व्याप्यम् । ग्रस्य साध्यस्य इदं साधनम् ।"

इत्यादि ग्रथों का बोध प्रसंगानुसार इन सर्वनाम पदों द्वारा होता है। इन सभी प्रसंगों में दो धर्मों की परस्पर साध्य-साधन बुद्धि ग्रपेक्षित होती है। जब किसी एक धर्म से दूसरे धर्म का ज्ञान करना होता है, तो उनके परस्पर साध्य-साधनभाव का ज्ञान ग्रावश्यकरूप से होना चाहिये। इस साधन का यह साध्य है, ग्रथवा इस साध्य का यह साधन है, इसप्रकार का ज्ञान होना ग्रावश्यक है। प्रमाण चाहे कोई हो, साध्य-साधनभाव की समानता सर्वत्र रहती है। इतनी समानता से शब्दप्रमाण की स्वतन्त्र सत्ता में कोई बाधा नहीं ग्राती। यह प्रथम कहागया है, कि शब्द से ग्रथं का बोध संकेत के ग्रधीन रहता है। कौन शब्द किस ग्रथं का बोधक है, यह संकेत द्वारा निर्धारित है। ग्रनेकत्र ब्युत्पत्ति ग्रथवा निर्वचन द्वारा उस ग्रथं को ग्रभिन्यक्त कियाजाता है। संकेतों में देश-काल भेद से भेद होना सुतरां संभव है। यह नैसर्गिक वस्तुधर्म नहीं है, जो एक निश्चित लिङ्ग-लिङ्गिभाव का नियामक हो।

यदि उपमान, ग्रर्थापत्ति, ऐतिह्य, संभव, ग्रभाव ग्रादि नामों से कथित प्रमाणों की प्रक्रिया का ग्रनुमान प्रमाण की प्रक्रिया से नितान्त साम्य है, तो उन को ग्रातिरिक्त प्रमाण मानने की ग्रावश्यकता नहीं रहती। पर उन प्रक्रियाग्रों से ग्रर्थबोध तो होता ही है। ग्रङ्गुलीनिर्देश, भ्र्विक्षेप, शिरःकम्पन ग्रादि विविध

#### १. 'बुद्धचपेक्षत्वात्' चन्द्रा० ।

दैहिक कियाओं से विशिष्ट अर्थ का बोध होता है; परन्तु इनको अतिरिक्त प्रमाण मानने की आवश्यकता नहीं रहती । इसरूप में प्रत्यक्ष, अनुमान श्रीर शब्द तीन प्रमाणों का स्वतन्त्ररूप से मानना अपेक्षित है ॥४॥

उक्त प्रमाणजन्य ग्रनुभवों से संस्कार द्वारा निमित्तवरा स्मृतिरूप ज्ञान का उदय हुग्रा करता है। अनुभवज्ञान के उपपादन के ग्रनन्तर सूत्रकार ने स्मृतिज्ञान के विषय में कहा—

त्रात्ममननोः संयोगविशेषात् संस्काराच्च स्मृतिः ॥६॥ (३४७)

[श्रात्ममनसोः] द्यात्मा द्यौर मन के [संयोगिवशिषात्] संयोगिवशिष से [संस्कारात्] संस्कार से [च] तथा [स्यृतिः] स्मृति ज्ञान होता है।

प्रत्यक्ष ग्रादि प्रमाणों से ग्रात्मा को जो ग्रनुभव होते हैं, वे तात्का लिक रहते हैं; परन्तु उन ग्रनुभवों से उस विषय के संस्कार ग्रात्मा में जमजाते हैं। यह 'संस्कार' नामक एक विशेषगुण ग्रात्मा का मानाजाता है। इसका ग्रन्य नाम 'भावना' है। जो ग्रात्मा को ग्रनुभव होता है, उसकी 'भावना' आत्मा में निहित रहती हैं। जब कभी कोई निमित्त सामने ग्राता है, तो ग्रात्मा के साथ मन का संयोगविशेष होने से वे भावना उभर ग्राती हैं, ग्रीर उस विषय का स्मरण हो ग्राता है। स्मृति के उभरने में विषयस्मरण की दृढ़ इच्छा करण है, संस्कार व्यापार है, आत्ममनःसंयोग ग्रसमवायिकारण है, तात्कालिक अन्य उद्वोधक सहकारी कारण हैं, प्रणिवान ग्रादि निमित्तकारण कहेजाते हैं। ग्रात्मा ग्रीर मन का संयोग तो सदा रहता है, उसकी विशेषता है—प्रणिवान आदि निमित्तसहकृत होना। जब स्मृति को उभारने वाले ग्रन्य निमित्त सामने ग्राजाते हैं, तो यह संयोग स्मृति की उत्पत्ति में कारगर होजाता है।।६॥

स्वप्न दशा में होनेवाले स्मृतिज्ञान के विषय में सूत्रकार ने बताया— तथा स्वप्न: ।।७।। (३४८)

[तथा] वैसे [स्वप्नः] स्वप्न (में होनेवाला ज्ञान समृति है)।

जैसे गत सूत्र में स्मृति उत्पन्न होने के कारण बताये है, वैसे अर्थात् उन्हीं कारणों से स्वप्नज्ञान उत्पन्न होता है; इसलिये वह स्मृतिरूप समभना चाहिये। स्मृति के कारण आत्ममनःसंयोग और संस्कार बताये। स्वप्न में बाह्य इन्द्रियां निष्क्रिय होजाती हैं। यह ज्ञान केवल मानस रहता है। यद्यपि अन्य स्मृतिरूप ज्ञान सदा मानस होता है, पर वहां बाह्येन्द्रियसापेक्ष अन्य अनेकप्रकार के निमित्त

१. द्रष्टच्य, न्यायदर्शन, ३।२।४४, सूत्र तथा वात्स्यायन भाष्य।

सहकारी रहते हैं। स्वप्न में उनका प्रायः ग्रभाव रहता है। स्वप्न में ग्रात्मा के साथ मनः संयोग की विशेषता निद्रादोप समभना चाहिये। इसके कारण स्वप्न में स्मृति की श्रृंखला व्यवस्थित नहीं रहती। स्वप्न में जो ग्रभी कुत्ता दीखरहा है, क्षण में वही घोड़ा ग्रीर तस्काल ग्रनन्तर वही ऊंट दिखाई देने लगता है।

स्वप्न में संस्कार इस जन्म के तथा कभी-कभी पूर्वजन्मों के उद्वुद्ध होजाते हैं। ऐसे संस्कारों से उभरा स्वप्न-ज्ञान स्वप्न में ही समाप्त होजाता है। स्वप्न के टूटते-टूटते प्रयत्न करने पर भी उसका ग्राभास तक नहीं रहता। ग्रनेक वार ऐसी स्थित ग्राई हैं, किसी—समक्ष में न ग्रानेवाली—गहरी समस्या का समाधान स्वप्नदशा में ग्रनायास उपलब्ध होगया है, ग्रीर उससे एक ग्रनुपन सन्तोष व ग्रानन्द की प्रतीति हुई। उस प्रसन्नता के उद्रोक में स्वप्न टूटता गया, ग्रीर वह शान पूर्ण रूप से विखरगया। गहरा प्रयत्न करने पर भी उसे फिर न समेटा जा-सका, न पकड़ा जासका। स्वप्न-विशेपज्ञों का कहना है, ऐसे संस्कार पूर्व-जन्म के होने हैं। इस जन्म से उनका काई लगाव नहीं। स्वप्न में किसी पुण्यविशेप के सहयोग से उभर ग्राने पर भी उनका इस जीवन (चालू जीवन) में किशीप्रकार का उपयोग नहीं किया जासकता।

स्वप्न वस्तुतः एक गम्भीर रहस्य है। रस विषय-विवेचन के लिये जो कुछ समभा व लिखाजाय, ग्रत्यन्त ग्रल्प है। ग्रभी तक इस विषय में जो कुछ कहा व लिखागया है, वह उस स्थित के शतांश-सहस्रांश को भी ग्रभिव्यक्त नहीं करता। यथार्थ में यह मन की कीड़ा का खुला क्षेत्र है। मानस जगत् के विषय में ग्रभी मानव ग्रज्ञानी जैसा है। संभव है, संसार में इन ग्रज्ञान का कभी ग्रन्त न हो। पर यह एक मोटा-ग्रट्टा सिद्धान्त है, कि स्वप्न ग्रपने ग्रनुभवों से जनित स्मृतियों का जाल-जंजाल है, जिसकी उलभनों को सुलभाने के लिये कोई साधन व उपाय संसारी-जन के सामने नहीं ग्राया।।।।।

स्वप्न के अन्तर्गत होने वाले स्वप्नज्ञान के विषय में सूत्रकार ने बताया— स्वप्नान्तिकम् ।। ८।। (३४६)

[स्वप्नान्तिकम्] स्वप्न के अन्तर्गत होनेवाला (स्वप्नज्ञान भी स्मृतिरूप होता है)।

गतसूत्र से 'तथा' पद का अनुवर्त्तन यहां समभना चाहिये। जैसे स्वप्नज्ञान यात्ममनः संयोगिवरोप स्रोर संस्कारजन्य होने के कारण स्मृति है; ऐसे ही स्वप्नान्तिकज्ञान स्मृति है। वयोंकि यह स्रतीतज्ञान के प्रत्यवेक्षण (पुनः उसीख्प

#### १. 'तया स्वप्तः स्वप्नान्तिकं च' चन्द्रा० ।

में ज्ञान होने ) से उत्पन्न होता है, तथा ब्रात्ममनः संयोग एवं भावना का सहयोग भी रहता है।

स्वप्नान्तिक पद के ग्रथं में व्याख्याकारों का परस्पर मतभेद दीखरहा है। चन्द्रकान्त भट्टाचार्य ने इसका ग्रथं 'सुपुष्ति' माना है। परन्तु सुपुष्ति दशा में कोई ज्ञान होता है, ग्रीर वह स्मृतिरूप है, ऐसा विचार साधारणतः दार्शनिकों में स्वीकार कियागया प्रतीत नहीं होता। जागने पर जो प्रतीति होती है—'सुख-महमस्वाष्सम्, न किञ्चदवेदिपम्'। सुखपूर्वक सोया, मैंने कुछ नहीं जाना। यह सुषुष्ति दशा में किसी स्मृतिरूप ज्ञान के होने की साधक नहीं है। इससे तो यही प्रतीत होता है, कि उस दशा में किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता। सुखपूर्वक सोने की प्रतीति जो जागने पर होती है, वह उस दशा में किसी प्रकार की प्रतिकूल वेदना के ग्रभाव की द्योतक है। ग्राचार्यों ने इसीकारण सुपुष्ति दशा को ग्रजानमूलक तामस दशा माना है।

ग्रन्य व्याख्याकार का कहना है—स्वप्न में जो अनुभवसदृश प्रतीति होती रहती है, उससे जो संस्कार श्रात्मा में बनते हैं, उनके द्वारा उसी स्वप्न के अनुक्रम (सिलिसले) में जो स्मृतियां आगे उभरती हैं, वे 'स्वप्नान्तिक' पद से कहीगई हैं। इसप्रकार 'स्वप्नान्तिक' ज्ञान स्मृति है। इसमें इतना विशेष है, कि स्वप्न में स्मृतिज्ञान पहले (अर्थात् जागृत अवस्था के) अनुभव से जिनत संस्कारों के द्वारा उत्पन्न होता है, और स्वप्नान्तिक स्मृतिज्ञान स्वप्नकाल में उत्पन्न अनुभव से जिनत संस्कारों से होता है। शंकर मिश्र ने अपनी व्याख्या में 'केचित्' कहकर एक विचार यह दिया है—स्वप्न के मध्य में प्रमाभूत जो ज्ञान होता है, वह 'स्वप्नान्तिक' है।

ये विचार विवेचनीय हैं। वैशेषिक एवं न्यायकी परम्परा में स्वप्त को दृढ़ता के साथ स्मृतिरूप ज्ञान मानाजाता है। अनुभवज्ञान होने का स्वरूप स्मृति से सर्वथा भिन्न वर्णन कियागया है। तव—'स्वप्न में ग्रनुभव होता है—इस कथन का ग्राधार क्या हुग्रा? यह तो—स्वप्न को स्मृति मानते हुए वहां ग्रनुभवात्मक ज्ञान का स्वीकार करना—वदतोव्याघात है। एक ग्रोर उसे स्मृति बतला रहे हैं, साथ ही उसे ग्रनुभव कहरहे हैं। वस्तुत: स्वप्नज्ञान को स्मृति मानते हुए आचार्यों

- द्रष्टब्य—इस सूत्र पर शंकर मिश्र का ब्याख्यान 'उपस्कार' तथा जय-नारायण भट्टाचार्य का ब्याख्यान 'विवृत्ति'।
- (स्वष्तमध्ये प्रमाभूतं यज्ज्ञातं तत्स्वष्तान्तिकमिति केचित् । प्रस्तुत सूत्र पर इांकरोपस्कार ।

ने यह स्वीकार किया है, कि स्वप्नज्ञान में स्मृत्यंश पूर्णरूप से मुषित रहता है, ग्राभिन्यिक्त में नहीं ग्राता। इस कारण वहां ज्ञान ग्रानुभव के समान होता प्रतीत होता है। ग्राचार्य प्रशस्तपाद ने स्वप्नज्ञान का विवरण देते हुए 'ग्रानुभवनं मानसम्' कहा है। यहां 'ग्रानुभवनम्' पद का प्रयोग उक्त भावना के ग्रानुसार संभव है। इसी कारण प्रथम सन्दर्भ के प्रारम्भ में उपस्कार की पंक्ति का ग्रथं करते हुए 'ग्रानुभव' पद का तात्पर्यं 'ग्रानुभव सदृश प्रतीति' लिखा है।

'स्वप्नान्तिक' का भाव समभने के लिये यह व्याख्या कुछ सहयोग नहीं देती। स्नाचार्य प्रशस्तपाद ने स्वप्नान्तिक के विषय में लिखा है—जब इन्द्रिय-समूह अपने कार्य से विरत होजाता है, उस दशा में भी अतीत ज्ञान के प्रबन्ध (अनुक्रम—सन्तान—सिलिलिले) का पुनः बाद में दर्शन होने से वह स्मृति ही है'। इस लेख में ऐसा भाव कहीं प्रतीत नहीं होता, कि वह स्रतीतज्ञान स्वप्नदशा में हुआ ही होना चाहिये। आचार्य के इस स्वप्नान्तिकपदिववरण का स्वप्नज्ञान के विवरण से कोई भेद प्रतीत नहीं होता।

स्वप्नान्तिक ज्ञान को प्रमारूप कहना तो स्पष्ट शास्त्रविरुद्ध है। स्वप्न की गणना ग्रयथार्थज्ञान (अविद्या) में कीगई है। 'प्रमा' पद से यथार्थज्ञान का बोध होता है। 'स्वप्नान्तिक' स्वप्न की एक ग्रवस्थाविशेष है। तब स्वप्नान्तिक ज्ञान को प्रमा कहना संगत न होगा।

'स्वप्नान्तिक' स्वप्न की कौन-सी दशा है, विचारणीय है। हमारा विचार है, स्वप्न के अन्तर्गत जो स्वप्न होता है, वह स्वप्नान्तिक है। अनेकवार यह देखाजाता है—स्वप्न का एक लम्बा सिलसिला चल रहा है, उसीमें व्यक्ति को यह प्रतीत होता है, कि वह सोकर उठा है, और उसने अमुक स्वप्न देखा। वह अपने साथियों को वह स्वप्न मुनाता है, और समभता है, कि मैं अब जाग गया हूं। पर वस्तुतः वह एक लम्बे स्वप्न का सिलसिला चल रहा होता है। कई वार व्यक्ति एक ही स्वप्न के अनुक्रम में अपने आपको अनेकबार सोता और जागता प्रतीत करता है। उस समय सोती हुई दशा के स्वप्न को स्वप्न में सुनाता है। इसप्रकार जब एक स्वप्न के अन्तर्गत स्वप्न देखाजाता है, वह 'स्वप्नान्तिक' समभना चाहिये।

१. उपरतेन्द्रियग्रामस्य प्रलीनमनस्कस्येन्द्रियद्वारेणेव यदनुभवनं मानसं तत् स्वप्नज्ञानम्।

२. 'स्वप्नान्तिकं यद्यप्युपरतेन्द्रियग्रामस्य भवति, तथाप्यतीतस्य ज्ञानप्रबन्धस्य प्रत्यवेक्षणात् स्मृतिरेव '

इसमें यह मावश्यक नहीं, कि स्वप्नगत ज्ञान से होनेवाले संस्कार ही इसके कारण हों। वस्तुत: यह जागृत ग्रवस्था के ग्रनुभवों का स्मरण होता है। ग्राये दिन व्यक्ति ग्रपने स्वप्नों को जागृत ग्रवस्था में साथियों को मुनाता देखाजाता है। जागृत का यह अनुभव कभी स्वप्न में उभर ग्राता है। स्वप्न में व्यक्ति ग्रपने ग्रापको सोता ग्रीर जागता प्रतीत करता है; ग्रीर उस समय के स्वप्न को स्वप्न में सुनाता है। यह पूर्ण हप से जागृत ग्रवस्था के ग्रनुभव का स्वप्न में स्मरण है। यही 'स्वप्नान्तिक' का स्वरूप है।। द।।

कभी ऐसा होता है, जिसका साक्षात् अनुभव नहीं किया, वह स्वप्न में दिखाई देजाता है। इस बिषय में सूत्रकार ने बताया—

धर्माच्च ॥६॥ (३५०)

[धर्मात] धर्म से [च] ग्रौर (ग्रधर्म से)।

कभी कोई स्वप्न शुभ के ग्रीर कोई श्रशुभ के सूचक होते हैं। व्यक्ति ने उन शुभ-ग्रशुभ की सूचनाश्रों का जागृत में कभी श्रनुभव नहीं किया होता। फिर भी स्वप्न में उनकी प्रतीति होजाती है। सूत्रकार ने वताया—ऐसी स्वप्नगत प्रती-तियों में घर्म श्रीर श्रधमं निमित्त रहता है। शुभाशुभ सूचक अनेक वातों का उल्लेख मध्यकालिक श्राचार्यों ने अनेकत्र किया है। उनमें से शुभसूचक कुछ चिह्न हैं—ग्रपने ग्रापको हाथी या घोड़े पर सवार देखना, पर्वत पर चढ़ना, छत्र लगाये देखना, खीरखाना, राजा ग्रथवा राज-पुरुष का दर्शन करना ग्रादि। श्रशुभ के सूचक हैं—स्वप्न में तेल मालिश करना, ग्रन्थेरे कुए में गिरना, ऊंट, गधा ग्रथवा भैंसे पर सवारी करना, कीचड़ में फंसना, ग्रपना विवाह देखना श्रादि।

जो व्यक्ति जागृत अवस्था में कभी हाथी आदि पर नहीं चढ़ा, फिर भी स्वप्न में अपने आपको हाथी आदि पर सवार देखता है; इसको स्मृतिरूप समभने का आधार यह है, कि उसने अन्य व्यक्तियों को हाथी पर सवार देखा है, उसकी भी सवार होने की भावना होती रही है। धर्मविशेष का उद्रे क होने पर उसी भावनावश स्वप्न में वैसा प्रतीत होजाता है । इसीरूप में इसे स्मृति समभना

- "ब्रारोहणं गोवृषकुञ्जराणां प्रासादशैलाग्रवनस्पतीनाम् । ग्रारुह्य नौकां प्रतिगृह्य बीणां भुक्त्वा रुदित्वा ध्रुवमर्थलाभः ।। कृष्णाम्बरधरा नारी कृष्णगन्धानुलेपना । उपगूहति यं स्वप्ने तस्य मृत्युर्न संशयः ।।
- २. मेरे जीवन में ऐसी घटना दो बार हुई। छात्रावस्था में एकबार मैंने ग्रपने-श्रापको हाथी पर सवार हुए जाता देखा। तब तक मैं कभी हाथी पर जागृत

चाहिये।

विविध प्रकार के स्वप्न होने में शास्त्रकारों ने अन्य अनेक निमित्त बताये हैं। स्वप्न के सभी प्रकार के निमित्तों का तीन में समावेश होजाता है—(१) संस्कारपाटव, (२) धानुदोष, (३) अदृष्ट।

- १. किसी विषय के संस्कार का तीव होना, काम श्रथवा कोघ श्रादि से श्रभिभूत व्यक्ति उसीका चिन्तन करता हुश्रा जब सोजाता है; वही भावना शयनकाल में उभर कर स्वप्न के रूप में प्रतीत होती हैं।
- २. शरीर में घानु तीन प्रकार के हैं—वात, पित्त, कफ (इलेष्मा)। वात के प्रधान ग्रथवा विकृत होने पर स्वप्न में व्यक्ति अपने-ग्रापको ग्राकाश में उड़ता देखता है। भय ग्रादि तथा ग्रन्य प्रकार की बाधा ग्राने पर ग्रपनी रक्षा की भावना से वह ग्राकाश में उड़कर भय व बाधा ग्रादि से ग्रपने ग्रापको दूर हुआ समभता है। इसीप्रकार पृथ्वी पर ग्रपने ग्रापको विचरण करता देखता है।

ित्त के प्रवल होने ग्रथवा विकृत होने पर व्यक्ति स्वप्त में जगह-जगह पर ग्राग जलती देखता है। कभी मुनहरे पहाड़ व चमकती विजलियों को देखता है। ग्राग को छूलेने पर ग्रथवा हाथ ग्रादि कोई ग्रंग ग्राग के ग्रन्दर देदेने पर भी वह प्रकट करता है, देखो-मैं जला नहीं। यह कैसा चमत्कार है।

शरीर में श्लेष्म धातु के प्रवल होने ग्रथवा विकृत होने पर व्यक्ति स्वष्न में नदी-नद प्रवाह, समुद्र तथा विशाल विस्तृत जलराशि, हरे-भरे पहाड़, फसलों से भरे खेत ग्रादि देखता है।

३—ग्रदृष्ट्निमित्तक स्वप्नों का धर्म-अधर्म से होने वाले शुभाशुभसूचक स्वप्न के रूप में उल्लेख कर दिया गया है। शास्त्रीय परिभाषा में 'ग्रदृष्ट' पद धर्म-अधर्म का बोधक है। शुभसूचक स्वप्न धर्म-निमित्तक तथा अशुभसूचक अधर्म निमित्तक हुआ करते हैं। सब प्रकार के स्वप्नों में ग्रात्म-मनःसंयोग ग्रौर संस्कार ग्रवश्य कारण रहते हैं।

प्रायः यह समभाजाता है, कि स्वप्नज्ञान से बाह्ये न्द्रिय प्रभावित नहीं होतीं, ग्रथवा शयनकाल में बाह्ये न्द्रियग्राह्य ज्ञान से स्वप्न कभी प्रभावित नहीं होता। पर इन दोनों का विपर्यास स्वप्न की स्थिति में देखाजाता है। स्वप्न

दशा में सवार नहीं हुन्रा था। उसी दिन मेरी न्यायतीर्थ परीक्षा का परिणाम स्नाया था, मैं विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम उत्तीर्ण हुन्रा। इसीप्रकार दुबारा एक ग्रन्थ पर राजकीय पुरस्कार मिलने से पूर्व ऐसा स्वध्न हुन्ना था। पर तब तक जागृत में हाथी की सवारी ग्रनेक बार कर चुका था। ज्ञान का वाह्ये न्द्रिय पर प्रभाव के उदाहरणररूप में 'स्वप्नदोप' नामक रोग का नाम लिया जासकता है। ग्रनेक वार सोता हुम्रा व्यक्ति बड़बड़ाता व चीखता है। कभी व्यक्ति हाथ व पैर ग्रादि को पटक कर मारता है। इसप्रकार के ग्रन्य ग्रनेक उदाहरण-स्वप्नज्ञान से बाह्ये न्द्रियों के प्रभावित होने के-देखे जाते हैं।

एक व्यक्ति सोया हुआ है। उसके थोड़ी दूरी पर संगीत का कार्यक्रम चल रहा है। वहां के गाने व बजाये जाने की स्रावाज सोते हुए व्यक्ति तक बड़े स्राराम से पहुंच रही है। वह ध्विन उसके कान में पड़ती है। वहां वह एक स्वप्न की स्थिति को प्रस्तुत करती है। उस व्यक्ति को प्रतीत होता है, कि वह एक संगीत पार्टी (महफ़िल) में विद्यमान है, उसके अनेक मित्र-परिचित मौजूद हैं, जो सब एकत्रित संगीत का स्रानन्द ले रहे हैं। यह स्थित तात्कालिक बाह्य घटनाओं का इन्द्रियों पर प्रभाव और उससे घटित स्वप्न का निश्चय कराती है।

यह श्रोत्रेन्द्रिय का उदाहरण हुम्रा। एक त्विगन्द्रिय का उदाहरण लीजिये। सोते व्यक्ति के ऊपर से ओढ़ा हुम्रा कपड़ा उतर गया है। घीरे-घीरे उसे ठण्ड लगने लगी है, पर ऐसी ठण्ड नहीं है, जो उसकी नींद को तोड़ दे, समिभिये ठण्ड मीठी है। उस मधुर ठण्ड का अनुभव करते हुए व्यक्ति को स्वप्न होता है-वह कहीं चला जा रहा है, घीरे-घीरे बूंदें पड़ने लगती हैं, उसे प्रतीत होता है, वह पानी से भीग रहा है। उसीके अनुसार कभी नहाने का स्वप्न बन जाता है, कभी नदी में तैरने का।

कभी-कभी भविष्यत् में होने वाली घटना स्वप्न में पहले दिखाई देजाती है। ऐसी एक घटना इन्हीं दिनों मेरे साथ वीती है। जीवन में अनेक बार ऐसी घटना ग्राचुकी हैं। ऐसे स्वप्नों में अदृष्ट को निमित्त माना जासकता है। इसी आधार

१. दिनांक ५ मार्च, सन् ७१ को एक लिफ़ाफा ग्रपने सम्बन्धी लै० कर्नल केशरीसिंह को इम्फाल [मिणपुर राज्य की राजधानी] के पते पर रिजस्ट्री किया। ग्राशा थी, उसके उत्तर में दि० १७/१८ मार्च तक उनका कुशल समाचार मिलेगा। परन्तु कोई उत्तर उधर से२० मार्च तक भी नहीं मिला। दि० २० मार्च शानिवार की रात में लगभग तीन-चार बजे के बीच स्वप्त के सिलिसिले में ग्राया, कि पोस्टमैन ने वह लिफ़ाफा लाकर मेरे हाथ में दिया, कहा—यह ग्रापका रिजस्ट्री पत्र वापस ग्रागया है, इस स्लिप पर दस्तखत कर दें। हस्ताक्षर कर स्लिप वापस कर दी। स्वप्न में जो पारिवारिक जन दिखाई दे रहे थे, उन्हें वह रिजस्ट्री-पत्र दिखाया, ग्रीर वापस ग्राजाने का जिक्न किया। उसकी साधारण चिंता में करवट बदलते उठने

पर श्रीहर्ष ने कहा है-न देखे हुए ग्रर्थ को भी ग्रदृष्ट के प्रताप से स्वप्न किसी भी व्यक्ति को दिखा देता है। इसप्रकार स्पष्ट होता है, कि ग्रनेक वार स्वप्न विशेषों में घर्म-अधर्म कारण होते हैं॥ है॥

वैशेषिक शास्त्र में स्वप्त को **मिवद्या** के अन्तर्गत माना है। इसी प्रसंग से स्वप्त का विवेचन करने के अनन्तर सूत्रकार ने अविद्या के कारण बताये—

इन्द्रियदोषात् संस्कारदोषाच्चाविद्या ॥१०॥ (३५१)

[इन्द्रियदोषात्] इन्द्रियों के दोष से [संस्कारदोषात्] संस्कारों के दोष से [च] तथा [ग्रविद्या] ग्रविद्या उत्पन्न होती है।

वैशेषिक शास्त्र में 'ग्रविद्या' के ग्रन्तर्गत संशय, स्वप्न, ग्रनध्यवसाय, विपर्यय चारों की गणना कीजाती है। परन्तु प्रकरण का विचार करते हुए यहां 'ग्रविद्या' पद केवल विपर्यय का बोध कराता है। विपर्यय ग्रर्थात् मिथ्याज्ञान इन्द्रियदोष से तथा संस्कारदोष से हुग्रा करता है। इन्द्रियदोष है—वात, पित्त ग्रादि शारीर घानुग्रों के विकृत होने से इन्द्रियों के द्वारा विषयग्रहण करने की क्षमता में दुर्वेलता ग्राजाना प्रत्येक इन्द्रिय में विभिन्न कारणों से दुर्वेलता ग्राजाने पर विविध

का समय होगया। ग्रावश्यक कार्यों से निबट कर जब सब पारिवारिक जन उपाहार के लिये बैठे, तब उस स्वप्त का मैंने जिक किया। सबने चिन्ता का भावना व्यक्त की, ग्रीर बात ग्राई-गई होगई। उस दिन [२१।३।७१] रिववार था। मैं ग्राशान्वित रहा, संभवतः इस सप्ताह कोई सूचना उधर से ग्राये। सप्ताह बीतने पर ग्रग्य पत्र लिखने का संकल्प किया। पर श्राज ता० २५।३।७१, गुरुवार को दोपहर पोस्टमैन ने ग्रावाज दी, ग्रीर वही रिजस्ट्री लिफाफा मेरे हाथ में देकर कहा, ग्रापको यह रिजस्ट्री वापस ग्रागई है; इस स्लिप पर दस्तक्षत कर वें। उस समय मेरे ग्रीर पारिवारिक जनों के ग्राश्चर्य का ठिकाना न था। समभता हूं, उस दिन ता० २०।३।७१, शिनवार को यह पत्र इम्फाल के पोस्ट ग्राफिस से वापस किया गया। उसी रात भुक्तको उक्त स्वप्त हुग्रा। वह लिफाफा ग्रव मेरे पास सुरक्षित है।

उसी दिन प्रातः श्रपने कार्यकाल के श्रवसर पर प्रस्तुत सूत्र की व्याख्या लिखी गई थी। प्रसंग श्रनुकूल देखकर टिप्पणी में उक्त घटना का यह उल्लेख कर दिया है।

१. नैषघ [१।३६] में श्रोहर्ष की उक्ति है--'ग्रदृष्टमप्यर्थपदृष्टवैभवात् करोति सुप्तिर्जनदर्शनातिथिम् ।' रोग उत्पन्न हो जाते हैं, यही इन्द्रियदोष हैं। ऐसा होने पर विषय का उपयुक्त ग्रहण न होने से उसका अन्यथा—कुछ का कुछ--ज्ञान होजाता है; यही मिथ्याज्ञान व विपर्ययज्ञान है। अनुमान में भी इन्द्रियदोष से मिथ्या-अनुमान होजाता है। घूल आदि को इन्द्रियदोष से घुआं समभ लिया जाय, तो उससे अग्नि का अनुमान मिथ्या होगा। इन्द्रियदोप आदि से 'प्रत्यभिज्ञान' भी कभी मिथ्या होजाता है। इसमें संस्कारादि दोष भी कारण संभव है। जैसे स्वप्न के मिथ्या होने में निद्रा दोष कारण रहता है; ऐसे अनेकत्र वस्तु का दूर होना; व्यवहित होना आदि भी विपर्ययज्ञान में कारण हो जाते हैं।

संस्कारदोष से मिथ्याजान उस अवस्था में होता है, जब अनुभव भ्रान्त हुआ हो, और उससे भ्रान्त संस्कार होजाय। उससे जो स्मृति आदि ज्ञान होगा, वह मिथ्या होगा ॥१०॥

सूत्रकार ने अविद्या का स्वरूप बताया—

तद् दुष्ट'ज्ञानम् ॥११॥ (३५२)

[तत्] वह (ग्रविद्या), [दुष्टज्ञानम्] दोषपूर्ण ज्ञान है।

सूत्र में 'तत्' पद गतसूत्र में पठित 'अविद्या' का परामर्श करता है। 'ग्रविद्या' पद स्त्रीलिंग ग्रीर 'तत्' नपुंसक पद है। व्याख्याकारों ने इस ग्रसामञ्जस्य का सामाधान—'तत्' पदको सर्वनाम समानार्थक मानते हुए ग्रव्यय कहकर--िकया है। ग्रव्यय पद ग्रनियतिलिंग होने से 'तत्' नपुंसक पद से स्त्रीलिंग 'ग्रविद्या' के परामर्श में कोई ग्रसामञ्जस्य नहीं है। विद्येय पद (ज्ञान) की भावना से भी 'तत्' के नपुंसक प्रयोग का समाधान संभव है। गतसूत्र में जो 'ग्रविद्या' कही गई है, वह दुष्ट ज्ञान है। । 'या ग्रविद्या प्रागुक्ता, दुष्टज्ञानं तत्'। ऐसे प्रयोग में कोई ग्रापित नहीं दिखाई देती। सूत्र का तात्पर्य हुग्रा—जो वस्तु जैसी नहीं है, उसका नैसा दीखना ग्रविद्या है—'ग्रतिस्मस्तिदिति ज्ञानम्-ग्रविद्या'।।११॥

प्रसंगवश विद्या का स्वरूप सूत्रकार ने बताया-

श्रदुष्टं विद्या ॥१२॥ (३५३)

[ग्रदुष्टम्] दोषपूर्ण नहीं है (जो ज्ञान, वह) [विद्या] विद्या है, (प्रमा ग्रथवा यथार्थज्ञान है)।

पूर्वसूत्र से 'ज्ञान' पद की अनुवृत्ति यहां है। जो ज्ञान दोषरहित है, वह विद्या है। इसीको 'प्रमा' नाम से कहाजाता है। अविद्या से विपरीत होने के कारण विद्या का स्वरूप होगा —जो जैसा पदार्थ है, उसको वैसा ही जानना।

१. 'तद् दुष्टं ज्ञानम्' चन्द्रा०।

'तस्मिंस्तदिति बुद्धिः विद्या, सैव 'प्रमा' इत्युच्यते' ॥१२॥

विष्य जिजासा करता है, योगी के ज्ञान को स्रविद्या क्यों नहीं कहाजाता ? क्योंकि वहां भी दूरत्व एवं व्यवधान स्रादि दोप रहते हैं, तथा वस्तु के न रहने पर भी उसका [-स्रतीत-स्रनागतकालिक] ज्ञान योगी को होजाना बतायाजाता है। सूत्रकार ने बताया—

# ग्रार्प सिद्धदर्शनं च धर्मेम्यः ॥१३॥ (३५४)

[ग्रापंम्] ग्रापं (ज्ञान), [सिद्धदर्शनम्] सिद्ध व्यक्तियों को हुग्रा (ज्ञान), [च] तथा [धर्मेम्यः] धर्मों (के उद्देक) से होता है।

लिङ्ग ग्रादि की ग्रपेक्षा के विना ग्रतीत ग्रनागत वर्तमान अर्थों में—धर्म ग्रादि ग्रतीन्द्रिय ग्रथों में तथा ऐसे ग्रथों के विषय में जो प्रायः ग्रन्थों में उल्लिखित नहीं मिलते—साक्षात्कृतवर्मा ऋषियों को जो प्रतिभामूलक ज्ञान उत्पन्न होता है, वह 'ग्रापं' ज्ञान है। ऐसा ग्रापंजान ग्रथवा प्रातिभज्ञान कभी साधारण लौकिक व्यक्तियों को होजाता है। जैसे—घर में कोई कन्या ग्रचानक कहती है—कल मेरा भाई ग्राने वाला है, मेरा हदय कह रहा है । ऐसा ज्ञान स्वभावतः पवित्रात्मा व्यक्तियों को कभी होजाता है।

जिन व्यक्तियों ने किसी दिशा में विशेष सिद्धि प्राप्त करली है, उनको भी उन विषयों में ऐसा जान होजाता है, जो साधारण व्यक्ति के लिये संभव नहीं होता। सिद्धि प्राप्त होजाने का तात्पर्य है—उस विषय की मूलभूत अवस्थाओं तक यथार्थ जानकारी प्राप्त होजाना। यह किसी एक विषय में विशेष जानकारी की स्थिति है। साक्षात्कृतधर्मा ऋषियों को जो ज्ञान होता है, उसकी प्रवृत्ति विभिन्न विषयों में संभव है। उनके निये विशेष ज्ञान का कोई एक विषय सीमित नहीं रहता। यही आर्ष और सिद्धदर्शन में थोड़ा अन्तर है। इन सब प्रकार के विशेष ज्ञानों में धर्मोद्रोक निमित्त रहता है। कारण यह है, इसप्रकार की स्थिति प्राप्त करने में व्यक्ति के लिये धर्म का महत्त्वपूर्ण स्थान है। अन्यथा साधारण जीवन के समान प्रत्येक व्यक्ति को यह अवस्था प्राप्त होजाया करे।

यदि गम्भीरतापूर्वक बिचार कर देखाजाय, तो इसप्रकार के ज्ञान की वहीं स्थिति होती है, जो स्थिति योगज धर्म द्वारा योगी को होने वाले ज्ञान की है। योगी अतीत, अनागत, वर्त्तमान-व्यवहित विप्रकृष्ट आदि विषयों का साक्षात्कार करता है; यह एक प्रकार का प्रत्यक्ष है। ऐसा ज्ञान आर्ष अथवा सिद्धदर्शन संभव है। इनको अतिरिक्त अथवा विभिन्न प्रकार का ज्ञान मानना किसी प्रबल

कन्या कथयति—क्वो में भ्राता भ्रागन्ता, हृदयं में कथयतीति ।

प्रमाण पर आधारित नहीं है। लौकिक प्रातिभ ज्ञान में साघन की दृष्टि से थोड़ा अन्तर कहा जासकता है? क्योंकि यहां विषय की मूलभूत अवस्थाओं तक किसी प्रकार की विशेष जानकारी-श्रथवा साधनविशेष की सिद्धि-का प्रश्न नहीं रहता। इतना अवश्य है, कि सभी प्रकार के ज्ञानों में धर्मविशेष निमित्त रहता है।।१३।।

> इति श्रीवैशेषिकदर्शनिवद्योदयभाष्ये नवमाध्यायस्य द्वितीयाह्निकम् । सम्पूर्णो नवमोऽध्यायः ।

चन्द्रानन्दीय व्याख्या में इस प्रध्याय का भ्राह्मिक-विभागनिर्देश नहीं है।
 ग्रन्त में केवल '।।इति नवमोऽध्यायः ।।' निर्दिष्ट है।

## श्रथ दशमाध्याये प्रथमाह्निकम् ।

ग्रात्मा के विशेषगुण ज्ञान का विवेचन करने के अनन्तर सूत्रकार ने अन्य गुण मुख-दुःख के विषय में बताया—

> 'इष्टानिष्टकारणविशेषाद् विरोधाच्च मिथ: सुख-दु:खयोरर्थान्तरभाव: ॥१॥ (३५५)

[इप्टानिष्टकारणिवशेषात्] इप्ट, म्रनिष्ट कारणिवशेष से [िवरोधात्] विरोध से [च] ग्रौर [िमथः] परस्पर [सुखदुखयोः] सुख और दुःख का [ग्रर्थान्तरभावः] भेद है।

संसार के अन्दर न केवल साधारण जनता, अपितु विशिष्ट व्यक्तियों के व्यवहार में भी यह देखा जाता है, कि लोग दु:खों में सुख का अभिमान करलेते हैं। जो कार्य दु:खजनक और दु:खस्वरूप हैं, उनको सुख समभ लिया जाता है। चोरी, जारी, मद्यपान, परपीड़न ग्रादि ऐसे ही कार्य हैं। इससे कोई यह न समभ ले, कि दु:ख का दूसरा नाम सुख है; सूत्रकार ने बताया—सुख और दु:ख सर्वथा परस्पर भिन्न गुण हैं। कारण यह है, इन गुणों का आपस में विरोध है। जब सुख है, तो दु:ख नहीं रहता, और दु:खावस्था में सुख नहीं। अनुकूलवेदनीय सुख तथा प्रतिकूलवेदनीय दु:ख होता है। इसप्रकार इन दोनों का परस्पर विरोध होने से ये अभिन्न नहीं हैं।

इनके परस्पर भिन्न होने में एक ग्रौर कारण यह है—सुख इष्ट कारणों से उत्पन्न होता है; दुःख ग्रनिष्ट कारणों से। सुगन्धित माला, चन्दन, विनता ग्रादि इप्ट हैं, ये सुखजनक होते हैं। विप, सर्प, कण्टक, दुर्गन्ध ग्रादि ग्रनिष्ट हैं, ये दुःख के जनक हैं। इसप्रकार कारणभेद से इनका परस्पर भेद मानना युक्त है। यह भेद इतना दृढ़ है, कि इनमें से एक का नाश होने पर दूसरा ग्रस्तित्व में ग्राता है। तब इनके एकत्व की कल्पना भी संभव नहीं। यदि शास्त्र में ग्रन्यत्र कहीं इनके अभेद का कल्पनामूलक कथन होगया है, तो वह केवल वैराग्य की भावना से है। वैषयिक सुखों में ग्रात्मान फंसा रहे, जो ग्रापातमात्र हैं, केवल

इस सूत्र से पहले ग्रतिरिक्त सूत्र है—'ग्रात्मसमवायः मुखदुःखयोः पञ्च-भ्योऽर्थान्तरत्वे हेतुस्तदाश्रयिभ्यश्च गुणेभ्यः' चन्द्रा० ।

क्षणस्थायी । वैषयिक सुखों के प्रति वैराग्य की भावना जगाने के लिये ऐसे सुखों को दुःख कहागया है, जिससे व्यक्ति ग्रध्यात्म की ग्रोर प्रवृत्ति में सजग सतर्क हो-सके ॥१॥

शिष्य जिज्ञासा करता है, सुख-दुःख परस्पर भिन्न रहें, पर इनको ज्ञानरूप अर्थात् ज्ञान से ग्रभिन्न मान लेना चाहिये; क्योंकि ग्रनुकूल ज्ञान का नाम सुख श्रीर प्रतिकूल ज्ञान का नाम दुःख कहा जाता है। सूत्रकार ने समाधान किया—

संशयनिर्णयान्तराभावश्च' ज्ञानान्तरत्वे हेतु: ॥२॥ (३५६)

[संशयनिर्णयान्तराभावः] संशय श्रीर निर्णय इन दोनों के श्रन्तर्गत न आना [च] श्रीर भी [ज्ञानान्तरत्वे] ज्ञान से भिन्न होने में (सुख-दुःख के) [हेतुः] हेतु है।

सुल ग्रीर दुःल ज्ञान से भिन्न हैं, इसमें यह एक ग्रीर हेतु है, कि ये दोनों न संशय के ग्रन्तगंत आते हैं, न निर्णय के। ज्ञान दो प्रकार से ग्रभिव्यक्त होता हैं→ संशय ग्रीर निर्णय। कोई ज्ञान या तो संशयरूप होगा, या निर्णयरूप। सुल ग्रथवा दुःल न संशयके रूप में आता है, न निर्णय के। संशय द्विकोटिक ज्ञान होता हैं—यह ऐसा है, या वैसा? सुल-दुःल का स्वरूप ऐसा नहीं होता। निर्णय का रूप होता है—यह ऐसा न होकर वैसा ही है। सुल ग्रथवा दुःल इस रूप में भी कभी नहीं भासता, ग्रतः सुल-दुःल का ज्ञानरूप होना संभव नहीं।

सूत्रपिटत 'च' पद से अन्य हेतु 'उपलब्धि' का संकेत किया। सुख, दुःख, ज्ञान इनकी उपलब्धि भिन्न प्रकार से होती है। मैं सुखी हूं, मैं दुःखी हूं, मैं जानी हूं अथवा जानता हूं। 'सुख-दुःखी हूं' प्रतीति में ज्ञान नहीं भासता। 'जानता हूं' इस प्रतीति में सुख-दुःख नहीं भासते। अ्रतः सुख-दुःख को ज्ञानरूप नहीं माना जासकता।

यह कहना युक्त नहीं, कि अनुकूलज्ञान का नाम मुख और प्रतिकूलज्ञान का नाम दुःख है, तथा इस विवरण के अनुसार मुख-दुःख को ज्ञान मानाजाय । वस्तुतः अनुकूलज्ञान के विषय का नाम सुख और प्रतिकूलज्ञान के विषय का नाम दुःख होता है। सुख-दुःख अनुकूल-प्रतिकूलज्ञान नहीं प्रत्युत उस ज्ञान के विषय होते हैं। जो इष्ट है, उस विषय का ज्ञान अनुकूल, और जो अनिष्ट है, उस विषय का ज्ञान प्रतिकूल है। वे विषय सुख-दुःख हैं, ज्ञान नहीं ।।२।।

१. 'संशयनिर्णययोरर्थान्तरभावदच ज्ञानान्तरत्वे हेतुः' चन्द्रा० ।

इसी भावना को सूत्रकार ने प्रकारान्तर से बताया— तयोनिष्पत्तिः प्रत्यक्षलैङ्गिकाभ्याम् ।।३।। (३५७)

[तयोः] उन दोनों की [निष्पत्तिः] सिद्धि [प्रत्यक्षलैङ्गिकाभ्याम्] प्रत्यक्ष भीर अनुमान से होती है।

ज्ञान के दो प्रकार संशय और निर्णय की सिद्धि प्रत्यक्ष एवं अनुमान से होती है। परन्तु सुख-दुख की सिद्धि—ज्ञान का जो विषय है, उसके—उपयोग-अनुपयोग से हीती है। प्रत्यक्ष ग्रौर अनुमान से जब किसी विषय का ज्ञान होता है, वह ज्ञान स्वयं सुख-दुःख नहीं है, यह तथ्य तो सूत्रकार ने पांचवें सूत्र में बताया है। यहां इतना बोध्य है, कि उस ज्ञान के विषय का उपयोग-अनुपयोग सुख-दुःख का स्वरूप है। उपयोग यदि अनुकूल है, तो सुख; प्रतिकूल है, तो वह दुःख होगा। स्रग् श्रादि का उपयोग सुख और विष आदि का दुःख है। इसीप्रकार अनुपयोग को सुख-दुःखरूप समक्षना चाहिये। स्रग् आदि का अनुपयोग दुःख है, तथा विष आदि का अनुपयोग सुख है।

गत सूत्र में ज्ञान स्रोर विषय का भेद बताना लक्ष्य है। इसीके स्रनुसार उस की व्याख्या में ज्ञान से भिन्न विषय को सुख-दु:ल कहा है। प्रस्तुत सूत्र में साधन का भेद बताना लक्ष्य है। संशय-निर्णयरूप ज्ञान का साधन प्रत्यक्ष व स्रनुमान हैं, स्रोर सुख-दु:ल का साधन विषय है। विषय का उपयोग सुख-दु:लरूप होने से विषय को उसका साधन मानना बाधारिहत है। इसप्रकार ज्ञान से सुल-दु:ल का भेद प्रमाणित होता है।

विवृतिकार जयनारायण भट्टाचार्य के विचार से प्रस्तुत सूत्र में सुख-दुःख का निर्विकल्पक ज्ञान से भेद बतायागया है। सूत्र का 'तयोः' सर्वनाम सुख-दुःख का परामर्श करता है। सुख-दुःख की सिद्धि प्रत्यक्ष व अनुमान से होती है। अपने आत्मा में सुख-दुःख प्रत्यक्ष सिद्ध हैं। पर-आत्मा में मुखादि की प्रसन्नता और दीनता आदि के द्वारा पहचानेजाते हैं। परन्तु निर्विकल्पक ज्ञान न प्रत्यक्ष से जानाजाता, न अनुमान से। अतः सुख-दुःख, निर्विकल्पक ज्ञान से भिन्न मानेजाने चाहियें।।३।।

लैं ङ्गिक ज्ञान से सुख-दु:ख का भेद बतलाने के लिये सूत्रकार ने अन्य हेतु

१. चन्द्रानन्दीय व्याख्या में इस पद के ग्रागे 'ज्ञानाभ्यां व्याख्याता' इतना ग्राति-रिक्त पाठ है। इस सूत्र के ग्रागे तीन ग्रातिरिक्त सूत्र प्रस्तुत व्याख्या में इसप्रकार हैं—'भूतिमिति प्रत्यक्षं व्याख्यातम् । भविष्यतीति कार्यान्तरे दृष्टत्वात् । तथा भवतीति सापेक्षेभ्योऽनपेक्षेभ्यक्च ।' प्रस्तुत किया-

## अभूदित्यपि<sup>९</sup>।।४।। (३५८)

[स्रभूत्] था, हुस्रा था [इति] इसप्रकार [स्रपि] भी (स्रीर भी)।

लैं जिन ज्ञान भूतकाल विषयक होजाता है। उसका प्रकार है—'अभूत्'-धा अमुक पदार्थ ऐसा या। पदार्थ के नष्ट होजाने पर पदार्थ का लैं ज्ञिक ज्ञान होता है। शरीर के हाथ, पैर, ग्रीवा आदि अज्ञों को अलग-अलग देखकर अवयवसंयोग-असमवायिकारण के नाश से शरीर का नाश होजाने पर उस शरीर का लैं ज्ञिक ज्ञान होता है। यह नष्ट शरीर का अनुभवात्मक ज्ञान है। मूत्रगत 'अपि' पद भविष्यत् में होनेवाले ज्ञान का निर्देश करता है। तात्पर्य है, लैं ज्ञिकज्ञान अतीत-अनागत विषय का होता है; परन्तु इसप्रकार सुख-दुःख का अनुभव नहीं होता। अतीत सुख का स्मरण संभव है, और अनागत की आकांक्षा, पर अतीत-अनागत रूप विषयज्ञान के समान सुख-दुःखानुभव नहीं होता। अतः सुख-दुःख लैं ज्ञिकज्ञान से भिन्न गुण हैं।।४।।

ज्ञान से सुख-दुःख के भिन्न होने में सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया— सति च कार्यादर्शनात् ।। । (३५६)

[सित] होने पर [च] भी [कार्यादर्शनात्] कार्य के न देखेजाने से।

ज्ञान-कारणों के होने पर भी सुख-दुःखं कार्य का होना नहीं देखाजाता। प्रत्यक्ष सामग्री-इन्द्रियार्थसन्निकर्ष तथा अनुमितिसामग्री लिगज्ञान आदि के होने पर प्रत्यक्षज्ञान एवं अनुमितिज्ञान होता है। यदि सुख-दुःखं उस ज्ञान से अभिन्न हों, तो इन साघनों से सुख-दुःखं के कार्य-मुखप्रसाद, मुखमालिन्य आदि होने चाहियं। पर ऐसा नहीं होता। इसके अतिरिक्त उक्तज्ञान होने पर 'मैं सुखी अथवा दुःखी हूं' ऐसा अनुभव किसी को नहीं होता। इसलिये सुख-दुःखं का ज्ञानरूप होन। किसीप्रकार संभव नहीं।।।।।

ज्ञानकारणों से सुख-दु:ख के कारण भिन्न हैं। यह कारणमेद भी ज्ञान से सुख-दु:ख का भेदक है; यह सूत्रकार ने बताया—

एकार्थसमवायिकारणान्तरेषु दृष्टत्वात् ।।६।। (३६०) [एकार्थसमवायिकारणान्तरेषु] एक अर्थ (द्रव्य) में समवायसम्बन्ध से रहने

१. 'स्रभूदित्यभूतात्' चन्द्रा०।

२. 'कार्यासमबायात्' चन्द्रा०।

३. 'एकार्थसमवायिषु कारणान्तरेषु दर्शनात्' चन्द्रा० । ग्रम्मिम सूत्र का 'एकदेश इत्येकस्मिन्' ग्रंश इसी सूत्र में पठित है ।

वाले विशिष्टकारणों के होने पर [दृष्टत्वात्] देखेजाने से (सुख-दु:ख के)।

एक अर्थ--आत्मा द्रव्य-में सुख-दुःख उत्पन्न होते हैं। उसी आत्मद्रव्य में सुख-दुःख को उत्पन्न करने वाले कारणिवशेष समवेत रहते हैं। ये कारण हैं सुख के—धर्म, सुखविषयक राग, सुखकारणों की इच्छा, उन कारणों को जुटाने का यत्न, स्नक्-चन्दन आदि का ज्ञान। सुख के ये सब कारण—धर्म, राग, इच्छा, यत्न, ज्ञान आदि आत्मा के गुण हैं, आत्मा में समवायसम्बन्ध से रहते हैं। आत्मा में ही ये सुख को उत्पन्न करते हैं। इसीप्रकार दुःख के कारण हैं—अधर्म, श्रिह, कण्टक, आदि अत्पन्न करते हैं। इसप्रकार एक द्रव्य में समवायसम्बन्ध से रहनेवाले विशिष्ट कारणों की विद्यमानता में उसी द्रव्य में समवायसम्बन्ध से रहनेवाले विशिष्ट कारणों की विद्यमानता में उसी द्रव्य में समवेत सुख-दुःख की उत्पत्ति देखीजाती है। इसके विपरीत प्रत्यक्ष, लैंगिक, स्मृति आदि ज्ञान के कारणों की स्थित ऐसी कभी नहीं होती। ज्ञान के कारण एकार्थसमवायी हों, ऐसा नहीं है। इसके अतिरिक्त यह स्पष्ट है—प्रत्यक्षज्ञान के कारण हैं—इन्द्रिय-अर्थसन्निकर्ष, लैंगिकज्ञान के कारण—लिंगज्ञान, स्मृति के निमित्त—प्रणिधान आदि। जबिक सुख-दुःख के कारण हैं—वर्म-अधर्म आदि। इसप्रकार कारणों का भेद, ज्ञान से सुख-दुःख के भेद का निश्चायक है।।६।।

शिष्य जिज्ञासा करता है, यदि कारणभेद से ज्ञान, सुख, दुःख ग्रादि का पर-स्परभेद है, तो शरीर के सिर, पीठ, उदर ग्रादि ग्रंगों का परस्पर भेद नहीं होगा चाहिये; क्योंकि इनके कारण—ग्रस्थि, मांस, रुधिर ग्रादि एक हैं। कारण एक होने पर इनका भेद क्वों ? सूत्रकार ने बताया—

एकदेश इत्येकस्मिन् शिरः पृष्ठमुदरं मर्माणि तद्विशेष-स्तद्विशेषेभ्यः ॥७॥ (३६१)

[एकदेशे] एक देश में--ग्रवयव में [इति] इसप्रकार [एकस्मिन्]एक (देह) में [शिरः] सिर [पृष्ठम्] पीठ [उदरम्] उदर-पेट [मर्माणि] मर्मस्थल (ग्रन्य) [तिद्वशेषः] उस-उसरूप में विलक्षण (व्यवहार होता है; यह) [तिद्विशेषेशः] उन-उनके कारणविशेष से है।

एक देह में अनेक अवयव हैं। किसी एक अवयव में 'सिर' इसप्रकार व्यवहार होता है। किसी अन्य में 'पीठ' किसी अन्य में 'उदर' तथा किन्हीं अन्य में-'ये मर्मस्थल हैं, ऐसा व्यवहार होता है। सूत्र में इति' पद का 'शिरः' आदि प्रत्येक के साथ सम्बन्ध हैं। यद्यपि ये सब अवयव मिलकर एक अवयवी शरीर है; परन्तु

१. एकदेश इत्येकस्मिन्'यह भ्रांश गतसूत्र में पठित है, चन्द्रा०।

अपने रूप में ये सब एक दूसरे से भिन्न हैं । इनके इस भेद व विलक्षणता का कारण—इनके अपने-अपने कारणों का भेद है। सिर के जो मांस, अस्थि आदि अवयव कारण हैं, वही अवयव पीठ, उदर आदि के कारण नहीं हैं। सिर के कारण—अवयव भिन्न हैं; पीठ, उदर आदि के भिन्न। यह समभना नितान्त अयुक्त है, कि शरीर के विभिन्न अंगों के कारण—अवयव एक ही अस्थि, मांस आदि हैं। जैसे घट-पट आदि का भेद, उनके कारणभूत अवयवों के भेद के आधार पर है; इसीप्रकार एक देह में विभिन्न अंगों का एक-दूसरे से भेद उनके कारणभेद पर आधारित है।

इस सब विवेचन के फलस्वरूप प्रस्तुत श्राह्मिक में आत्मा के विशेष गुण-ज्ञान, सुख, दु:ख का परस्पर भेद निरूपित कियागया ॥७॥

> इति श्रीवैशेषिकदर्शनिवद्योदयभाष्ये दशमस्याध्यायस्याद्यमाह्निकम्।

# भ्रथ दशमाध्याये द्वितीयाह्मिकम् ।

गत अध्याय के अन्तिम भाग में कारण भेद से कार्यभेद बताया गया। प्रस्तुत आह्निक में प्रसंगानुसार सूत्रकार कारण का विवेचन आरम्भ करता है—
कारणमिति द्रव्ये कार्यसमवायात् ।।१।। (३६२)

[कारणम्] कारण है [इति] इसप्रकार (प्रयोग, व्यवहार अथवा ज्ञान) [द्रव्ये] द्रव्य में (होता है), [कार्यसमवायात्] कार्य का (द्रव्य में) समवाय होने से।

कारण तीन प्रकार का मानाजाता है—समवायिकारण, ग्रसमवायिकारण, निमित्तकारण। प्रत्येक कार्य का समवायिकारण द्रव्य होता है। सूत्र में 'कारणम्' पद समवायिकारण के ग्रभिप्राय से कहागया है। 'यह समवायिकारण है' ऐसा प्रयोग, व्यवहार एवं ज्ञान केवल द्रव्य में होता है, दशोंकि कार्यमात्र समवाय-सम्बन्ध से द्रव्य में ग्राश्रित रहता है। द्रव्य, गुण, कर्य-तीनों प्रकार के कार्य, द्रव्य में समवेत रहते हुए ग्रात्मलाभ करते हैं। तात्पर्य हुग्रा—कार्यमात्र का समवायिकारण द्रव्य होता है। जैसे—घट द्रव्य के मृद्रूप द्रव्यावयव समवायिकारण

१. चन्द्रानन्दीय व्याख्या में दशम ग्रध्याय का श्रान्हिक विभाग नहीं है।

हैं । घटगत रूप, रस, गन्ध भ्रादि गुणों का समवायिकारण घट द्रव्य है । घटगत किया [कर्म-हिलना डुलना ग्रादि] का समवायिकारण घट द्रव्य है । इसप्रकार कार्यरूप द्रव्य, गुण, कर्म का समवायिकारण केवल द्रव्य होता है ॥१॥

द्रव्य के समवायिकारण होने में सूत्रकार ने ग्रन्य प्रकार प्रस्तुत किया— संयोगाद्वा ॥२॥ (३६३)

[संयोगाद्वा] संयोग से [वा] तथा, भी।

गतसूत्र में बतायागया—कार्यमात्र का समवायिकारण होने से द्रव्य में सम-वायिकारण व्यवहार होता है। कार्यद्रव्य के समवायिकारण उसके स्रवयव द्रव्य होते हैं, उन स्रवयवों का परस्पर संयोग उस कार्य-द्रव्य का श्रसमवायिकारण होता है। स्पष्ट है—उस संयोग के स्राश्रय वे स्रवयवद्रव्य हैं, जो कार्य के समवायि-कारण हैं। इसप्रकार संयोग का ग्राश्रय होने से भी द्रव्य में समवायिकारण— व्यवहार होता है। सूत्र में 'संयोग' पद संयोग के ग्राश्रय का द्योतक है। कारण यह है, कि जैसे कार्यमात्र का समवायिकारण द्रव्य है, ऐसे ही द्रव्यकार्यमात्र का स्रसमवायिकारण है—स्रवयव-संयोग। वह संयोग उन स्रवयवों में स्राश्रित रहता है। कार्यद्रव्यमात्र का स्रसमवायिकारण अवयव-संयोग के स्रतिरिक्त स्रन्य संभव नहीं। कार्यद्रव्य की उत्पत्ति में केवल स्रवयय-संयोग स्रसमवायिकारण होता है, यह एक निर्धारित व्यवस्था है।।२।।

द्रव्य की उत्पत्ति में असमवायिकारण संयोग होता है। गुण और कर्म की उत्पत्ति में असमवायिकारण कहीं गुण और कहीं कर्म होते हैं। कर्म असमवायिकारण कहां गुण और कहीं कर्म होते हैं। कर्म असमवायिकारण कहां होते हैं? सूत्रकार ने बताया—

कारणे 'समवायात् कर्माणि ॥३॥ (३६४)

[कारणे] कारण में [समवायात्] समवाय से [कर्माणि] कर्म (श्रसमवाय-कारण होते हैं)।

सूत्र में 'कारण' पद समवायिकारण का निर्देश करता है। किसी कार्य के समवायिकारण में समवाय सम्बन्ध से रहता हुआ कर्म उस कार्य का असमवायिकारण होता है। असमवायिकारण के—भावी कार्य के साथ—सम्पर्क या सिन्तिकर्ष को शास्त्रीय भाषा में 'प्रत्यासत्ति' कहाजाता है। सिन्तिकर्ष आदि पद उस भावना को अभिव्यक्त नहीं करपाते, जो 'प्रत्यासत्ति' पद द्वारा होती है। कारण यह है, कि असमवायिकारण कर्म का कार्य के साथ सिन्तिकर्ष कहना युक्त नहीं, क्योंकि कार्य अभी है ही नहीं, तो उसके साथ सिन्तिकर्ष कैसा? सिन्तिकर्ष

१. 'कारणसमवायात्' चन्द्रा०।

स्पष्ट सम्बन्ध है। 'प्रत्यासित' पद कार्य के सांमुख्य (मुकावले) में समीप तक पहुचने की भावना को अभिव्यक्त करता है।

असमवायिकारण अपने कार्य का सामीप्य जिन दो प्रकार से प्राप्त करता है, उनका नाम है—कार्यंकार्यप्रत्यासित और कारणैकार्यप्रत्यासित । पहली 'लघु' ग्रीर दूसरी 'महती' कहीजाती है। वैशेषिक में ये पारिभाषिक पद हैं। लघु प्रत्यासित का क्षेत्र है—द्रव्यकार्य। कार्यद्रव्य-पट है, वह जिस ग्रयं (तन्तुग्रों) में समवेत है, उसी एक (तन्तुसमूहरूप) ग्रयं में तन्तुग्रों का संयोग समवेत है। इसप्रकार तन्तुसंयोग पट का ग्रसमवायिकारण है। यह कार्यकार्य-प्रत्यासित है। कार्य (पट) के साथ एक ग्रयं (तन्तुग्रों) में प्रत्यासन्त है—संयोग। जिस ग्रयं (तन्तुग्रों) में भावी कार्य (पट) उत्पन्त होने को है, उन्हीं-में संयोग वैठा रहता है। इस रूप में भावी कार्य के साथ संयोग का सामीप्य होने से संयोग उस कार्य का असमवायिकारण रहता है। जहां कार्य का ग्रसम-वायिकारण कर्म है, वहां भी यही प्रत्यासित रहती है।

महती प्रत्यासत्ति का क्षेत्र वह है, जहां कार्य-गुण ग्रौर कर्म हैं। पट में जो रूपादि गुण उत्पन्न होते है, उनके ग्रसमवायिकारण तन्तुगत रूपादि गुण हैं। तन्तुगत रूप का पटगत भावीरूप के साथ सामीप्य कार्याश्रय के कारण (समवायिकारण) द्वारा होपाता है। कार्य-रूप का ग्राश्रय पट है, उसके कारण हैं—तन्तु। उन तन्तुग्रों में वैठा हुग्रा (समवेत-प्रत्यासन्त) रूप पट के रूप का ग्रसमवायिकारण होता है। यह कारणैकार्थप्रत्यासत्ति है। भावी कार्य रूप के ग्राश्रय पट के कारण एक ग्रर्थ (तन्तुसमूह) में प्रत्यासन्त है—रूप। इस प्रत्यासत्ति के द्वारा तन्तुरूप पटरूप का ग्रसमवायिकारण होता है।

प्रस्तुत सूत्र में किन्हीं गुणों का ऐसा ग्रसमवायिकारण कर्म को बताया है। कर्म जिनका ग्रसमवायिकारण होता है, ऐसे गुण हैं—संयोग, विभाग ग्रीर वेग तथा स्थितिस्थापक संस्कार। संयोग ग्रादि की उत्पत्ति में कर्म असमवायिकारण होता है। जब किसी निमित्त से कर्म उत्पन्न होजाता है, तब उस द्रव्य का पूर्व देश से विभाग—एवं पूर्व देश के साथ संयोग का नाश—होकर उत्तर देश के साथ संयोग होता है। विभाग ग्रीर संयोग सदा द्विष्ठ होते हैं, दो द्रव्यों में समवेत रहते हैं। कर्म चाहे एक द्रव्य में उत्पन्न हो ग्रथवा दोनों में; संयोग-विभाग सदा द्विष्ठ रहेंगे। जिस द्रव्य में संयोग-विभाग उत्पन्न होरहे हैं, कर्म उसी द्रव्य में समवेत रहता हुग्रा संयोग-विभाग को उत्पन्न करता है, ग्रतः कर्म संयोग-विभाग का ग्रसमवायिकारण है। यह कार्येकार्थप्रत्यासित्त से जानाजाता है। कार्य संयोग-विभाग जिस ग्रथं—समवायिकारण द्रव्य—में उत्पन्न होने को हैं,

उसी द्रव्य में कर्म प्रत्यासन्त है, समवेत है। कार्येकार्थप्रत्यासित्त-पद बोध्य अर्थ को सूत्रकार ने 'कारणे समवायात्' अथवा 'कारणसमवायात्' पद से अभिन्यक्त किया है।।३॥

रूपादि गुणों की उत्पत्ति में श्रसमवायिकारण की व्यवस्था को सूत्रकार ने वताया—

## तथा रूपे 'कारणैकार्थसमवायाच्च ॥४॥ (३६५)

[तथा] उसीप्रकार [रूपे] रूप में [कारणैकार्थसमवायात्] कारण के साथ एक ग्रर्थ में समवाय से (ग्रसमवायिकारण व्यवहार होता है) [च] ग्रीर (कारणों से भी)।

जैसे कर्म कितपय गुणों की उत्पत्ति में असमवायिकारण होता है, और कर्म में असमवायिकारण-व्यवहार युक्त है; उसीप्रकार कार्य-घट आदि के रूप का कारण-कपालगत रूप असमवायिकारण होता है, अतः रूप में असमवायिकारण-व्यवहार युक्त है। जो तात्पर्य 'कारणैकार्थसमवाय' पद का है, वही 'कारणैकार्थ-प्रत्यासित्त' पद का। 'कारणकारणसमवाय' पद भी उसी भाव को अभिव्यक्त करता है। घटगत रूप का कारण घट है, उसका कारण कपाल, उसमें रूप का समवाय है। यह कपालगत रूप घट के रूप का असमवायिकारण होता है। कारणैकार्यप्रत्यासित्त का विवरण गतसूत्र की व्याख्या में देदिया है।

सूत्र का 'रूप' पद उन सब गुणों का उपलक्षण है, जहां कारणगत गुण कार्यगत गुण का ग्रसमवायिकारण होता है। वे गुण हैं-गन्ध, रस, स्पर्श, संख्या, परिमाण, प्थक्तव, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह।

सूत्र में 'च' पद कर्म की असमवायिकारणता से रूपादि की असमवायिकारणता के प्रकार का भेदक होने पर भी चन्द्रकान्त भट्टाचार्य का विचार है, कि यह पद 'उपलब्धि' हेतु का संग्राहक है। लाल तन्तुओं से लाल पट और श्वेत तन्तुओं से श्वेत पट उत्पन्न होता है; इससे तन्तु का रूप पट के रूपका कारण निश्चित है। शङ्कर मिश्र का कहना है, सूत्र का 'च' पद रूपादि गुणों की निमित्त-कारणता का भी समुच्चायक है। ये गुण असमवायिकारण होते हैं, और कहीं निमित्तकारण भी।।४।।

प्रत्येक कार्य द्रव्य के कारण द्रव्यों का परस्पर संयोग कार्य द्रव्य का असम-वायिकारण होता है; सूत्रकार ने बताया—

१. 'कारणकारणसमवायाच्च' चन्द्रा० ।

#### कारणसमवायात् संयोगः पटस्य ।। १।। (३६६)

[कारणसमवायात्] कारण में समवाय से [संयोगः] संयोग [पटस्य] पट का (ग्रसमवायिकारण होता है)।

पट कार्य के कारण तन्तु हैं, पट तन्तुओं में समवेत हुआ उत्पन्त होता है। उन्हीं तन्तुओं में संयोग का समवाय है। इसप्रकार कार्येकार्थप्रत्यासित अथवा लघुप्रत्यासित द्वारा कारणगत संयोग कार्य द्वय का असमवायिकारण होता है। इस प्रत्यासित का विवरण तीसरे सूत्र की व्याख्या में कर दियागया है।।५॥

संयोग किसी कार्य में महती प्रत्यासित द्वारा ग्रममवायिकारण होता है, सूत्रकार ने बताया—

### <sup>१</sup>कारणकारणसमवायाच्च ॥६॥ (३६७)

[कारणकारणसमवायात्] कारण के कारण में समवाय से [च] भी (कहीं ृ संयोग श्रसमवायिकारण होता है) ।

गतसूत्र से यहां 'संयोग' पद की अनुवृत्ति है। किसी कार्य के समवायिकारण के समवायिकारण में रहता हुआ (समवेत) संयोग उस कार्य का असमवायिकारण होता है। धुनी हुई हुई के गल्लों (तूल-पिण्डों) के अवस्वों में बहुत शिथिल संयोग रहता है। यह संयोग वृहत् तूलिएण्ड में महत्परिमाण को उत्पन्न करता है। यहां कार्य महत्परिमाण है; उसका समवायिकारण वृहत् तूलिएण्ड, और उसके समवायिकारण लघुतूलिएण्ड हैं; उनमें समवेत संयोग वृहत् तूलिएण्ड में महत्परिमाण को उत्पन्न करता है। इसप्रकार महत्परिमाण कार्य के समवायिकारण वृहत्तूलिएण्ड के समवायिकारणों में समवेत संयोग महत्परिमाण का असमवायिकारण होता है। यह 'कारणैकार्थप्रत्यासित्त' अथवा 'महती प्रत्यासित्त' या 'परम्परासंवन्ध' पदों से ब्यवहृत है।

चन्द्रानन्दीय व्याख्या में सूत्रगत हेतु का पाठ 'कारणाकारणसमवायात्' है। वहां ऐसे संयोगस्थल के उदाहरण दिये हैं, जहां कार्य का असमवायिकारण संयोग कारण श्रीर श्रकारण दोनों प्रकार के द्रव्यों में रहता है। जैसे-पाकज गुणों की उत्पत्ति में ग्रग्निसंयोग श्रसमवायिकारण होता है। यहां घट-जिसमें पाक होता है-पाकज गुणों का समवायिकारण है, श्रीर श्राग्न समव।यिकारण नहीं है, श्रथित्

१. 'कारणसमवायात् संयोगे' इतना मात्र पाठ है, चन्द्रा० । इस पाठ के अनुसार 'संयोग में कार्य द्रव्य के प्रति असमवायिकारणवृद्धि अथवा असमवायि-कारण व्यवहार होता है' ऐसा अन्वय करलेना चाहिये ।

१. तथा कारणाकारणसमवायाच्च' चन्द्रा० ।

ग्रकारण है। इसप्रकार पाकज गुणों की उत्पत्ति में ग्रसमवायिकारण संयोग कारण (घट) ग्रीर ग्रकारण (ग्रग्नि) दोनों में रहता है।

इसीप्रकार कोई वेगयुक्त द्रव्य जब किसी स्थित द्रव्य में आघात करता है, तो स्थित द्रव्य में कर्म उत्पन्न होजाता है। उस कर्म का समवायिकारण पूर्व-स्थित द्रव्य है। जिस वेगवद्दव्य के आघातरूप संयोग से कर्म उत्पन्न हुआ है, वह द्रव्य उस कर्म का समवायिकारण नहीं है। इन दोनों कारण (स्थितद्रव्य) और अकारण (वेगवद्दव्य) द्रव्यों का आघातरूप संयोग आघात्य द्रव्य में उत्पन्न कर्म का असमवायिकारण होता है।।६।।

गुण ग्रीर कर्म ग्रसमवायिकारण होते हैं, गतसूत्रों में यह निरूपण कियागया। कितपय गुण कार्य के निमित्तकारण होते हैं, सूत्रकार ने बताया—

संयुक्तसमवायादग्नेवेंशेषिकम् ॥७॥ (३६८)

[संयुक्तसमवायात्] संयुक्तसमयाय से [ग्रग्नेः] ग्रग्नि का [नैशेषिकम्] विशेष गुण ग्रौष्ण्य-उष्णरपर्श (पृथिवी में पाकज रूपादि गुणों का निमित्तकारण होता है)।

पृथिवी ग्रथवा पाथिव घटादि द्रव्यों में रूप रस ग्रादि गुण पाकज होते हैं। घट के पाकज रूपादि गुणों का समवायिकारण घट है, श्रसमवायिकारण ग्रानिघट संयोग है। घट में पाक का कारण ग्रानिका विशेषगुण उष्णस्पर्श है। ग्रानिसंयोग द्वारा घट में पाक उष्णस्पर्श से होता है। संयोगसापेक्ष होने से निमित्तकारण रहता है। यहां कार्य-कारण का सम्बन्ध स्वाथयसंपुक्तसमवाय हुग्रा। 'स्व' पद से गृहीत ग्रानिका विशेषगुण उष्णस्पर्श, उसका ग्राश्रय ग्रानि, ग्रानि से संयुक्त घट, उसमें समवाय सम्बन्ध से रूपादि की उत्पत्ति होती है। इसप्रकार पाकज रूपादिगुणों की उत्पत्ति में उष्णस्पर्श निमित्तकारण है।

कितपय गुण ऐसे हैं, जो किसीके ग्रममवायिकारण नहीं होते । ऐसे गुणों में ग्रात्मा के विशेषगुणों की गणना मुख्यस्य से कीजाती है—वृद्धि, सुख, दुःख, इच्छा द्धेष, प्रयत्न, धर्म, ग्रधर्म, भावना (संस्कार) । ग्रात्मा में जो ज्ञान, सुख, इच्छा ग्रादि गुण उत्पन्न होते हैं, उनका समवायिकारण ग्रात्मा ग्रौर ग्रसमवायिकारण ग्रात्ममनःसंयोग होता है । परन्तु ग्रात्मा के विशेषगुण एक-दूसरे के कारण देखेजाते हैं । 'मैं जानूं' ऐसी इच्छा ज्ञान का कारण है । जानने पर उमकी प्राप्ति की इच्छा होना, यहां ज्ञान इच्छा का कारण है । कार्यंकार्थप्रत्यासत्ति के अनुसार इन्हें एक-दूसरे का ग्रममवायिकारण मानाजाना चाहिये । ग्रनिष्टापत्ति होने से ग्रात्मविशेषगुणों को ग्रसमवायिकारण न मानकर केवल निमित्तकारण मानाजाता है ॥६॥ प्रस्तुत शास्त्र का निगमन करते हुए सूत्रकार ने कहा—

## दृष्टानां दृष्टप्रयोजनानां दृष्टाभावे प्रयोगो-ऽभ्युदयाय ॥८॥ (३६९)

[दृष्टानाम्] देखे हुए [दृष्टप्रयोजनानाम्] देखे हुए प्रयोजन वाले (पदार्थं और उनके धर्मों के) [दृष्टाभावे] दृष्ट प्रयोजन के ग्रभाव में, जो [प्रयोगः] प्रयोग (प्रयोगात्मक रीति पर परीक्षण करके परिणाम प्राप्त कियेजाते हैं, वह सब) [ग्रम्युदयाय] कल्याण के लिये (ग्रपने ग्रीर राष्ट्र के) होते हैं।

शास्त्र के प्रारम्भ में अम्युदय श्रीर निःश्रेयस के साधनभूत धर्म का निर्देश कियागया है। वह धर्म उन पदार्थों का है, जिनके बीच-संसार में आकर-श्रात्मा बैठता है। संसार की रचना श्रात्माश्रों के भोग श्रीर अपवर्ग को सम्पन्न करने के लिये है। मानव श्रादि समस्त प्राणियों का जिन पदार्थों के साथ सीधा सम्पर्क है, वे पृथिवी, जल, तेज, वायु आदि हैं। इन्हीं के बीच-संसार में आकर-श्रात्मा बैठता है। प्राणिमात्र के समस्त अम्युदय-ऐहिक कल्याण के निखिल मार्ग-इन्हीं में होकर गुजरते हैं; यहां तक कि-प्राणी का जीवन इन्हींपर श्राश्रित है। इनके श्रभाव में क्षणभर भी प्राणी जीवित नहीं रहसकता। इसप्रकार इन पदार्थों श्रीर इनके धर्मों का उपयोग प्राणी के पूर्ण अम्युदय का एकमात्र साधन है।

जगत् के जिस स्तर में प्राणी बैठा है, उसके लिये वह सब दृष्ट है, देखाहुआ है, उसके उपयोग में आता है। उसका प्रयोजन भी दृष्ट है। दृष्टप्रयोजन है—भोग। मानव आदि प्रत्येक प्राणी पृथिवी, जल, तेज, वायु से—अपने जीवन की रक्षा एवं टिकाव के लिये—निरन्तर खुराक लिया करता है। प्राणी का समस्त आहार-विहार इन्हींके आधार पर चलता है। इन दृष्ट पदार्थों और पदार्थों के धर्मों का यही दृष्टप्रयोजन है।

इन पदार्थों और इनके धर्मों की एक ग्रीर दुनिया है, जहां इनके दृष्टप्रयो-जन का प्राप्त करना मुख्य लक्ष्य नहीं रहता। दृष्टप्रयोजन के ग्रभाव में ग्रित-विरल प्रतिभाशाली व्यक्ति उसके ग्रन्दर प्रवेश करते हैं। वे इन पदार्थों और इनके घर्मों का प्रयोगात्मक विधियों के द्वारा साक्षात्कार कर, इनके वास्तविक स्वरूप को पहचानते है। वस्तुतः पदार्थ ग्रीर उनके घर्म का वह स्वरूप न केवल सर्वभाधारण के लिये, ग्रिपतु ग्रपने को ग्रिभिंग समभने वाले व्यक्तियों के लिये भी ग्रज्ञात व ग्रदृष्ट रहता है।

जो महान ग्रात्मा पदार्थों व उनके धर्मों के वास्तविक स्वरूप को जानपाते हैं, उनके सामने दो भाग रहते हैं। एक-उन ज्ञात पदार्थों से विविध ग्रपेक्षित वस्तुओं का निर्माण, जिनसे साधारण जनता अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, तथा विविध प्रकार के अभ्युदय के लिये राष्ट्र उनको अपनाता, व उप-योग में लाता है। इसीके साथ वे लोककर्ता पुरुष अपेक्षित साहित्य की रचना करते हैं, जिसमें पदार्थ और उसके धर्मों का वास्तविक स्वरूप अभिव्यक्त कर-दियाजाता है। उससे भी अन्य साधारण जन वस्तुतत्त्वविषयक ज्ञानवृद्धि का लाभ उठाते हैं।

दूसरा मार्ग उनके सामने होता है-ग्रध्यात्मिचिन्तन का। जब वे पृथिव्यादि भूत-भौतिक पदार्थों की वास्तिविकता का साक्षात्कार करलेते हैं; ग्रौर समभते हैं, ये सब तत्त्व जड़ हैं, नश्वर हैं, ये ग्रात्मा के केवल भोग्य पदार्थ हैं; ग्रात्मा इन से ग्रतिरिक्त चेतन तत्त्व है, उस स्वरूप का साक्षात्कार ग्रावश्यक है। इस तथ्य को समभकर वे महान पुरुष ग्रात्मतत्त्व के चिन्तन-मार्ग पर चल पड़ते हैं, ग्रौर उसका साक्षात्कार कर परमपद निःश्रेयस का लाभ करते हैं। पृथिव्यादि तत्त्वों व उनके घर्मों का साक्षात्कार सीघा निःश्रेयस का साधन नहीं होता, पर वह निःश्रेयस के मार्ग का द्वार खोलदेता है; इसी भावना से शास्त्रकार ने शास्त्र के प्रारम्भ में ग्रम्युदय-निःश्रेयस दोनों का साधन धर्म [पदार्थ-धर्म] को बताकर प्रस्तुत निगमन सूत्र में निःश्रेयस का उल्लेख न कर केवल 'ग्रम्युदय' का निर्देश किया है। शास्त्रकार की यह प्रवृत्ति प्रकट करती है, कि पदार्थ-धर्मविषयक तत्त्वज्ञान ग्रम्युदय का तो साक्षात् साधन है; परन्तु निःश्रेयस की प्राप्ति के लिये वह केवल मार्ग का उद्घाटन करता है। ऐसे पुरुष ग्रपेक्षित उपायों द्वारा ग्रात्म-साक्षात्कार कर निःश्रेयस को प्राप्त करलेते हैं। इसप्रकार निःश्रेयस को सिद्ध करने के लिये भी पदार्थ-धर्म-तत्त्वज्ञान परम्परारूप से ग्रावश्यक साधन है।

प्रत्येक दिशा में यह अपेक्षित नहीं होता, कि अध्यात्म मार्ग पर जाने के लिये पदार्थधर्मों का साक्षात्कार आवश्यकरूप किया जाय। इन तत्त्वों के साक्षात्क्ष्तधर्मा व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत साहित्य का गम्भीर अध्ययन भी अनेक व्यक्तियों को-जिनके प्राक्तन संस्कार अनुकूल होते हैं—अध्यात्ममार्ग के आश्रमण के लिये, प्रेरित करदेता है। ऐसे संस्कारी जन शास्त्रद्वारा पदार्थ-धर्मों की वास्तिविकता को शाब्दिकरूप से जानकर उसका गम्भीर चिन्तन करते हुए अध्यात्ममार्ग पर अग्रसर होजाते हैं।

मानव शरीर प्राप्त किये विना ग्रात्मा का निःश्रेयस प्राप्त करना संभव नहीं। यह स्तर आत्मा के भूत-भौतिक बीच का निवास है। इसीमें से ग्रध्यात्म का मार्ग फटता है। इसे सर्वथा छोड़कर ग्रध्यात्म का पकड़ना सर्वात्मना ग्रसंभव है। इन्हीं वास्तविकताग्रों का ध्यान करते हुए शास्त्रकार ने निःश्रेयस की साधनता में पदार्थधर्मतत्त्वज्ञान का उपयोग बताया है ।।५॥

विश्व की रचना अचिन्त्यशक्ति परब्रह्म परमात्मा की छृति है। वही इसमें सर्वान्तर्यामीरूप से व्याप्त होकर इसकी स्थिति एवं प्रलय का नियामक है। उस जगत्कर्त्ता परमात्मा की प्रेरणा से ग्राम्नाय-वेद प्रकाश में ग्राता है। प्रस्तुत शास्त्र में उस जगत् का जो विवरण दिया गया है, वह सब वेदमूलक है। इस ग्रावार पर वेद का प्रामाण्य सूत्रकार ने बताया—

तद्वचनादाम्नायस्य प्रामाण्यमिति ॥६॥ (३७०)

[तद्वचनात्] उसके कथन से [ग्राम्नायस्य] ग्राम्नाय-वेद का [प्रामाण्यम्] प्रामाण्य सिद्ध होता है, [इति] ग्रन्थसमाप्ति का द्योतक पद ।

सूत्र का 'तत्' सर्वनाम पद प्रस्तुत शास्त्र में विणित पदार्थ एवं उनके धर्मों का निर्देश करता है। पदार्थ—धर्म विवरण यहां विस्तार के साथ एक दार्शनिक प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत कियागया है। विश्व के इस वस्तुतत्त्वरूप का मौलिक कथन वेदों में हुआ है। जगत् का कत्तां और वेदों का प्रकाश करने वाला एक परमात्मा है। इस विपय में किसी को अधिक सन्देह नहीं होता, कि जगत् का बनाने वाला ईश्वर है। परन्तु वेद को ईश्वरीय ज्ञान व रचना कहने में अधिक सन्देह प्रकट कियाजाता है। इसी भावना से वेद का प्रामाण्य सिद्ध करने के लिये सूत्रकार ने यह अन्तिम सूत्र कहा है।

सूत्रकार का तात्पर्य है, जगत् का कर्ता ईश्वर है। उसके वास्तविक स्वरूप को पूर्णरूप से वही जान सकता है। जो कुछ, जैसा कुछ जगत् है, उसका यथायथ विवरण वेद में—केवल वेद में—उपलब्ध होने से यह प्रमाणित होता है, कि जगत् को जो पूर्णरूप से जानता है, वही ऐसा वर्णन प्रकाश में ला सकता है। इस ग्राधार पर वेद-ज्ञान ईश्वरीय है, यह स्पष्ट होता है। ऐसा होने से उसका प्रामाण्य है। इसप्रकार पदार्थ ग्रीर उनके धर्मी का, एवं जगद्रचना की प्रक्रियाओं का वर्णन वेदों में है, ग्रीर उसीको ग्राधार मानकर वस्तुतत्त्व का

चालू सूत्र की जो व्याख्या यहां प्रस्तुत कीगई है, उसका निर्देश भ्रन्य किसी
प्राचीन-नवीन व्याख्या में उपलब्ध नहीं होता । परन्तुःचन्द्रानन्दीय व्याख्या
में संकेतमात्र इसप्रकार उपलब्ध है—

<sup>&</sup>quot;एवं द्रव्यादीनां साधम्यंवैधम्यंपरिज्ञानाद् वंराग्यद्वारेण ज्ञानोत्पत्तेः 'ग्रात्मा ज्ञातव्यः' इत्यादिवाक्येभ्यश्चोपासाक्रमेण विज्ञानावाप्तेनिःश्रेयसाधिगमः।" यह सन्दर्भ ग्रान्तिम सूत्र की व्याख्या का सर्वान्तिम भाग है।

२. 'तद्वचनादाम्नायप्रामाण्यमिति' चन्द्रा०।

विवरण प्रस्तुत शास्त्र में है। फलतः वेद के प्रामाण्य के साथ शास्त्रप्रतिपादित विषय का प्रामाण्य निर्धारित होजाता है।

ईश्वरीय रचना में जगद्रचना प्रयोगात्मक [Practical] रूप है, तथा वेद सिद्धान्त [Theory] रूप है। जैसे एक शिल्पी किसी विशेष यन्त्र का निर्माण करता है; ग्रीर उसके विषय में वर्णनात्मकरूप से ग्रन्थ की रचना कर देता है। दोनों में पूर्णसाम्य होने पर यह प्रमाणित होता है—दोनों रचना एक व्यक्ति की हैं। ऐसे ही जगद्रचना एवं स्थित का वेदगत विवरण इस तथ्य को स्पष्ट करते हैं, कि इन दोनों का रचियता एक है, ग्रीर वह सर्वशक्तिमान् सर्वान्तर्यामी सर्वज्ञ परमात्मा है।

इसी तथ्य को बादरायण मुनि-वेदव्यास ने वेदान्तदर्शन के प्रारम्भिक सूत्रों में ग्रिभिक्यक्त किया है। जगत् के उत्पत्ति-स्थिति-प्रलय का कर्त्ता ग्रीर वेदशास्त्र का रचियता एक परब्रह्म है, इसको कैसे जानें ? सूत्रकार ने वहां बताया—दोनों के समन्वय-सामञ्जस्य [Harmony] से जानना चाहिये। वही ग्राशय प्रस्तुत सूत्र में कणाद ऋषि ने ग्रिभिव्यक्त किया है। यही भाव शास्त्र के प्रारम्भ में है।

सूत्र के अन्त में 'इति' पद शास्त्र की समाप्ति का द्योतक है।।६।।

इति श्रीपूर्णसिहतनुजेन तोफादेवीगभंजेन, विलया मण्डलान्तर्गत 'छाता'वासिश्रीकाशीनाथशास्त्रिपादाब्जसेवालब्धविद्योदयेन, बुलन्दशहरमण्डलान्तर्गत-बनैल-ग्राम वास्तव्येन, विद्यावाचस्पतिना उदयवीर शास्त्रिणा समुन्नीते वैशेषिकसूत्राणां 'विद्योदय' भाष्ये

> दशमोध्यायः । सम्पूर्णश्चायं ग्रन्थः ।

चैत्र-सुक्ल ६ [रामनवम्यां, रिववासरे] २०२८, मिते वैक्रमवत्सरे, एवं ४।४।१६७१ तमे ईसवी-वत्सरे, सूत्रभाष्यलेखनकार्यं पूर्णतामगमत्।।

१. द्रष्टव्य, सूत्र—१। १। २—४ ।। विस्तृत विवरण के लिये 'ब्रह्मसूत्रविद्योद-यभाष्य' देखना चाहिये।



# परिशिष्ट-१

द्वित्वे च पाकजोत्पत्तौ विभागे च विभागजे। यस्य न स्स्खलिता बुद्धिस्तं वै वैशेषिकं विदुः॥

वैशेषिक शास्त्र की परम्परा में यह एक कहावत चली आरही है, कि द्वित्व संख्या की उत्पत्ति के प्रकार में, पृथिवी परमाणुश्रों के गन्धादि गुणों की पाकज उत्पत्ति के प्रकार में तथा विभागज विभाग की उत्पत्ति-प्रक्रिया में जिसकी बुद्धि डांवाडोल नहीं होती; उसीको वैशेषिक शास्त्र का विशेषज्ञ समभना चाहिये। वैशेषिकदर्शन के पाण्डित्य की यह कसौटी है।

प्रस्नुत शास्त्र के ये प्रसंग कुछ ऐसे जटिलरूप में वर्णित हुए हैं, जिनको स्पष्ट रीति से समभने में साधारणमित व्यक्ति का मस्तिष्क चकराजाता है, एवं प्रसंग की दुरूहता उसे विचलित व व्यथित करदेती है। ये विषय सरलता से स्पष्ट रीति पर समभे जासकें, इसी भावना से इस परिशिष्ट का उद्भावन कियाग्या है।

दित्व संख्या की उत्पत्ति—संख्या गुण के विषय में बतायागया है—यह गुण समस्त द्रव्यों में विद्यमान रहता है। द्रव्य नौ गिनाये हैं, उनमें कुछ नित्य हैं—ग्रात्मा, काल, ग्राकाश, मन ग्रादि; इनके ग्रतिरिक्त कुछ ग्रनित्य हैं—पार्थिव ग्रादि परमाणुओं से उत्पन्त द्वचणुक से लेकर महाभूत पर्यन्त तथा उनसे उत्पन्न होनेवाले अन्य विविध प्रकार के द्रव्य। नित्य द्रव्यों में एकत्व-संख्या गुण नित्य तथा ग्रनित्य द्रव्यों में ग्रातित्य मानागया है। यह स्पष्ट है, ग्रानित्य द्रव्य में किसी गुण की उत्पत्ति तभी होसकती है, जब स्वयं वह द्रव्य उत्पन्न होजाय। इसलिये ग्रानित्य द्रव्य में एकत्व संख्या का ग्रानित्य होना सर्वथा ग्रात्तिगुक्त है। अनित्य द्रव्य में उत्पन्त होनेवाले एकत्व-संख्या गुण का समवायिकारण वह द्रव्य, तथा उस द्रव्य के कारणों में रहनेवाला एकत्व संख्या-गुण ग्रासमवायिकारण होता हैं। तात्पर्य है, कार्यगत एकत्व संख्या का ग्रामवायिकारण—कारणगत—एकत्व है। कार्यद्रव्य के समवायिकारण ग्रावयवों में जो एकत्व है, वह कार्यद्रव्यगत एकत्व संख्या का असमवायिकारण है।

१. 'तदेतदेकत्वं ः ग्रानित्येषु च कारणैकत्वासमवाधिकारणकम्' । उपस्कार, ४।१।११॥

शंका कीजासकती है, प्रत्येक कायंद्रव्य के समवायिकारण ग्रवयव अनेक होते हैं। प्रत्येक अवयव में 'एकत्व' संख्या है, मानलीजिये, वे अवयव पांच हैं; तव वह पांच ग्रवयवों में विद्यमान एकत्व, अवयवों से उत्पन्न अवयवी में पञ्च संख्या को उत्पन्न क्यों नहीं करते ?

ध्यान देने की दात है, उन सब अवयवों में जो कार्यद्रध्य अवयवी उत्पत्न होता है, वह स्वरूपेण एक है, इस स्थित में अवयवों के अपने पृथक् अस्तिस्व को खोदेने से वहां अपेक्षाबुद्धि का उत्पन्न होना संभव नहीं, द्वित्वादि की उत्पत्ति के लिये अपेक्षाबुद्धि का होना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में कारण—अवयव—गत एकत्व संख्या कार्यद्रध्य में एकत्व संख्या को उत्पन्न करमकती है, अन्य को नहीं। द्वित्वादि संख्या के उत्पत्ति-स्थल में एकाधिक द्रध्यों का स्वतन्त्र अस्तित्व अक्षुण्ण बना रहता है, इसलिये वहां अपेक्षाबुद्धि का होना निर्वाध है, और उससे द्वित्वादि की उत्पत्ति। यह सब आगे स्पट्ट कियाग्या है।

द्वित्व आदि संख्या सर्वत्र ग्रनित्य होती हैं। किसी द्रव्य में एकत्व का ज्ञान ग्रन्य द्रव्य की ग्रंपेक्षा नहीं करता, इसलिये यह निरपेक्ष हैं; परन्तु द्वित्व का ज्ञान ग्रन्य द्रव्य की ग्रंपेक्षा किये विना संभव नहीं। दो का ज्ञान उसी समय होसकता है, जब एक द्रव्य के साथ ग्रन्य द्रव्य भी उस गणना में सिम्मिलित कियाजाय। 'ग्रयमेकः, ग्रयमेकः, इतीनी द्वी' यह एक है, यह एक है; ये मिलकर दो हैं। श्रन्य द्रव्य की अपेक्षा के विना क्योंकि द्वित्व उत्पन्न नहीं होसकता, इसलिये द्वित्व की उत्पत्ति 'ग्रंपेक्षाबुद्धि' से मानीजाती है।

श्रपेक्षावुद्धि क्या है ? प्रनेक वस्तुग्रों में — उनके एक समूह का ग्रालम्बन कर— जो ज्ञान होता है, उसीका नाम ग्रपेक्षावुद्धि है । यह ज्ञान सजातीय अथवा विजातीय दो द्रव्यों का चक्षु के साथ सिनकर्ष होनेपर होता है। पर यह स्पष्ट समभना चाहिये, दो द्रव्यों के विजातीय होने पर भी उनमें द्वित्व ग्रादि संख्या की उत्पत्ति उनके किसी साजात्य के ग्राधार पर संभव होती है। हमारे सामने एक घोड़ा ग्रौर एक ऊंट ग्रारहा है; उनको देखकर विजातीय ग्राधार पर द्वित्व का उत्पाद एवं ज्ञान संभव नहीं। उन्हें न 'दो घोड़ा' कहाजासकता है, न 'दो ऊंट'।

१. म्रपेक्षाबुद्धिश्च नार्नकत्वसम् हालम्बनरूपा सजातीययोजिजातीययोजि द्रव्य-योश्चक्षुषा सन्निकर्षे ।' उपस्कार, ४।१।११ ।

<sup>&#</sup>x27;ग्रनेकैकत्वबुद्धियां सापेक्षाबुद्धिरिष्यते ।' भा० प०, १०६ ॥ 'यदा बोद्धुइच-क्षुषा समानासमानजातीययोर्द्रव्ययोः सन्निकर्षे सितः एकगुणयोरनेक-विषयिण्येका बुद्धिरुत्पद्यते' प्रशा० भा० ।

इनमें द्वित्व का ग्राघार कोई साजात्य है, जो प्राणी या पशु होना ग्रावि कहाजा-सकता है। विजातीय द्रव्यों में द्वित्वादि संख्या की उत्पत्ति होने पर वहां प्रतीति में साजात्य प्रकट हो या न हो, पर उसका ग्राधार वही रहता है।

इसी प्रकार घड़ा और कपड़ा सामने हैं, इनमें दित्व का ज्ञान बागु या द्रव्य आदि के साजात्य पर आधारित है, घड़ा-कपड़ा दोनों में दित्व संरघा-गुण है, पर 'दो घड़ा' या 'दो कपड़ा' व्यवहार असंगत है। जहां दो घड़े अथरा दो कपड़े सामने हैं, वहां वैसा व्यवहार--घड़ा होने या कपड़ा होने साजात्य के अधार पर--सर्वथा युक्तियुक्त है।

द्वित्व-त्रित्व क्रांदि संख्या-गुण की उत्पक्ति नियत ब्रव्यों में होती है। जहां ब्रव्य अनियत हैं, वहां 'श्रनेकत्व' श्रथवा 'बहुत्व' श्रादि श्रनिश्चित संस्था प्रकट में श्राती है। एकत्व श्रीर श्रनेकत्वरूप में संख्या के दो भेद कहे जाते हैं। जिनमें दित्व आदि समस्त संख्याश्रों का समावेश श्रनेकत्व में मानागया है। ऐसा भेद के बल व्यवहार की स्पष्टता के लिये समभना चाहिये। वस्तुत. संख्या-परिवार में एकत्व संख्या सबका मध्यविन्दु श्रथवा केन्द्रबिन्दु है। इसको घटातेजाने श्रथवा दढ़ातेजाने पर इसके श्रन्त का कहीं पता नहीं लगता। पर वह सब लोक में श्रव्यवहार्य होने से शास्त्रकारों ने लोकोपयोगी अर्थव्यव्यवना की भावना से किसी श्रंश तक उसे उपेक्षित रक्खा है, श्रीर साधारण लोकव्यवहार के लिये एकत्वादि परार्द्ध पर्यन्त संख्या का उल्लेख किया है।

द्वित्व ग्रादि का प्रत्यक्ष— ग्राकाश तथा ग्रात्मा के प्रत्यक्षयोग्य विशेषगुणों को दो क्षण तक स्थायी मानाजाता है, तीसरे क्षण में उनका नाश होजाता है। परन्तु ग्रपेक्षावृद्धि को--जो ग्रात्मा का विशेष गुण है--तीन क्षण तक स्थायी कल्पना कियागया है। यदि ऐसा न मानाजाय, तो द्वित्व का प्रत्यक्ष होना संभव न होगा। उसको समभने की प्रक्रिया इसप्रकार है—

प्रथमक्षण में 'ग्रयमेकः, ग्रयमेकः' (यह एक है, यह एक है) इस रूप में अपे-क्षाबुद्धि उत्पन्न होती है। वह ग्रपने प्रथम स्थायी क्षण में दो घटद्रव्य आदि में दित्व संख्या को उत्पन्न करती है। ग्रपेक्षाबुद्धि के दूसरे स्थायी क्षण में 'द्वित्वत्व' का निर्विकल्पकज्ञान होता है; उसके ग्रनन्तर तृतीय स्थायी क्षण में 'द्वित्व' का प्रस्थक्ष होता है, इस प्रत्यक्ष तक अपेक्षावृद्धि का बने रहना ग्रावश्यक हैं। इसके बाद चौथे क्षण में ग्रपेक्षाबुद्धि का नाश होजाता है, ग्रीर उसके बाद दित्य का नाश होजाता है। यदि श्रपेक्षावृद्धि को दो क्षण तक स्थायी मानकर तीसरे क्षण में उसका नाश मानाजाय, तो द्वित्व का प्रत्यक्ष होने से पहले ही अपेक्षावृद्धि का नाश होजायगा, ग्रीर उसके नाश होने ही द्वित्व का नाश निश्चित है; तब द्वित्य का प्रत्यक्ष न हो सकेगा । स्रतः द्वित्वप्रत्यक्ष के निर्वाह के लिये स्रपेक्षाबुद्धि को त्रिक्षणावस्थायी कल्पना कियागया है ।

संख्यां ज्यासज्यवृत्ति—द्वित्व ग्रादि संख्या 'व्यासज्यवृत्ति' कहीजाती हैं, क्योंिक 'एक-एक' मिलकर द्वित्व ग्रादि को उत्पन्न करते हैं। वे द्रव्य यदि सन्मुख मिलित या एकत्रितरूप में चक्षु का विषय न हों, तो वहां ग्रपेक्षाबुद्धि का उत्पाद न होगा, ग्रौर न द्वित्वादि संख्याग्रों का। इसलिये व्यासक्त द्रव्यों में ग्रपेक्षाबुद्धि उत्पन्न होने से, ग्रौर वहां द्वित्वादि की उत्पत्ति के कारण इनको 'व्यासज्यवृत्ति' कहाजाता है।

'संख्या' गुण पदार्थं है, वह सदा द्रव्याश्रित रहता है। परन्तु लोकव्यवहार में 'एकं रूपम्'—यह 'एक रूप' है, इसप्रकार रूप-गुण में एकत्व ग्रादि संख्या का प्रयोग देखाजाता है। संख्या में भी 'एक संख्या, दो संख्या' इत्यादि रूप से संख्या का प्रयोग होता देखाजाता है। वस्तुतः ऐसे प्रयोग यथार्थं न समभक्तर भाक्त समभने चाहियें। रूपादि गुणों के ग्राक्षय द्रव्य में रहनेवाली एकत्व आदि संख्या का रूपादि गुण में ग्रारोप करित्याजाता है। यह केवल व्यवहार का प्रयोजक है, वस्तुसत्ता ऐसी नहीं।

द्वित्वादि उत्पत्ति का प्रकार—द्वित्व, त्रित्व ग्रादि संख्या की उत्पत्ति अपेक्षा-बुद्धि से होती है, यह गत पंक्तियों में निर्दिष्ट करिदयागया है। द्वित्वादि के सम-वायिकारण, उनके अधिकरण वे द्रव्य हैं, जहां द्वित्वादि संख्या उत्पन्न होती हैं। उन द्रव्यों में समवेत एकत्व-द्वय असमवायिकारण हैं; शेष सब ग्रदृष्टादि कारण निमित्तकारण की कोटि में ग्राते हैं। अपेक्षाबुद्धि द्वित्वादि का निमित्तकारण है।

द्वित्वादि उत्पत्ति-प्रिक्रया का विवरण इसप्रकार समभना चाहिये।

## प्रथम विवरण--

प्रत्येक बाह्ये न्द्रियजन्य ज्ञान में ग्रात्मा का मन से, मन का इन्द्रिय से सम्बन्ध निश्चित होता है, इसलिये ग्रागे द्वित्वादि की उत्पत्ति का प्रकार बताने के प्रसंग में इसका उल्लेख नहीं किया; केवल चक्षु इन्द्रिय का घटादि द्रव्य के साथ सम्बन्ध का निर्देश किया है। द्वित्वादि उत्पत्ति का प्रकार यह है—

काल उत्पत्ति म्रादि

(क) चक्षु इन्द्रिय का दो द्रव्यों (घटादि) के साथ संयोग।

(ख) पुरोवर्ती चक्षु:संयुक्त दो द्रव्यों में विद्यमान एकत्व संख्याओं के ज्ञान के लिये-विद्येषण ज्ञानरूप से-कारणीभूत 'एकत्वत्व' सामान्यज्ञान की उत्पादो-न्मुखता।

चश्रमक्षण

| द्वितीयक्षण                                      | $\left\{ \right.$ | (क)<br>(ख)                      | 'एकत्वत्व' सामान्यज्ञान की उत्पत्ति,<br>ग्रपेक्षाबुद्धि की उत्पादोन्मुखता ।                                                                                    |
|--------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| नृतीयक्षण                                        | {                 |                                 | एकत्वत्विविशिष्ट एकत्व-द्वय के ज्ञान [ = अपेक्षा-<br>बुद्धि ] का उत्पाद,<br>'एकत्वत्व' सामान्यज्ञान की विनाशोन्मुखता।<br>द्वित्व संख्या-गुण की उत्पादोन्मुखता। |
| चतुथंक्षण<br>(ग्रपेक्षाबुद्धि का<br>द्वितीयक्षण) | $\left\{ \right.$ | (क)<br>(ख)<br>(ग)<br>(घ)        | द्वित्व संख्या की उत्पत्ति ।<br>'एकत्वत्व' सामान्यज्ञान का विनाश ।<br>ग्रपेक्षावुद्धि की स्थिति ।<br>'द्वित्वत्व' सामान्यज्ञान की उत्पादोन्मुखता ।             |
| पञ्चमक्षण<br>(ग्रपेक्षाबुद्धि का<br>तृतीयक्षण)   | $\bigg\{$         | (क)<br>(ख)<br>(ग)<br>(घ)        | द्वित्व गुण की विद्यमानता।<br>द्वित्वत्व' सामान्यज्ञान की उत्पत्ति।<br>स्रपेक्षाबुद्धि की विनाशोन्मुखता।<br>द्वित्व गुण-ज्ञान की उत्पादोन्मुखता।               |
| षष्ठक्षण                                         |                   | (ক)<br>(ख)<br>(ग)<br>(ঘ)<br>(ङ) | द्वित्वगुण-ज्ञान की उत्पत्ति ।<br>ग्रपेक्षाबुद्धि का विनाश (चतुर्थक्षण में)<br>द्वित्व गुण की विनाशोन्मुखता ।                                                  |
| सप्तमक्षण                                        | {                 | (本)<br>(语)<br>(刊)<br>(日)<br>(字) | द्वित्वगुण का विनाश ।<br>'द्वित्वत्व' सामान्यज्ञान का विनाश ।<br>द्वित्वगुणज्ञान की विनाशोन्मुखता ।<br>संस्कार (=भावना) की उत्पादोन्मुखता ।                    |
| ग्रष्टमक्षण                                      | $\left\{ \right.$ | (क)<br>(ख)<br>(ग)               | संस्कार (=भावना) की उत्पत्ति ।<br>द्वित्वगुणज्ञान का विनाश ।<br>'द्वे द्वव्ये' ज्ञान की विनाशोन्मुखता ।                                                        |
| नवमक्षण                                          | 1                 | (布)                             | 'द्वेद्रव्ये' ज्ञान का विनाश।                                                                                                                                  |

चतुर्यक्षण अपेक्षाबुद्धि का द्वितीयक्षण है। उस क्षण में अन्य किसी ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती। अतः विरोधी गुण के न होने से पञ्चमक्षण [अपेक्षाबुद्धि के तृतीयक्षण] में भी अपेक्षाबुद्धि बनी रहती है। परन्तु उसी क्षण में विरोधी— 'द्वित्वत्व' सामान्य का—ज्ञान उत्पन्न होजाता है, इसलिये वह अगले क्षण [षष्ठ-क्षण (अपेक्षाबुद्धि के चतुर्थक्षण)] में अपेक्षाबुद्धि का नाश कर देता है। अपेक्षा-

 <sup>&#</sup>x27;ग्रयमेकः, ग्रयमेकः' इसप्रकार दो द्रव्यों के समूह को विषय कर होनेवाला ज्ञान । यही 'ग्रपेक्षाबुद्धि' का स्वरूप है ।

बुद्धि के त्रिसणावस्थायी होने से द्वित्व संख्या का-पष्ठक्षण में-ज्ञान होजाना संभव होता है।

अपेक्षावुद्धि से द्वित्व का उत्पाद और अपेक्षावुद्धिनाश से द्वित्वनाश की प्रिक्रिया का विवरण दिया गया। इसके अनुसार द्वित्वगुण का उत्पाद चतुर्थक्षण में, द्वित्वगुणज्ञान का उत्पाद पष्ठक्षण तथा द्वित्वगुणविद्याद्य द्वय का 'द्वे द्वये' इत्याकारक ज्ञान सम्तमक्षण में होजाता है। द्वित्वोत्पत्ति के विचार से इतना विवरण पर्याप्त था, पर द्वयज्ञान-नाश तक की प्रक्रिया को प्रकट करने के लिये प्रसंगवश नवमक्षण तक विवरण प्रस्तुत कर दिया गया है।

## द्वितीय विवरण--

यह एक साधारण व्यवस्था है, कि अपेक्षावुद्धि के नाश से द्वित्व का नाश हो। कदाचित् ऐसे अवसर आजाने हैं, जब द्वित्व का नाश अन्य किसी कारण से संभव होता है। पूर्वनिर्दिष्ट विवरण के द्वितीय क्षण में 'एकत्वत्व' सामान्यज्ञान की उत्पत्ति होती है; यदि उसी क्षण में अवयवी के आरम्भक अवयव-संयोग के विरोधी विभाग को उत्पन्न करने वाली किया की उत्पत्ति किसी कारण से होजाये, तो वहां द्वित्व के आश्रय समवायिकारण के नाश से द्वित्व का नाश संभव होजाता है। उस प्रक्रिया का विवरण इसप्रकार समभना चाहिये—

| हागाता हा उस      | अभिनेत्रा का विवर्ध इसप्रकार सम्माना चाहिय—                                                                                                                                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| काल               | उत्पत्ति ग्रादि                                                                                                                                                                                                  |
| प्रथमक्षण         | <ul> <li>(क) पूर्वनिर्दिष्ट प्रिक्रया के अनुसार चक्षु इन्द्रिय का</li> <li>दो घटादि द्रव्यों के साथ संयोग।</li> <li>(ख) 'एकत्वत्व' सामान्यज्ञान की उत्पद्यमानता।</li> </ul>                                      |
| द्वितीय क्षण      | (क) 'एकत्वत्व' सामान्य के ज्ञान का उत्पाद। (ख) अपेक्षाबुद्धि की उत्पादोन्मुखता। (ग) अवयवी के उत्पादक संयोग के विरोधी गुण विभाग को उत्पन्न करने वाली किया का द्रव्यारम्भक अवयवों में किसी कारण से उत्पन्न होजाना। |
| <b>तृ</b> तीयक्षण | (क) अपेक्षावुद्धि का उत्पाद। (ख) द्वित्वगुण की उत्पादोन्मुखता। (ग) पूर्वोत्पन्न क्रिया से द्रव्यारम्भक भ्रवयवों में विभाग की उत्पत्ति। (घ) श्रवयव-संयोग की नाशोन्मुखता।                                          |
| चतुर्थंक्षण       | (क) द्वित्वगुण का उंत्पाद। (ख) 'द्वित्वत्व' सामान्य के ज्ञान की उत्पादोन्मुखता। (ग) पूर्वोत्पन्न विभाग से द्रव्यारम्भक श्रवयवसंयोग का नाश।                                                                       |

| पञ्चमक्षण | 7 | (ख)<br>(ग) | द्वित्व गुण की विनाशोन्मुखता।<br>'द्वित्वत्व' सामान्य के ज्ञान की उत्पत्ति।<br>पूर्वोक्त अवयवसंयोगनाश से अवयवि-द्रव्य का<br>विनाश। |
|-----------|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |   | (घ)        | अपेक्षाबुद्धि की विनाशोन्मुखता ।                                                                                                   |
| षढठक्षण   | { | (क)<br>(ख) | अपेक्षाबुद्धि का नाश ।<br>द्वित्वगुण का विनाश ।                                                                                    |

इस विवरण के अनुसार दित्वगुण का और अपेक्षाबुद्धि का एक ही क्षण में अर्थात् समानकाल में ही विनाश होजाता है। पारस्परिक कार्य-कारणभाव के लिये यह व्यवस्था है, कि कार्योत्पत्ति से पूर्वक्षण में कारण का विद्यमान होना आवश्यक मानाजाता है। परन्तु प्रकृत प्रसंग में दित्वगुणनाश के समानक्षण में ही अपेक्षाबुद्धिनाश होरहा है; इसलिये दित्वनाश कार्य का कारण यहां अपेक्षा-बुद्धिनाश को नहीं मानाजासकता। फलतः पञ्चमक्षण में हुआ द्रव्यनाश ही स्वाश्रित दित्वगुण के विनाश का कारण है।

## तृतीय विवरण-

यदि कदाचित् द्रव्यारम्भक अवयवसंयोग के विरोधी गुण विभाग की उत्पादिका किया अपेक्षाबुद्धि के उत्पत्तिक्षण में होजाती है, तो उस दशा में द्रव्यनाश [समवायिकारण का नाश] और अपेक्षाबुद्धिनाश [निमित्तकारण का नाश] दोनों द्वित्वनाश के कारण संभव हैं। इस प्रक्रिया का विवरण निम्नलिखित रीति पर समभना चाहिये। प्रथम विवरण के अनुसार अपेक्षाबुद्धि की उत्पत्ति नृतीयक्षण में होती है, वहीं से प्रक्रिया का निर्देश न कर—सुविधा का विचार कर—प्रथमक्षण से ही प्रक्रिया का निर्देश प्रस्तुत है—

| काल                | उत्पत्ति ग्रादि                                                                                                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्रथमक्षण          | <ul> <li>(क) चक्षु इन्द्रिय का घटादि द्रव्यों के साथ संयोग।</li> <li>(ख) 'एकत्वत्व' ज्ञान की उत्पद्यमानता।</li> </ul>                                              |
| द्वितीयक्षण        | (क) 'एकत्वत्व' ज्ञान की उत्पत्ति । (ख) अपेक्षाबुद्धि की उत्पद्यमानता । (ग) किसी निमित्त से द्रव्यारम्भक संयोग-विरोधी विभाग की उत्पादिका किया की उत्पादोन्मु- खता । |
| तृती <b>यक्ष</b> ण | (क) अपेक्षावृद्धि की उत्पत्ति ।<br>(ख) विभागोत्पादिका किया की उत्पत्ति ।<br>(ग) 'एकत्वत्व' ज्ञान की विनाशोन्मुखता ।                                                |

## वैशेषिकदर्शनम्

| चतुर्थक्षण | (क) 'एकत्वत्व' ज्ञान का विनाश ।<br>(खं) द्वित्वगुण की उत्पत्ति ।<br>(ग) विभाग की उत्पत्ति ।                                                                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पञ्चमक्षण  | (क) द्रव्यारम्भक ग्रवयव-संयोग का नाग । (ख) 'द्वित्वत्व' सामान्य का ज्ञान । (ग) अपेक्षावुद्धि की विनाज्ञोन्मुखता । (घ) द्वित्वगुण-ज्ञान की उत्पद्यमानता ।                                                       |
| षष्ठक्षण   | (क) भ्रवयवी द्रव्य का विनाश । (ख) द्वित्वगुण-ज्ञान की उत्पत्ति । (ग) ग्रपेक्षाबुद्धि का विनाश । (घ) द्वित्वगुण की विनाशोन्मुखता । (ङ) द्वित्वगुणविशिष्ट-'द्वे द्रव्ये' इत्याकारक द्रव्यज्ञान की उत्पद्यमानता । |
| सप्तमक्षण  | <ul> <li>(क) द्वित्वगुण का विनास ।</li> <li>(व) 'द्वे द्रव्ये' ज्ञान की उत्पत्ति ।</li> <li>(ग) द्वित्वगुण-ज्ञान की विनासीन्मुखता ।</li> <li>(घ) संस्कार [द्वित्वगुणविषयक] की उत्पद्यमानता ।</li> </ul>        |
| ऋष्टमक्षण  | (क) द्वित्व गुण के ज्ञान का विनाश ।<br>(ख) संस्कार का उत्पाद ।<br>(ग) 'द्वे द्रव्ये' ज्ञान की विनाशोन्मुखता ।                                                                                                  |
| नवमक्षण    | 🔾 (क) 'द्वे द्रव्ये' ज्ञान का विनाश।                                                                                                                                                                           |

इस ज्ञान का नाश पूर्वक्षण में उत्पन्न संस्कार से होता है। किसी भी स्रात्म-निष्ठ भावनाख्य संस्कार का नाश उसके सर्वान्तिम स्मरण [स्मृति-ज्ञान] से माना गया है।

द्वित्वोत्पत्ति प्रिक्तिया के प्रथम कहे हुए दो विवरणों से यह सिद्ध होगया है, कि अपेक्षाबुद्धि-नाश और समवायिकारण-नाश दोनों में द्वित्वगुण का नाश करने की क्षमता है। इस तीसरे विवरण में जो द्वित्वनाश बताया गया है; वह—पष्ठक्षण में उत्पन्न आश्रयनाश [समवायिकारण-द्रव्यनाश] एवं अपेक्षाबुद्धि-विनाश—दोनों से जन्य है। इनमें पौर्वापर्य की संभावना नहीं की जासकती; ये दोनों द्वित्वगुण-नाश के लिये युगपत् आक्रमण करते हैं। इस विषय में विभिन्न व्याख्या-कार आचार्यों ने अपने विचार निम्नलिखत रूप में अभिव्यक्त किये हैं—

## १--शंकरोपस्कार, ७।२।८--

"यदा तु द्वित्वाधारावयवकमिषक्षाबुद्धघोर्यो गपद्यं तदा द्वाभ्यामाश्रय-नाशापेक्षाबुद्धिनाशाभ्यां द्वित्वनाशः।"

२--व्योमवती [प्रशस्तपादभाष्य-टीका], पृ० ४६७। चौलम्बा सीरीज ।

संस्करण—
"यदा त्वपेक्षाबुद्धिसमकालमेकत्वाधारावयवे कर्म चिन्त्यते, तदोभयविनाशादिष गुणस्य विनाशः सम्भवतीति ज्ञेयम्।"

३—िकरणावली [प्रशस्तपादभाष्य-टीका], पृ० २०५, ए० सो० कलकत्ता संस्करण— "कर्मसमकालमपेक्षाबुद्धिचिन्तनादुभाम्यामपीति द्रष्टव्यम् ।"

## पाकज-गुण

पृथिवी-गत गन्ध, रस, रूप, स्पर्श ये चार गुण पाकज मानेजाते हैं। पहले से ऋमशः एक-एक को छोड़कर ये जल, तेज, वायु द्रव्यों के भी गुण हैं। वहां नित्य द्रव्य में रहनेवाले ये गुण नित्य हैं, तथा अनित्य द्रव्य में अनित्य। इन द्रव्यों में नित्य स्थिति परमाणु की है। इसलिये परमाणुगत ये गुण नित्य हैं, द्रव्यों में अनित्य। परन्तु पृथिवी-परमाणुओं में अग्निसंयोग से पहले गुण नष्ट होने और अन्य नये गुण उत्पन्न होजाने से वहां ये गुण अनित्य हैं, क्योंकि ये पाकजन्य हैं।

पाक-प्रक्रियागत भेद—पाकजन्य रूपादि गुणों की उत्पत्ति-प्रक्रिया में नैयायिकों तथा वैशेषिकों का परस्पर भेद है। नैयायिकों का कहना है, कि पाक अवयवी [पिठर-पात्र-सुरचित कच्चा घड़ा ग्रादि] में होता है। यह सिद्धान्त 'पिठरपाकवाद' नाम से प्रसिद्ध है। इसके विपरीत वैशेषिक ग्राचार्यों का कहना है, कि पाक स्वतन्त्र परमाणु [पीलु] में होता है, अवयवी में नहीं। इसीकारण यह सिद्धान्त 'पीलुपाकवाद' कहाजाता है। 'पिठर' पद ग्रवयवी ग्रीर 'पीलु' परमाणु के लिये प्रयुक्त है।

पिठर-पाक-प्रिक्तथा—नैयायिकों की विचारघारा के अनुसार सभी कच्चे मृत्पात्र प्रशिथिलावयवसंयोग वाले होते हैं। तात्पर्य है, वहां अवयवसंयोग दृढ़ नहीं होता, मट्टी से बने कच्चे अवयवी की इस स्थिति को व्याख्याकारों ने 'सच्छिद्र' पद से अभिव्यक्त किया है। जब कच्चा घड़ा आदि मृत्पात्र पकने के लिये आवा में रक्लाजाता है, तब अग्नि के अतिसूक्ष्म अवयव—आम-द्रव्यावयवों के प्रशिथिल संयोगों के अन्तराल से पार होते हुए—आम-द्रव्य के प्रत्येक अवयव में संयुक्त होकर पहले रूपादि गुणों का नाशकर अन्य रूपादि गुणों को उत्पन्न

कर देते हैं। इसप्रकार वह कच्चा घड़ा भ्रादि बाहर भीतर सब जगह से

यह प्रक्रिया श्राजकल चीनी के वर्तन वनाये जाने में बहुन स्पष्ट देखीजा-सकती हैं। मट्टी की तरह चीनी का कच्चा वर्तन जरा ठेस लगजाने से विखर जाता है। वहां भी विना पकी हालत में श्रवयवों का संयोग दृढ़ नहीं होपाता। इन वर्तनों को भट्टी में रखकर सीमित स्तर तक गरमी दीजाती है, श्रथवा कहिये—ग्राग्नसंयोग द्वारा उन्हें पकाया जाता है। उपयुक्त ग्राग्न-ताप ही उनको ठीक पकाता है। ताप में न्यूनाधिकता होने पर पात्रों में विविच प्रकार के विकार ग्राजाते हैं। जैसे—कोई ताप की न्यूनता से कच्चे रहजाते हैं, उनके रूप ग्रादि वाञ्छनीय स्थिति में नहीं उभर पाते; कहीं अधिक ताप से टेढ़े-मेढ़े हो जाते व टूट जाते हैं; कुछ ग्रीर ग्रधिक ताप लगने से वाहर का रूप-रंग विगड़ जाता है। तात्पर्य है, बने-बनाये घटादि अवयवी द्रव्य में ग्राग्न-ताप से पाक संपन्न होजाता है; अवयवी के ग्रारम्भक ग्रवयव-संयोगों का नाश नहीं होता, न ग्रवयवी द्रव्य नष्ट होकर दुवारा बनता है, जैसा कि दूसरे सिद्धान्त 'पीलुपाक-वाद' में स्वीकार कियाजाता है।

कच्चे घड़े ग्रादि को पकाने के लिये ग्रावा में जिस ग्राकार-प्रकार का रक्लाजाता है, पकने के ग्रनन्तर वह ग्रावा से निकाले जाने पर वैसा ही दृष्टि-गोंचर होता है'। कोई पात्र पाक के ग्रनन्तर जो विकृत रूप में टेढ़े -मेढ़े या टूटे हुए रहते हैं, उसका कारण ताप की न्यूनाधिकता व पाक के साधन ईधन ग्रादि का ग्राघात होता है। इसमें कोई प्रमाण नहीं, कि पात्र के इसप्रकार के विकार में-पात्र के परमाण-पर्यन्त विशीर्ण होजाने पर पुनः दुवारा वनते समय-किसी प्रकार की न्यूनता ग्रादि कारण हो। फलतः ग्रवयवीरूप में वने-वनाये घटादि द्रव्य का ही अग्निताप से पाक होता है, यही सिद्धान्त प्रामाणिक है।

पीलु-पाक प्रक्रिया—पीलुपाकवाद वैशेषिक ग्राचार्यों के सिद्धान्त के रूप में प्रसिद्ध है। उनका कहना है, कि सीधा ग्रवयवी में पाक होना संभव नहीं। १. जयन्त भट्ट ने न्यायमञ्जरी [पृ० ४३६, वाराणसी-लाजरस संस्करण] में कहा है—

यादृगेव हि निक्षिप्तो घटः पाकाय कन्दुके।
पाकेऽपि तादृगेवासावुद्गतो दृश्यते ततः।।
यहां 'कन्दुक' पद 'श्रावा' के लिये प्रयुक्त हुग्रा है। पाकद्वारा मद्यसंस्कार की भट्टी का नाम 'कन्दु' है। भट्टी की भावना से मृत्पात्र-तापस्थान
के लिये यहां इसका प्रयोग है।

इसमें बाधक हैं—कारणगुणपूर्वक कार्यंद्रव्य में गुणोत्पत्ति, तथा कार्यंद्रव्य में द्रव्यनाश से गुण का नाश। कार्यंद्रव्य में कारणगुणपूर्वक गुणोत्पत्ति की व्यव-स्था को सूत्रकार ने स्वयं स्थापित किया है [२।१।२४।।७।१।६]। कार्यंद्रव्य में गुण का नाश द्रव्यनाश से ही होता है, इस व्यवस्था को व्याख्याकारों ने स्पष्ट किया है।

१. पकजाने पर घड़ा जब आवा से बाहर निकाला जाता है, तब स्पष्ट ही उसमें कच्ची दशा के श्याम रूपादि गुण दिखाई न देकर नये रक्तरूपादि का प्रत्यक्ष होता है। इससे सिद्ध है, कच्ची अवस्था के श्याम-रूपादि गुणों का नाश होगया है, और रक्त रूपादि उत्पन्न होगए हैं। श्याम रूपादि का नाश—निर्धारित व्यवस्था के अनुसार—द्रव्यनाश के विना संभव नहीं; इसलिये कच्चे घट का नाश और पक्के घट की उत्पत्ति को स्वीकार करना पड़ता है। पूर्वगुणनाश से ज्ञात उसके आश्रय घट-अवयवी का नाश मानने पर यह नाश बीच में न रुक्कर द्रवणुक पर्यन्त पहुंचता है। इसप्रकार द्रवणुक पर्यन्त अवयवी का नाश होजाने पर स्वतन्त्र परमाणुओं में अग्निसंयोग से श्यामरूप आदि पहले गुणों का नाश होकर अन्य अग्नि-संयोग से रक्तरूप आदि गुणों की उत्पत्ति होती है। अनन्तर द्रवणुकादि कार्यद्रव्य की उत्पत्ति एवं कारणगुणपूर्वक कार्यगुणोत्पत्ति के प्रकम से अन्त्यावयवि-पर्यन्त सजातीय रूपादि गुणों की उत्पत्ति होती चली जाती है। इसप्रकार सीधा अवयवी में पाक न होकर परमाणुओं में पाक संभव होने से पीलुपाक-सिद्धान्त निश्चत होता है।

२. पिठरपाकवादियों का यह कथन — कि ग्रवयवी के सिन्छद्र ग्रथवा प्रशिथिलावयवसंयोग होने से सीधा श्रवयवी में पाक संभव है — युक्त प्रतीत नहीं होता। कारण यह है, कि अग्निसंयोग घट—श्रवयवी के बाह्य भागों के साथ संयुक्त होने के कारण पूरे श्रवयवी को व्याप्त नहीं करपाता। जब पाक बाहर ही रह जायगा, श्रन्दर का भाग कच्चा बना रहेगा। घट-ग्रवयवी के अन्दर अग्नि के प्रवेश में बाधक है—दो स्पर्शवद्द्रव्यों का एक काल में एक ही प्रदेश में न रहसकना। जहां घट द्रव्य विद्यमान है, उसी समान प्रदेश में ग्रग्नि का पहुंचना या विद्यमान होना संभव नहीं। इसलिये अन्दर-बाहर प्रत्येक ग्रवयव में समवेत

२. प्रशस्तपादभाष्य, गुणपदार्थनिरूपण प्रकरण में रूपनिरूपण-प्रसंग, 'ग्राश्रय-विनाशादेव विनश्यतीति'। न्यायकन्दली, पृ० १०६, लाजरस संस्करण।

भ्रवयवी को ग्रांग्न व्याप्त नहीं कर पाता'। फलतः प्रशिथिलावयवसंयोग भ्रव-यवी में पाक का साधक नहीं मानाजासकता।

३. यह देखाजाता है, ग्रावा से पाक के ग्रनन्तर घट बाहर निकाले जाने पर कभी टेढ़ा-मेढ़ा टूटा-फूटा होता है। यह स्थिति स्पष्ट करती है, कि कच्चा घड़ा ग्रावा में रक्खे जाने के ग्रनन्तर ग्राग्न-संयोग से नष्ट होगया था, ग्रनन्तर उत्पत्ति के समय किसी उपभोक्ता-ग्रदृष्ट के कारण वैगुण्य को प्राप्त होगया । इससे भी पाकज दशा में ग्रवयवी का नष्ट होना प्रमाणित होता है। इन ग्राधारों पर वैशे- पिक के सिद्धान्तरूप में 'पीलु-पाकवाद' स्वीकार कियाजाता है।

उभय-वाद, एक विवेचन — गम्भीरता से विचार करने पर दोनों वादों में वाह्य परिस्थितियों के ग्रतिरिक्त कोई विशेष ग्रन्तर प्रतीत नहीं होता। दोनों वादों के ग्रनुसार पूरा घड़ा पकता है। प्रत्येक वादी ग्रपने कथन के लिये यह ग्रावश्यक समभता है, कि घट का पूर्ण पाक होने में कोई वाधा उपस्थित न की-जासके। पर दोनों पक्षों में कुछ किमयां है, कुछ वाधा हैं।

पिठर-पाकवादी जब अवयवी में परमाणुपर्यन्त पाक मानता है, और ऐसा मानकर अवयवी में पूर्ण पाक का उपपादन करता है; तो एक प्रकार से यह स्वीकार होगया, कि पाक परमाणु अवस्था तक हुआ है। यह दूसरे वाद के साथ समानता की स्थिति है। विशेषता यह है, कि वह अवयवी का नाश नहीं मानता। अवयवी के नाश को वस्तुतः पीलु-पाकवादी सिद्ध नहीं कर पाता। कच्चे घड़े पर जैसी चित्रकारी व रूप-रेखा, अवयव-सिन्विश आदि पाक से पूर्व रहता है, पाक के अनन्तर भी उस सिन्विश तथा चित्रकारी आदि में कोई अन्तर नहीं होता; यदि अवयवी परमाणु पर्यन्त विशीर्ण होकर नष्ट होजाता है, तो ठीक उसी रूप में घट के स्वतः पुनर्निर्माण को सिद्ध किया जाना अशक्य है। इस निर्माण में आत्माओं के अदृष्ट को मुख्य कारण बताना वास्तविकता से मुंह मोड़ कन्नी काटकर बच निकल जाने के समान है।

इस वस्तुस्थिति को स्वीकार किया जाना चाहिये, कि कच्चे घड़े का आवा में रक्खे जाने से पूर्व जो कुछ अवयव-सन्निवेश, आकृति आदि है, ठीक वही पाक के अनन्तर बना रहता है। वह परमाणु पर्यन्त विशीर्ण होकर, ठीक उसी अव-

१. 'सर्वावयवेष्वन्तर्बिहश्च वर्त्तमानस्य[-ग्रवयविनः] ग्रग्निना व्याप्त्यभावात् ।'
 प्र० पा० भा०, पाकज प्रक्रिया प्रसंग ।
 पृष्ठ १०७, लाजरस संस्करण ।

२. द्रव्टव्य, न्यायमञ्जरी पृ० ४३८, लाजरस संस्करण।

यव-सिन्नवेश के साथ पुनः बना है; इस कथन में कोई प्रमाण नहीं हैं। बने-बनाये अवयवी में अग्नि द्वारा पाक संभव है। अग्नि का संपर्क अवयवी के बाहर की और रहेगा, यह कथन उपहासास्पद-जैसा है। अवयवी के बने रहते ही अग्नि-संपर्क पूर्ण अवयवी के साथ व्याप्त रहता है, यह प्रत्यक्षगम्य है। चाय के प्याले में तीज़-उष्ण चाय अथवा गिलास में दूध डालने पर प्याला और गिलास दोनों में अग्नि-संपर्क व्याप्त होजाता है। भीतर भरे उस उष्ण द्रव से वह समस्त पात्र इतना उष्ण रहता है, उसे वाहर से छुआ तक नहीं जासकता। यह स्थिति अग्नि द्वारा समस्त अवयवी के व्याप्त होने में प्रमाण है। प्याला व गिलास विशीर्ण हुए विना सबके सन्मुख विद्यमान रहते हैं।

इस स्थिति को ग्रधिक स्पष्ट समभने के लिये ग्रावश्यक है, प्रथम श्रवयवी के वास्तिविक स्वरूप को समभना। श्रवयवी क्या है ? समस्त श्रवयवों के सिन्नवेश-विशेष के ग्राधार पर एकता का ग्रस्तित्व। वह केवल 'एकत्व' का प्रतीकमात्र है। वस्तुरूप में वह श्रवयवों से ग्रितिरिक्त कुछ नहीं। पर स्वयं श्रवयव श्रवयवी नहीं हैं; श्रवयव ग्रनेक ग्रौर श्रवयवी एक है। पाक 'वस्तु-तत्व' में होता है, उसे किसी नाम से कहिलयाजाय। इसप्रकार श्रवयवी केवल 'एकत्व' का प्रतीक हे, ग्रौर उसका बौद्धिक ग्रस्तित्व है। यही श्रवयवी को स्वतन्त्र सत्ता है। धारण, ग्राकर्षण, प्रत्यभिज्ञान, एकत्व का बोध आदि सब उस विशेष श्रवयवस्तिनवेश के आधार पर होते हैं। केवल ग्रवयवों के ग्राधार पर यह सब होना संभव नहीं। ग्रवयवी की स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार किये जाने में यही प्रमाण है।

श्रवयवों के सिन्निविष्ट रहने पर पाक की संभावना कहाँ तक है, विचारना चाहिये। पाक के लिये अग्नि किसी वस्तु में तीन प्रकार से प्रसार पाता है। ये तीन प्रकार वस्तुश्रों के भेद के श्राधार पर हैं। विभिन्न वस्तुश्रों का रचना-क्रम श्रीर उसके श्राधार पर उनका गठन श्रनेक प्रकार का होता है। उसीके अनुसार उनमें पाक के लिये श्रग्नि का प्रसार तीन प्रकार से पायाजाता है।

१-संचालन-[Conduction=कॉन्डक्शन], यह प्रकार धातुओं में देखा-जाता है। अर्थात् धातुओं में ताप की गित का यह प्रकार है। इसमें घातु के एक सिरे का ताप से संपर्क होने पर तप्त भ्रंश अ्रगले संबद्ध भ्रंशों को क्रमशः ताप देताजाता है। धातु का एक भाग ताप से संबद्ध होनेपर समस्त धातुपिण्ड संतप्त होजाता है।

२-संबहन-[Convection = कॉन्वैक्शन], यह प्रकार द्रव पदार्थी में पायाजाता है; जैसे-घृत, जल, बरफ ग्रादि। गैस में भी ताप की गति का यही प्रकार रहता है।

३-विकीण-[Radiaction=रैंडिऍक्शन], जहाँ ताप स्वयं पदार्थ तक पहुंचता है, वहां यह प्रकार माना गया है। जैंसे-सूर्यका ताप हम तक पहुंचता है। ग्रंगीठी श्रादि के समीप बैठे हम ताप का श्रनुभव करते हैं। वस्तुतः पहले दो प्रकारों में भी विकीण-स्थिति मूलरूप से विद्यमान रहती है। ग्रागे श्राधार की स्थिति विभिन्न होने से उक्त-प्रकार वनजाते हैं।

ताप की गति के आधार पर द्रव्य दो वर्गों में बाँटे गये हैं— १-सुचालक = Good Conductor । २-कुचालक—Bad Conductor । धानु संख्या एक में, तथा काष्ठ, घट आदि संख्या दो में आते हैं। इनमें [संख्या दो वालों में] ताप संबद्ध ग्रंश से आगे नहीं चलता।

पाक के इन प्रकारों में घटादि द्रव्यों का पाक दूसरे प्रकार के अनुसार समभना चाहिये। इसप्रकार अवयवों की सिन्निविष्ट दशा में अर्थात् अविकृत अवयवी में पाक होना संभव है। पार्थिव आदि अवयवी के गठन की अपेक्षा अग्नि अत्यन्त सूक्ष्म रहता है; इसी कारण वह सिन्निविष्ट अवयवों में प्रवेश पाजाता है। इस वस्तुस्थित का आचार्यों ने दोनों प्रकार अभिलापन किया है। अवयवी के आधार प्रत्येक अवयव के पकजाने के कारण अवयवी के अन्तिम-अवयव पर्यन्त विशीर्ण होजाने की कल्पना केवल बौद्धिक है। स्वतन्त्र परमाणु में पाक कहेजाने का यही मूल आधार है। अन्यथा अवयवी में पाक होने की संभावना के लिये कोई बाधा प्रतीत नहीं होती।

कतिपय ज्ञास्त्रीय मान्यताएँ:—स्वतन्त्र परमाणुग्रों में पाक की कल्पना के लिये दौड़ क्यों लगाई गई, इसके ग्राधार—कितपय ज्ञास्त्रीय मान्यता हैं। उनपर विचार कर लेना ग्रपेक्षित हैं। पहली मान्यता है—'कार्यद्रव्य में कारणगुणपूर्वक गुणोत्पत्ति'। इसके श्रनुसार कार्य घट में गुणोत्पत्ति उसके कारणगत गुणों से होगी। दूसरी मान्यता है—'कार्यद्रव्यनाज्ञ से गुण का नाज्ञ'। ये दोनों मान्यता सीमित करदीगई हैं—केवल पाकज गुणों के लिये। इसका परिणाम यह है, कि घट ग्रादि ग्रवयवी में पूर्वगुण का नाज्ञ, एवं गुणान्तर की उत्पत्ति ग्राग्न-संयोग से नहीं होसकती। घट के पकने पर देखाजाता है, कि उसमें पूर्वगुण का नाज्ञ ग्रीर गुणान्तर की उत्पत्ति होगई है; यह स्थिति उक्त मान्यताग्रों के श्रनुसार घट का नाज्ञ हुए विना संभव नहीं; इसलिये घटनाज्ञ की कल्पना कीजाती है, ग्रीर यह नाज्ञ सर्वादिम श्रवयवी पर्यन्त मानना पड़ता है। इसप्रकार द्रचणुक पर्यन्त श्रवयवी का नाज्ञ होकर स्वतन्त्र परमाणुग्रों में श्रग्निसंयोग से पूर्वगुणनाज्ञ ग्रीर गुणान्तर की उत्पत्ति को मानागया। परन्तु पाक के ग्रनन्तर ग्रावा से घट बाहर निकाले जाने पर गुणपरिवर्त्तन के ग्रतिरिक्त वह ग्राकार-प्रकार व ग्रवयव-सन्निवेश ग्रादि

में वैसा ही दीखता है, जैसा पाक से पूर्वथा; इसलिये उसकी पुनः उत्पत्ति की कल्पना करनी पड़ती है। तब अन्त्यावयवी घट आदि तक कारणगुणपूर्वक कार्य में गुणोत्पत्ति की मान्यता व्यवस्थित होती है।

इन मान्यताग्रों से परमाण को बाहर रक्खा गया है, क्योंकि वहां न द्रव्य-नाश से गुणनाश संभव है, ग्रीर न कारणगुणपूर्वक गुणोत्पत्ति । क्योंकि परमाणु नित्य मानेजाने से न उसका नाश संभव है, ग्रीर न उसका कोई कारण; जिससे वहां कारणगुणपूर्वक गुणोत्पत्ति हो । ये मान्यता हैं, जिनके कारण ग्रवयवी में पाक होना बाधित होकर उसके लिये परमाणुपर्यन्त दौड़ लगाना ग्रावश्यक समभागया है ।

इस विचार में — जैसा प्रथम कहागया — अवयवी का पूर्णनाश होकर पुनः स्वयं इसका उत्पन्न मानाजाना केवल कल्पना - प्रस्त है; इस स्थित का ध्यान रखते हुए यदि उक्त मान्यताओं में कुछ शिथिलता करदीजाय, तो अवयवी में पाक निर्वाध होजाता है। मान्यताओं के शेथिल्य का स्वरूप इसप्रकार समभना चाहिये अत्यावयवी में गुणोत्पत्ति तथा गुणनाश को दोनों प्रकार मानलियाजाय — १ — कारणगुणपूर्वक गुणोत्पत्ति तथा ब्रव्यनाश से गुणनाश। एवं २ — अग्निसंयोग से गुणनाश तथा गुणान्तरोत्पत्ति। इसका विवेक इसप्रकार होगा — परमाणु प्रथम जैसे रूपादि गुणवाले हैं, उनसे द्वयणुकादि उत्पत्तिकम द्वारा कार्य में जो गुण उत्पन्न होंगे वे अन्त्यावयवी पर्यन्त कारणगुणपूर्वक होंगे। यदि उसी दशा में घटादि कार्य-अन्त्यावयवी नष्ट होजाता है, तो द्वयनाश से गुणनाश होगा।

अन्त्यावयवी में अग्नि-संयोग होने पर पूर्वगुण का नाश और गुणान्तरोत्पत्ति अग्निसंयोग द्वारा होंगे। जो कार्य परमाणु में मानागया, वह अन्त्यावयवी में मान लेना चाहिये। अब अन्त्यावयवी में पूर्वगुण नष्ट होकर पाकज गुणान्तर उत्पन्न होगये हैं। इसके अनन्तर जब अवयवी का नाश होगा, तो पुनः यहां द्रव्यनाश से गुणनाश होगा। इससे कारणगुणपूर्वक कार्य में गुणोत्पत्ति, तथा अपवादरूप से अन्त्यावयवी में अग्नि-संयोग से भी गुणनाश व गुणोत्पत्ति होगी। इसप्रकार उत्त मान्यताओं का निर्वाह होजाता है।

आशंका कीजासकती है, कि जब ग्रवयवी में पाक होगा, तो अवयवों की क्या दशा होगी ? क्या ग्रवयव पाकरिहत रहेंगे ? क्योंकि ग्रवयव स्वयं ग्रवयवी नहीं हैं ? इस ग्राशंका का समाधान तिल की ग्रोट पहाड़ है । इसी कारण ग्रव-यवी का मान्य स्वरूप प्रथम निर्दिष्ट कियागया है । वस्तु-सत्ता के रूप में विशिष्ट सिन्नवेश के साथ समस्त ग्रवयव ही ग्रवयवी हैं । यदि ग्रवयवी का पाक होता है, वो ग्रवयव शेष नहीं रहजाते । ग्रवयवी उन्हीं समस्त ग्रवयवों का सिन्नविष्ट-

रूप है। इसीकारण प्रथम कहा है-पाक अवयवी में कहाजाय, या अवयव में; इसमें मूलतः कोई विशेष अन्तर नहीं है।

एक अन्य आशंका विद्वानों के सम्मुख है। द्रव्यनाश सं गुण का नाश होता है, इस मान्यता के अनुसार पक्व-अपक्व घट आदि द्रव्य जब नष्ट होते हुए आद्य-कार्य द्वयणुक की दशा में आजाते हैं, तब भन्तिम विभागजन्य संयोगादि नाश से द्वयणुक कःर्य का नाश होजाता है। कार्यद्रव्यनाश से उसके रूपादि गुणों का नाश होजायगा; तब उन परमाणुओं में कौन-से रूपादि गुण रहेंगे? उस दशा में वहां रूपादि गुणोत्पत्ति का कारण क्या होगा? कदाचित् प्रलयकाल उपस्थित होने पर प्रलयाग्न-संयोग कारण कल्पना कियाजासके; पर घटादि कार्य की वैसी दशा प्रलयकाल के अतिरिक्त समय में भी संभव है? वस्तुतः अतीन्द्रिय पदार्थ-विषयक ये निगूढ़ आशंका-जिनका कदाचित् कहीं अन्त नहीं-सदा समाधान की अपेक्षा रखती हैं।

परमाणु से कार्यारम्भ के प्रसंग में एक तीसरी मान्यता यह प्रस्तुत कीजाती है, कि दो द्रव्यों का संयोग ग्रव्याप्यवृत्ति [स्वसमानाधिकरणात्यान्ताभावप्रतियोगी] होता है। इस व्यवस्था को—दो कार्यद्रव्यों के संयोग के विषय में—सीमित करिदयागया है। तात्पर्य है—कार्यद्रव्य-द्वय का संयोग ग्रव्याप्यवृत्ति होता है। इस मान्यता के श्रनुसार दो परमाणु श्रों का संयोग-जो द्वचणुक को उत्पन्न करता है-ग्रव्याप्यवृत्ति नहीं होता; क्योंकि द्वचणुक के ग्रवयव—दो परमाणु कार्यद्रव्य नहीं हैं। अवयवी में पाक माननेवालों का कहना है, कि ग्रवयवी में अवयव-संयोग के ग्रव्याप्यवृत्ति होने के कारण सावकाश होने से श्रिग्न उस ग्रवकाश द्वारा श्रवयवी में प्रविष्ट होजाता है; इसप्रकार अवयवी-दशा में पाक संभव है। परन्तु द्वचणुक के ग्रवयव—दो परमाणुश्रों का संयोग सावकाश न होने से ग्रग्नि का प्रवेश वहां संभव न होगा। तब अवयवी में पाक का कथन संगत नहीं मानाजासकता।

इसके विवेचन में प्रवृत्त अवयवि-पाकवादी का कहना है, कि यदि द्वचणुक के आरम्भक परमाणु-द्वय का संयोग निरवकाश रहता है, तो इसका यह तात्पर्य है, कि परमाणु और द्वचणुक का परिमाण समान है। यदि परमाणु के समान परिमाण वाले द्वचणुक में निरवकाश होने से अग्निद्वारा पाक संभव नहीं, तो उसी परिमाणवाले स्वतः निरवकाश परमाणु में पाक कैसे संभव होगा? तब जैसे परमाणु नें अवकाश न रहने पर पाक संभव है, वैसे ही द्वचणुक में परमाणु समान आकार होने से पाक होता चाहिये। यदि यहां पाक न होगा, तो परमाणु में ही क्यों होगा? परिमाण की व निरवकाशता की उभयत्र समानता से एक [परमाणु] में पाक हो, अन्य ]द्वचणुक] में न हो, इसका कोई नियामक प्रतीत नहीं

होता । यदि द्वचणुक (अवयवी) में पाक संभव है, तो घट (अवयवी) में भी संभव होगा।

इस सव विवेचन से यह स्पष्ट करने का प्रयास कियागया है, कि पाक चाहे ग्रवयव में मानाजाय, अथवा ग्रवयवी में, इससे वस्तु-स्थित में कोई ग्रन्तर नहीं आता । व्याख्याकारों ने पिठरपाक अथवा पीलुपाक के ग्राधार पर जो विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किये हैं, उनमें शाब्दिक वाद-प्रतिवाद ही अधिक उभरकर सामने आया है। वस्तु-स्थित की ग्रोर उतना घ्यान नहीं दियागया।

पीलुपाक-वाद के अनुसारद्वचणुक-नाश के अनन्तर स्वतन्त्रपाधिव परमाणु आं में अगिनसंयोग से पूर्व-विद्यमान श्यामरूपादि का नाश तथा अन्य रक्तरूपादि के उत्पन्न होने में कितने क्षण अपेक्षित होते हैं; इसका विवरण व्याख्याकारों ने विस्तारपूर्वक प्रस्तुत किया है। इस प्रिक्त्या का आरम्भ द्वचणुकनाश से कियाजाता है। यद्यपि इससे पूर्व द्वचणुक के आरम्भक परमाणु के साथ अग्नि का 'नोदन' नामक संयोग होता है। उस संयोग से एक परमाणु में किया उत्पन्न होकर, वह उस परमाणु का दूसरे परमाणु एवं पूर्वप्रदेश से विभाग करदेती है; अर्थात् उस किया से एक परमाणु में पूर्वप्रदेश से विभाग उत्पन्न होता है। उससे द्वचणुकारम्भक संयोग तथा पूर्व-प्रदेश-संयोग का नाश होजाता है। उससे द्वचणुकारम्भक संयोग तथा पूर्व-प्रदेश-संयोग का नाश होजाता है। तथापि द्वचणुक-नाश से पहले के क्षणों की उपेक्षा करके द्वचणुक-नाश-क्षण से ही गणनामूलक क्षण-प्रक्रिया का आरम्भ कियाजाता है। वह प्रक्रिया निम्मलिखित-रूप में समभनी चाहिये—

#### प्रथम क्षण-

- (क) द्वधणुक-नाश,
- (ख) इयामरूपादि-नाशक 'अ' अग्नि और 'अ' परमाणुसंयोग का उत्पाद,
- (ग) इयामरूपादि की विनाशोनम् खता,
- (घ) रक्तरूपादि के उत्पादक 'श्रा' श्रग्नि-'श्र' परमाणु-संयोग की उत्पादो-न्मुखता,
- (ङ) पूर्वक्षणोत्पन्न किया द्वारा सम्पन्न 'स्र' परमाणु का उत्तर-देश के साथ संयोग।
- १० एक ही अग्नि-संयोग विनाश और उत्पाद का कारण नहीं होता। अतः प्रथम 'अग्नि' पद के सात 'अ' तथा दूसरे के साथ 'आ' संकेत दियागया है। इसी-प्रकार द्विषणुकारम्भक दो परमाणुओं को 'अ' तथा 'आ' से संकेतित किया है।

## द्वितीय क्षण---

- (क) 'ग्र' परमाणु में श्यामरूपादि का नाश,
- (ख) श्यामरूपादि नाशक 'ग्र' ग्रग्नि + 'अ' परमाणु-संयोग से 'ग्र' अग्निगत किया का नाश,
- (ग) उत्तर-देश-संयोग से 'ग्र' परमाणुगत किया का नाश,
- (घ) रक्तरूपादि के उत्पादक 'आ' अग्नि और 'आ' परमाणु के संयोग का उत्पाद।

## तृतीय क्षण--

- (क) 'स्र' परमाणु में रक्तरूपादि का उत्पाद,
- (ख) 'ग्र' अग्नि में [ग्रद्ष्टादिवश] कियान्तर का उत्पाद,
- (ग) 'ग्रा' ग्रग्नि की पूर्व-किया का विनाश । चतुर्थ क्षण—-
- (क) अदृष्टवदात्म-संयोग से 'अ' परमाणु में द्वधगुणकारम्भक-संयोगानुकूल-किया का उत्पाद,
- (ख) 'ग्र' ग्रग्नि में पूर्वक्षणोत्पन्न किया द्वारा उसका 'ग्र' परमाणु स तथा पूर्व-देश से विभाग,
- (ग) 'ग्रा' अग्नि में [ग्रदृष्टादिवश] कियान्तरोत्पाद। पञ्चमक्षण—
- (क) 'ग्र' परमाणु का पूर्व-प्रदेश से विभाग,
- (ख) 'ग्र' ग्रग्नि के पूर्व-देश-संयोग का नाश,
- (ग) 'ग्रा' अग्नि का 'ग्र' परमाणु से तथा पूर्व-प्रदेश से विभाग । षठक्षण—
- (क) 'ग्र' परमाणु के पूर्व-देश-संयोग का नाश,
- (ल) 'म्र' म्राग्निका 'म्रा' परमाणु के साथ तथा उत्तर-देश के साथ संयोग,
- (ग) 'भ्रा' म्रग्नि का 'म्र' परमाणु के साथ तथा पूर्व-देश के साथ संयोग का नाश।

## सप्तमक्षण-

- (क) 'ग्र' परमाणु का 'ग्रा' परमाणु के साथ तथा उत्तर-देश के साथ संयोग,
- (ख) 'ग्रा' परमाणु के स्यामरूपादि का नाश,
- (ग) 'ग्रा' अग्नि का 'ग्रा' परमाणु के साथ संयोग।

#### ग्रव्हमक्षण---

(क) 'श्रा' परमाणु में 'श्रा' ग्राग्न के संयोग से रक्तरूपादि का उत्पाद,

- (ख) सप्तमक्षण-गत 'अ-ग्रा' परमाणुद्धय के संयोग से द्वचणुक का उत्पाद।
- (क) द्वचणुक के समवायिकारण 'अ' परमाणु तथा 'म्रा' परमाणु में क्रमा-नुसार तृतीयक्षणोत्पन्न एवं ग्रष्टमक्षणोत्पन्न रक्तरूपादि से द्वचाुक में रक्तरूपादि का उत्पाद।

द्वचणुकद्रव्यनाश से लगाकर पुनः द्वचणुकोत्पत्ति एवं द्वचणुक में रक्तरूपादि की उत्पत्ति पर्यन्त जो नव-क्षण प्रक्रिया प्रस्तृत कीगई है, वह न्यायवैशेपिक के उन नव्य ग्राचार्यों के मतानुसार है, जो विभागज-विभाग की उदभावना को ग्रना वश्यक मानते हैं। इस विभाग को स्वीकार करने वाले प्राक्तन ग्राचार्यों का कहना है, कि एक ही किया द्रव्यारम्भक संयोग के विरोधी तथा ग्रविरोधी दोनों प्रकार के विभाग को उत्पन्न नहीं करसकती। इसको स्पष्ट करने के लिये व्या-ख्याकार कमल-दल-विकास का उदाहरण प्रस्तृत करते हैं। कमल जब कली (मुकूल) की अवस्था पारकर खिलने लगता है, उस समय कमल के जिस एक दल (पंखड़ी) में किया होती है, वह किया अपने आधार (दल) में विभाग को उत्पन्न करती है। वह विभाग उस दल का-एक ग्राकाश-प्रदेश के संयोग का नाश कर-भ्रन्य भ्राकाश-प्रदेश से संयोग उत्पन्न कर देता है। यह ऋियाजन्य विभाग द्रव्यारम्भक संयोग का स्रविरोधी है। यदि वही किया द्रव्यारम्भक संयोग के विरोधी विभाग को भी उत्पन्न कर दे, तो कमल विकसित होने के स्थान पर विनष्ट होजाना चाहिये । स्राकाशदेश-दलसंयोगनाश के स्रवसर पर ही द्रव्यारम्भक संयोग का भी नाश होजाने से विकसित न होकर कमल नष्ट हो-जायगा। इस कारण यह शास्त्रीय व्यवस्था है, कि एक किया द्रव्यारम्भक संयोग के विरोधी-अविरोधी दोनों प्रकार के विभाग को उत्पन्न नहीं करसकती।

इस व्यवस्था के अनुसार द्वचणुकावयव में उत्पन्न किया द्वच्यारम्भक संयोग के विरोधी विभाग को उत्पन्न करती है। विभाग से द्वच्यारम्भक संयोग का नाश होजाने पर भी द्वचणुक द्रव्य का नाश प्राप्त न होगा; यद्यपि असमवायि-कारण-अवयवसंयोग के नाश से कार्यद्रव्य का नाश होजाना चाहिये। द्वचणुक के नाश न होने का कारण यह है, कि उसके कियाश्रय अवयव का आकाश-देश से जो संयोग है, उसका नाशक कोई कारण यहां नहीं है। इसके लिये आचार्यों ने कल्पना की है, कि यह कियाजन्य विभाग अपने आगे एक और विभाग को उत्पन्न कर देता है, वह विभाग द्रव्य (-द्वचणुक) के अनारम्भक द्वचणुकावयव-आकाशदेशसंयोग का नाश करदेता है। इसका परिणाम होता है, कि द्वचणुका-वयव उस आकाश-देश से हटकर अलग होजाता है, तब द्वचणुक अपने कार्यरूप

को खोदेता है।

कमल-दल-विकास के तर्क पर विभागज-विभाग की कल्पना में नव्य आचार्यों का कहना है, कि वहां किया द्रव्यारम्भकसंयोग के विरोधी विभाग को उत्पन्न नहीं करती, भले ही उसमें उभयविध विभाग को उत्पन्न करने की क्षमता बनी रहे। कारण यह है, कि कमल का द्रव्यारम्भक संयोग दलों के मूल में है, तथा विकास के लिये दलों के अग्रभागस्थित कमल-द्रव्यानारम्भक संयोग का विभाग से नाश होता है। वही क्रियाजन्य विभाग कली-द्रव्य के आरम्भक संयोग का नाशक होता है। कली (-मुकुल) द्रव्य के रूप में दलों का जो परस्पर संयोग है, वह द्रव्यारम्भक संयोग है; उसका यदि नाश न होगा, तो कमल का विकास ही संभव नहीं, वह मुकुल ही बना रहेगा। अतः एक क्रियाजन्य विभाग उभयविध [द्रव्यारम्भक अनारम्भक] संयोग का नाशक संभव है; तब विभागज-विभाग की कल्पना व्यर्थ है।

प्राक्तन आचार्य यहां भी विभागज-विभाग की कल्पना करते हैं; क्योंकि एक कियाजन्य विभाग अपने अधिकरण में एक ही संयोग का नाशक होसकता है। यहां संयोग दो हैं, एक-अवयवों का द्रव्यारम्भक संयोग; दूसरा द्वचणुका-वयव का आकाश-देश से संयोग, जो द्रव्य का अनारम्भक है। कियाजन्य विभाग द्रव्यारम्भक संयोग का नाशकर चरिताथं होजाता है। पूर्णकाम हुआ वह विभाग अन्य विरोधी-नाश-कार्य के लिये अक्षम होगा, अतः द्रव्यानारम्भक संयोग के नाश के लिये विभागज-विभाग की कल्पना आवश्यक है।

कियाजन्य एक ही विभाग के द्रव्यारम्भकसंयोग का विरोधी एवं अविरोधी होने में आचार्य उदयन ने विभाग-गत वैजात्य होने की आपत्ति का उद्भावन किया है। आचार्य का कहना है, कि विभाग-गत वैजात्य उसके कारणभूत कर्म-गतवैजात्य के विना संभव नहीं, तथा कर्म-गत वैजात्य की कल्पना सर्वथा निराधार है; क्योंकि एक ही कार्य में परस्पर विरुद्ध उभयविध वैजात्य [द्रव्यारम्भक-संयोग-प्रतिरोधक विभागजनकत्व एवं द्रव्यारम्भकसंयोगाऽप्रतिरोधक—विभागजनकत्व] का उपपादन नहीं कियाजासकता। इस कारण एक कियाजन्य विभाग द्रव्यारम्भक संयोग का विरोधी-अविरोधी उभयरूप नहीं होसकता। अतः कियाजन्य विभाग के नाश के लिये अन्य विभाग अपेक्षित होगा। इसकारण विभागज-विभाग की कल्पना अनिवार्य है।

इस प्रसंग में वस्तुस्थिति यह है, कि द्वचणुक-नाश के भ्रवसर पर दो संयोग ऐसे हैं, जिनका नाश होने से द्वचणुक का नाश संभव है। एक-द्वचणुकद्रव्या- रम्भकसंयोग; श्रश्चित् दो परमाणुश्रों का परस्पर संयोग। दूसरा-द्वचणुकावयव-श्राकाशदेश-संयोग। यह संयोग द्वचणुक द्रव्य का श्रारम्भक नहीं है। द्वचणुका-वयव में हुई किया से उत्पन्न विभाग पहले संयोग का नाशक होगा। दूसरे संयोग का नाश कियाजन्य विभाग से संभव नहीं, क्योंकि वह एक संयोग का नाश कर चिरतार्थ होचुका है। इसके श्रितिरक्त उन दोनों विभागों में स्वरूपेण वैजात्य है। श्रतः दूसरे संयोग के नाश के लिये अन्य विभाग श्रपेक्षित होगा; वही विभागज-विभाग है। तात्पर्य है, कियाजन्य विभाग श्रागे अन्य विभाग को उत्पन्न करदेता है।

उक्त विवरण विभाग की उभयविधता [द्वचणुकारम्भक-संयोगविरोधिता-अविरोधिता; अथवा द्वचणुकारम्भक-अनारम्भकसंयोगविरोधिता] को सम्मुख रख प्रस्तुत कियागया है। इसीको किया के आधार पर इसप्रकार प्रस्तुत किया-जासकता है— एवं किया उस विभाग को उत्पन्न करती है, जो द्रव्यारम्भक-संयोग का नाशक है। वही किया द्रव्य के अनारम्भक-संयोग के नाशक विभाग को उत्पन्न नहीं करसकती। इसिलये द्वचणुकनाश के आधार पर कियाजन्य-विभाग द्रव्यारम्भक-संयोग का नाश करेगा; द्वचणुकावयव-आकाशदेशसंयोग का नहीं। अन्य किया की कल्पना वहां न होने से इस संयोग का नाशक विभाग कियाजन्य-विभाग से उत्पन्न मानाजाता है। यह स्थित प्रत्येक द्रव्य-नाश के अव-सर पर उपस्थित होती हैं, जब कि मुख्यतः उसका नाश असमवायिकारण के नाश होजाने से होरहा हो।

कारणस्थानीय पूर्विवभाग कार्यस्थानीय विभाग को कौन से क्षण में उत्पन्न करता है; इस विषय में स्राचार्यों का थोड़ा मतभेद है। एक मत है--िक्रयाजन्य विभाग से द्रव्यारम्भकसंयोग-नाश क्षण में स्रगला विभाग उत्पन्न होजाता है। दूसरा मत है--द्रव्यारम्भकसंयोग-नाश-क्षण में विभागज-विभाग उत्पन्न न हो-कर उससे स्रगले द्रव्य-नाश क्षण में उत्पन्न होता है। यह मत स्राचार्य उदयन का है।

आचार्य का कहना है, कि प्रशस्तपाद के 'कार्यविनाश' पद का अर्थ--द्रव्यान् रम्भ क-संयोग-विनाश' न होकर 'द्रव्यनाश' है। कारण यह है, कि विभाग आगे विभागान्तर के उत्पादन में प्रतिबन्धकाऽभाव की अपेक्षा रखता है। द्रव्यारम्भक-संयोग विभाग का प्रतिबन्धक नहीं होसकता; क्योंकि ऐसा मानने पर संयोग विभाग से प्रबल होगा, तब वह विभाग द्रव्यारम्भक संयोग का प्रतिबन्धक न

१. 'विभागः कार्यविनाश विशिष्टं कालं ः श्रपेक्ष्यः विभागान्तरमारभते।' प्र० पा०, विभागप्रकरण।

हो सकेगा। एक ही विभाग संयोग का प्रतिवद्ध्य और प्रतिबन्धक होना संभव नहीं। अतः विभाग का प्रतिबन्धक द्रव्य को मानना होगा। द्रव्य की विद्यमानता में विभाग विभागान्तर को उत्पन्न नहीं करसकेगा, द्रव्य-नाश-लक्षण में ही यह संभव होगा। अतः प्रशस्तपाद के 'कार्य-विनाश' पद का अर्थ 'द्रव्य-विनाश' सम-भना युक्त है।

इस मतभेद के रहने पर जब प्रथम मत के अनुसार द्रव्यारम्भक-संयोग-नाश क्षण में विभागज-विभाग उत्पन्न होता है; तब पीलु-पाक प्रक्रिया दश-क्षण की बनती है। दूसरे मत के अनुसार एक क्षण ग्रागे, द्रव्य-नाश-क्षण में विभागज-विभाग उत्पन्न होने से पीलु-पाक-प्रक्रिया में एक क्षण ग्रीर बढ़जाता है। यह मत-भेद इसीकारण है, कि विभागज-विभाग स्वीकार करने पर उसे किस क्षण में उत्पन्न मानाजाय; द्रव्यारम्भक-संयोग-नाश-क्षण में ग्रथवा द्रव्य-नाश-क्षण में।

द्रव्य-नाश-क्षण में विभागज-विभाग की उत्पत्ति मानने पर एक बात विचारणीय है। द्रचणुकावयव में कियाजन्य विभाग से द्रचणुकद्रव्यारम्भक परमणुद्रचसंयोग का नाश होने पर ग्रगले क्षण में द्रव्यनाश ग्रवश्यंभावी है। ग्रसमवायकारण के नाश से द्रव्यनाश मानाजाता है। ग्रब यदि द्रव्यनाश-क्षण में विभागज-विभाग उत्पन्त हुआ मानाजाता है, तो वह विभाग ग्रपनी उत्पत्ति से ग्रगले क्षण में द्रचणुकावयव-ग्राकाशदेश-संयोग का नाश करेगा। जबतक इस संयोग का नाश न होगा, द्रचणुकावयव उस देश से न हटने के कारण द्रचणुक बना रहेगा; क्योंकि ग्राकाश-देश के साथ उसके संयोग का नाश नहीं हुन्ना है। इसका परिणाम यह होगा, कि ग्रसमवायकारण का नाश होजाने पर भी द्रव्य बना रहेगा, जो ग्रनिष्ट है। इसलिये द्रव्यनाश-विशिष्ट-क्षण रो एक क्षण पूर्व ग्रथांत् द्रव्यारम्भक-संयोग-नाश-विशिष्ट-क्षण में विभागज-विभाग की उत्पत्ति मानना ग्रधिक युक्त है। इससे द्रव्यारम्भक-संयोगनाश होने पर ग्रगले जिस क्षण में द्रव्याता होगा; उसी क्षण में प्रथमक्षणोत्पन्न विभागज-विभाग से द्रचणुकावयव-ग्राकाशदेश-संयोग का नाश होगा। ऐसी स्थित में ग्रसमवायिकारण के नाश से द्रव्यनाश में कोई बाधा न रहने से ग्रनिष्टापत्ति न होगी।

द्रव्य (-द्वचणुक) को विभागज-विभाग का प्रतिवन्धक माना, जवतक द्रव्य बैठा है, विभागज-विभाग को उत्पन्न नहीं होने देता। ग्रतः द्रव्यनाशविशिष्ट क्षण में विभागज-विभाग की उत्पत्ति मानना युक्त है। परन्तु ऐसी स्थिति में विभागज-विभाग मानने की आवश्यकता क्या है? द्रव्यनाश का तात्पर्य है— द्वचणुकावयव का उस ग्राकाश-देश से हटजाना, जब ग्राकाशदेश-विशेष के साथ

उस द्रघणुकावयव का संयोग ही न रहा, तो विभागज-विभाग का उत्पन्न होना अनावश्यक है। उस आकाशदेश-विशेष के साथ द्रघणुकावयव-संयोग का नाश करने के लिये ही तो उस विभाग की आवश्यकता थी। द्रव्यनाश होने पर उस संयोग का रहना संभव नहीं। यदि संयोग बना है, तो द्रव्यनाश कहना संगत न होगा। फलतः द्रघणुक-द्रव्यारम्भक-संयोग-नाश-विशिष्ट क्षण में विभागज-विभाग की उत्पत्ति मानना अधिक उपयुक्त है।

संयोग-विभाग का प्रतिबद्ध्य-प्रतिबन्धकभाव एक ही संयोग-विभाग में असंभव है। जो विभाग संयोग का प्रतिबन्धक है, वही विभाग संयोग का प्रतिबद्ध्य नहीं होसकता। जहां द्रव्य में किया उत्पन्न होकर भी द्रव्यावयव में विभाग को उत्पन्न नहीं करती, वहां विभाग द्रव्यावयव-संयोग का प्रतिबद्ध्य है। दृढ़-संयोग द्रव्यावयवों में विभाग को उत्पन्न नहीं होने देता। संयोग-विभाग का प्रतिबन्धक द्रव्य होता है, ऐसा कथन विचारणीय है। द्रव्य-स्थित में अवयव-संयोग का रहना अनिवार्य है। तब उसीको विभाग का प्रतिबन्धक क्यों न माना जाय ?

इसप्रकार आचार्यों के विचारानुसार विभागज-विभाग की उत्पत्ति दोनों क्षणों में संभव है। एक-द्रव्यारम्भक-संयोग-नाश-विशिष्ट क्षण में; दूसरे-द्रव्य नाश-विशिष्ट क्षण में। प्रथम विचार के अनुसार द्वचणुक-नाश से लगाकर पुनः उत्पन्न द्वचणुक में रक्तरूपादि गुणोत्पत्ति तक दस क्षण लगते हैं। दूसरे विचार के अनुसार विभागज-विभाग के एक क्षण विलम्ब से उत्पन्न होने पर ग्यारह क्षण लग जाते हैं।

प्रथम प्रक्रिया का विवरण प्रस्तुत करने से पूर्व इतना समक्त लेना चाहिये, कि जब ग्रान्न हचणुक के संपर्क में पहुंचने वाला होता है, तब (१) ग्रान्न में किया उत्पन्न होती है, उस किया से (२) ग्रान्न का पूर्वदेश के साथ विभाग होता है; विभाग से (३) ग्राग्न-पूर्वदेश-संयोग का नाश होजाता है। तब (४) ग्राग्न का उत्तर देश के साथ तथा द्वचणुकावयव परमाणु के साथ संयोग होता है। इस ग्राग्न-संयोग से (५) द्वय्णुकारम्भक एक परमाणु में किया होती है, तथा अग्नि-निष्ठ किया का नाश होजाता है, ग्राग्नेतर (६) द्वय्णुकावयव परमाणु में विभाग की उत्पत्ति होती है, [ग्रागे इसी विभाग से परमाणु-ग्राकाश-देश-विभाग उत्पन्न होता है, जिसको विभागज-विभाग कहा है] कियाजन्य प्रथम विभाग, (७) द्वचणुकारम्भक परमाणु-संयोग का नाश कर देता है। इसके अनन्तर क्षण में द्वचणुक का नाश होता है; वहीं से दशक्षण-प्रक्रिया का प्रारम्भ है।

## दश-क्षण-प्रक्रिया

#### प्रथमक्षण---

- (क) द्वचणुकनाश,
- (ल) द्वचणुकारम्भक-संयोग-नाशक विभाग से परमाणु के स्राकाश-पूर्वदेश के साथ-विभाग की उत्पत्ति,
- (ग) ग्रन्नि-परमाणु संयोग। द्वितीयक्षण—
- (क) श्यामरूपादि-पूर्वगुणनाश,
- (ख) परमाणु-आकाश पूर्वदेश-संयोग का नाश,
- (ग) अन्य अग्नि का परमाणु से संयोग । तृतीयक्षण—
- (क) परमाणु में रक्तरूपादि गुणों की उत्पत्ति,
- (ख) परमाणु का उत्तरदेश के साथ संयोग । चतुर्यक्षण—
- (क) अग्निसंयोगजन्य परमाणुगत किया का नाश ।पञ्चमक्षण—
- (क) स्रदृष्टवदात्म-परमाणुसंयोग से परमाणु में द्रव्यारम्भानुकूल किया की उत्पत्ति ।

#### बष्ठक्षण---

- (क) परमाणु का पूर्वदेश के साथ विभाग। सप्तमक्षण—
- (क) परमाणु का पूर्वदेश के साथ संयोग का नाश। श्रष्टमक्षण—
- (क) दो परमाणुओं का परस्पर संयोग।नवमक्षण—
- (क) द्वचणुक की उत्पत्ति।
- (क) द्वचणुक में रक्तरूपादि की उत्पत्ति । उदयनाचार्यं के मतानुसार विमाग से विमाग की उत्पत्ति में द्रव्य-प्रति-
- १. किरणावली (-प्रशस्तपादव्याख्या), पृ० ४६६–६७। [ए० सो०, कलसत्ता संस्करण]।

बन्धक माने जाने के कारण जब तक द्रव्य बैठा रहेगा, विभागज-विभाग उत्पन्न नहीं होसकता। अतः द्रव्य-नाश के भ्रनन्तर क्षण में विभाग उत्पन्न होगा। इसके श्रनुसार 'एकादश-क्षण प्रक्रिया' व्यवस्थित होती है।

## एकादश-क्षण-प्रक्रिया

#### प्रथमक्षण---

- (क) द्वचणुकनाश,
- (ख) अग्नि-परमाणु संयोग। दितीयक्षण-—
- (क) विभागज-विभाग की उत्पत्ति,
- (ख) श्यामरूपादि का नाश। ततोयक्षण—
- (क) परमाणु का ग्राकाशपूर्व देश के साथ संयोग का नाश,
- (ख) रक्तरूपादि गुणों की परमाणु में उत्पत्ति । चतुर्थक्षण—
- (क) परमाणु का उत्तर-देश के साथ संयोग । पञ्चमक्षण---
- (क) ग्रग्नि-संयोगजन्य परमाणु-क्रिया का नाश। विदेशका—
- (क) अदृष्टवदात्म-परमाणु संयोग से परमाणु में द्रव्यारम्भानुकूल क्रिया की उत्पत्ति ।

#### सप्तमक्षण--

- (क) परमाणुक। पूर्वदेश के साथ विभाग। ग्रह्मकाण—
- (क) परमाणु के पूर्वदेश के साथ-संयोग का नाश। नवसक्षण—
- (क) द्रव्यारम्भक परमाणुद्धय-संयोग का उत्पाद।दशमक्षण—
- (क) द्वचणुक की उत्पत्ति । एकावशक्षण-
- (क) द्वधणुक में रक्तरूपादि गुणों की उत्पत्ति ।
   नवक्षण, दशक्षण ग्रीर एकादशक्षण प्रक्रिया का उपपादन उसी भ्रवस्था में

होता है, जब द्वयणुक का अवयव एक परमाणु किया का आश्रय रहता है।
यदि द्वयणुकारम्भक-संयोग-नाशक विभाग को उत्पन्न करने वाली किया एक
परमाणु में हो, और पुनः द्वयणुकारम्भक-संयोग को उत्पन्न करने वाली किया
दूसरे परमाणु में हो; तो पञ्चक्षण से लगाकर अब्दक्षण तक प्रकिया की
कल्पना कीजाती है।

द्वचणुक के अवयव एक परमाणु में पहले किया की उत्पत्ति, उससे पर-माणु-द्वय का विभाग, तदनन्तर परमाणुद्वध-संयोग का नाश; उसी क्षण में द्वचणुक के अवयव अन्य परमाणु में द्रव्यारम्भानुकूल किया की उत्पत्ति; इस स्थिति के अनन्तर क्षण-गणना निम्न-प्रकार होगी।

# पञ्च-क्षण-प्रक्रिया

#### प्रथमक्षण-

- (क) द्वचणुकनाश [प्रथम परमाणु की स्थिति के अनुसार],
- (ख) परमाणु का पूर्वदेश के साथ विभाग [द्वितीय परमाणु की स्थित के भ्रनुसार]।

  वितीयक्षण—
- (क) स्यामरूपादि पूर्वगुण-नाश।
- (ख) परमाणुका पूर्वदेश-संयोग-नाश। तृतीयक्षण---
- (क) परमाणु में रक्त रूपादि की उत्पत्ति।
- (ल) द्वचणुकारम्भक परमाणु-द्वय का संयोग। चतुर्थक्षण---
- (क) द्वचणुक की उत्पत्ति । पञ्चमक्षण—
- (क) द्वचणुक में रक्तरूपादि की उत्पत्ति।

पञ्चक्षणा प्रिक्तिया उस ग्रवस्था में होती है, जब परमाणु-द्वय-संयोग-नाश के साथ ग्रन्य परमाणु में कर्मोंत्पत्ति होजाती है। यदि संयोग-नाश के ग्रनन्तर द्वचणुक-नाश-काल में ग्रन्य परमाणुगत कर्म उत्पन्न माना जाता है, तो द्वचणुक में रक्तोत्पित्ति होने तक छह क्षण लगेंगे। इसीप्रकार एक परमाणु में रक्तोत्पित्त-काल तक परमाण्वन्तर में कर्मोत्पित्ति की कल्पना कीजासकती है। उसके ग्रनुसार ग्राठ क्षणतक की प्रक्रिया कल्पना कीगई है।

यदि परमाण्वन्तर में कर्मोत्पाद द्रव्य-नाश क्षण में मानाजाता है, तो षष्ठ-क्षण-प्रक्रिया निम्नप्रकार संभव होती है,

## षहठ-क्षण-प्रक्रिया

#### प्रथमक्षण-

- (क) द्वचणुकनाश,
- (ख) परमाण्वन्तर में क्रिया की उत्पत्ति । दितीयक्षण—
- (क) श्यामरूपादि का नाश,
- (ख) परमाणुका पूर्वदेश से विभाग। तृतीयक्षण—
- (क) रक्तरूपादि की उत्पत्ति,
- (ख) परमाणुका पूर्वदेश-संयोग-नाश । चतुर्यक्षण—
- (क) द्वचणुकारम्भक परमाणु-द्वय-संयोग । पञ्चमक्षण—
- (क) द्वचणुक की उत्पत्ति । षष्ठक्षण—
- (क) द्वचणुक में रक्तरूपादि की उत्पत्ति । इसीप्रकार श्यामरूपादिन।शक्षण में परमाण्वन्तर में कर्मोंत्पत्ति मानने से सप्त-क्षण-प्रक्रिया निम्नप्रकार सम्पन्न होगी ।

## सप्त-क्षण-प्रक्रिया

#### प्रथमक्षण-

- (क) द्वचणुकनाश। द्वितीयक्षण—
- (क) श्यामरूपादि का नाश,
- (ख) परमाण्वन्तर में कर्मोत्पाद। तृतीयक्षण—
- (क) परमाणु में रक्तरूपादि गुणोत्पत्ति।
- (ख) परमाणु का पूर्वदेश से विभाग। चतुर्थक्षण—
- (क) परमाणुका पूर्वदेश के साथ संयोग का नाश। पञ्चमक्षण—
- (क) द्वचणुकारम्भक परमाणु-द्वय-संयोग।

#### बब्दक्षण---

- (क) द्वचणुक-द्रव्योत्पत्ति । सप्तमक्षण—
- (क) द्वचणुक में रक्तरूपादि गुणोत्पत्ति ।
   ऐसे ही रक्तरूपादि के उत्पत्ति—क्षण में परमाण्वन्तर में कर्मोत्पत्ति मानने से अध्दक्षण-प्रक्रिया सम्पन्न होती है ।

# भव्ट-क्षणा प्रक्रिया

#### प्रथमक्षण---

- (क) द्वचणुकनाश। दितीयक्षण
- (क) श्यामरूपादि गुणों का नाश। तृतीयक्षण—
- (क) रक्तरूपादि-गुणोत्पाद,
- (ख) परमाण्वन्तर में किया की उत्पत्ति। चतुर्थक्षण—
- (क) परमाण्वन्तर में पूर्वदेश से क्रियाजन्य विभागीत्पाद। पञ्चमक्षण---
- (क) परमाणुका पूर्वदेश से संयोग का नाश। षष्ठक्षण---
- (क) परमाणु का श्रन्य परमाणु से द्वचणुकारम्भक संयोग। सप्तमक्षण—
- (क) द्वचणुक की उत्पत्ति। भ्रष्टमक्षण—
- (क) द्वचणुक में रक्तरूपादि-गुणोत्पत्ति।

पाकज-प्रिक्रिया के प्रसंग में यह जान लेना ग्रावश्यक है, कि पूर्व-द्वचणुकनाश के ग्रनन्तर स्वतन्त्र परमाणु में ग्रग्नि-संयोग से परमाणुगत रक्तरूपादि का उत्पाद होकर द्वचणुक में नवीन रक्तरूपादि की उत्पत्ति तक कम से कम पांच क्षण ग्रवश्य लगजाते हैं। इसकारण पांच क्षण की प्रिक्रिया से न्यून क्षण की प्रक्रिया कल्पना नहीं की जासकती। किसी भी स्तर से प्रारम्भ करने पर तीसरे क्षण से पूर्व परमाणु में नवीन रक्तरूपादि की उत्पत्ति नहीं होपाती। उसके ग्रागे द्वचणुक में रक्तरूपादि की उत्पत्ति के लिये दो क्षण ग्रौर लगजाते हैं। इसप्रकार जल्दी से जल्दी पञ्चम क्षण तक द्वचणुक में रक्तरूपादि की उत्पत्ति

होपाती है। यदि दूसरे तीसरे चौथे क्षणों में द्वयणुकोत्पत्ति की कल्पना कीजाय, तो द्वयणुक गुणहीन रहजायेगा, तब आगे द्वयणुकादि से उत्पन्न जगत् निर्मृण होना चाहिये। ऐसा न होने से पाकज-प्रिक्या के प्रसंग में द्विक्षण प्रिक्या, त्रिक्षण-प्रिक्या तथा चतुःक्षणप्रिक्रया की कल्पना करना संभव नहीं है।

# विमागज-विमाग

संयोग-विभाग दोनों परस्पर विरोधी गुण हैं। संयोग-नाश का प्रयोजक होता है-विभाग; ऐसे ही उत्तरदेश-संयोग विभाग-नाश का प्रयोजक मानाजाता है। जैसे संयोग तीन प्रकार का कहागया है, ऐसे ही विभाग तीन प्रकार का होता है-ग्रन्यतर-कर्मज, उभय-कर्मज, विभाग-ज।

ग्रन्यतर-कर्मज विभाग-जहां संयुक्त दो द्रव्यों में से केवल एक द्रव्य में किया उत्पन्न होकर उन द्रव्यों में विभाग कर देती है, वह विभाग ग्रन्यतर-कर्मज है। प्रत्येक संयोग के समवायिकारण दो द्रव्य होते हैं। उन दोनों में से किसी एक द्रव्य में किया उत्पन्न होकर उनमें विभाग को उत्पन्न करती है। जैसे-घर पर पक्षी बैठा है, घर ग्रीरपक्षी का संयोग है। गृह-पक्षी दोनों संयोग के समवायिकारण हैं। एक पक्षी उड़जाता है, पक्षी में उत्पन्न किया दोनों द्रव्यों में विभाग उत्पन्न करदेती है। यह ग्रन्यतर-कर्मज विभाग है।

उभय-कर्मज विभाग-जहाँ संयोग के समवायिकारण दोनों द्रव्यों में किया उत्पन्न होकर उनमें विभाग उत्पन्न करती है; वह विभाग उभय-कर्मज कहा-जाता है। जैसे—दो मेष ग्रथवा दो मल्ल परस्पर संघिदृत होकर पुनः विभक्त होते हैं, वहां दोनों द्रव्यों में उत्पन्न समानकालिक किया उनमें विभाग उत्पन्न कर देती हैं। यह विभाग उभय-कर्मज होता है।

विभाग-ज विभाग-विभाग से उत्पन्न होनेवाला विभाग 'विभाग-ज विभाग कहाजाता है। विभाग गुण है, उसके समवायिकारण द्रव्य होते हैं। पहले दो विभागों के नाम से स्पष्ट है, वे कर्म [=किया]से उत्पन्न होते हैं। इसका तात्पर्य हुग्रा-उन विभागों का असमवायिकारण कर्म है। इसीप्रकार तीसरे विभागज विभाग का असमवायिकारण-कर्म न होकर-विभाग होता है। यहाँ दो विभाग हैं, दूसरे विभाग का असमवायिकारण पहला विभाग होता है, कर्म नहीं। पहले विभाग का असमवायिकारण कर्म ही रहता है।

यह असमवायिकारणीभूत विभाग-अर्थात् पहला विभाग-दो प्रकार का सम्भव है। एक वह है, जो विभाग के समवायिकारण दो द्रव्यों में उत्पन्न होता है, जैसे-घट के अवयवद्रव्य दो कपालों का विभाग। दूसरा वह है, जो कभी समवायिकारण द्रव्य और अकारण [समवायिकारण से भिन्न] द्रव्य का विभाग है। जैसे-हाथ और वृक्ष का विभाग। ऐसी स्थित में असमवायिकारणीभूत विभाग के दो प्रकार का होने से उसके कार्य-भूत विभाग का भी द्विविध होना कारणाऽकारणविभाग' एवं 'कारणाऽकारणविभाग-ज कार्याऽकार्यविभाग' कहा-जासकता है।

# (१)-कारणद्वयविभाग-ज कारणाऽकारण-विभाग-

इस विभाग को समभने के लिये यह आवश्यक है, कि इसके उपयोग को जानलिया जाय। कौन-सी ऐसी अनिवार्य ग्रावश्यकता है, जिसको पूरा करने के लिये इस विभाग को ग्राचार्यों ने स्वीकार किया। यह निश्चित है, जिन द्रव्यों में विभाग उत्पन्न होता है, उन द्रव्यों के संयोग को वह नाश करदेता है। घट के समवायिकारण ग्रवयवों—कपालों में उत्पन्न विभाग घट-द्रव्यारम्भक कपाल-द्रय-संयोग का नाशक है। इसप्रकार यह विभाग द्रव्यारम्भक संयोग का नाशक हुआ।

इसी स्थल पर एक और संयोग है, जो द्रव्यारम्भक नहीं है। वह है-घटावयब कपाल का आकाशदेश के साथ संयोग। यह संयोग घट-द्रव्य का आरभ्भक नहीं है। घटावयव कपाल का आकाश के साथ संयोग होने पर भी यदि उसका दूसरे घटावयव कपाल के साथ संयोग न होगा, तो घट-द्रव्य उत्पन्न नहीं होसकता। इसलिये कपाल-द्रय का परस्पर संयोग द्रव्यारम्भक तथा कपाल-आकाश संयोग द्रव्यारम्भक संयोग है। जब कपाल में किया [=कमं] आदि निमित्त से विभाग उत्पन्न होता है, वह द्रव्यारम्भक-संयोग का नाशक होता है। वही विभाग द्रव्याऽनारम्भक-संयोग का नाशक नहीं होसकता, क्योंकि एक ही विभाग में विरुद्धधर्म-द्रय [द्रव्यारम्भकसंयोग-नाशकत्व एवं द्रव्याऽनारम्भक-संयोगनाशकत्व] का होना संभव नहीं। फलतः कपाल-आकाश संयोग के नाश के लिये दूसरे विभाग का मानना अनिवार्य है।

किसी एक ही 'कर्म' ग्रादि कारण से दोनों विभागों का उत्पन्न होना संभव नहीं, क्योंकि ये दोनों विभाग परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले हैं; एक द्रव्यारम्भक-संयोग-नाशक है, दूसरा द्रव्याऽनारम्भक-संयोग-नाशक। फलतः ग्रन्य किसी कारण के संभव न होने से 'कर्मोंत्पन्न प्रथम विभाग से ही द्वितीय विभाग की उत्पत्ति मानीजाती है। इसका तात्पर्यं है—प्रत्येक कार्यं के तीन कारण मानेजाते हैं; समवायी, ग्रसमवायी ग्रौर निमित्त । प्रथम विभाग-जो दो कपालों में उत्पन्न हुन्ना है, उसके समवायिकारण दो कपाल-द्रव्य हैं, ग्रसमवायिकारण कमं है ग्रौर श्रदृष्टादि निमित्तकारण हैं। इसीप्रकार कपाल ग्रौर पूर्व-ग्राकाश-प्रदेश में जो विभाग उत्पन्न होता है, उसके समवायिकरण कपाल ग्रौर पूर्व-ग्राकाश-प्रदेश द्रव्य हैं, ग्रदृष्ट-काल ग्रादि निमित्तकारण हैं। ग्रब यहां ग्रसमवायिकारण की ग्रपेक्षा है। ग्रसमवायिकारण वही धर्म [गुण या कर्म] होसकता है, जो समवायिकारण में साक्षात् ग्रथवा परम्परा से सम्बद्ध हो, श्रौर प्रकृत में उत्पद्यमान कार्यं को उत्पन्न करने की क्षमता रखता हो।

प्रस्तुत प्रसंग में श्राकाश-समवेत शब्दादि तथा कपाल-समवेत रूपादि गुण विभाग को उत्पन्न करने में श्रसमर्थ हैं। कपाल-समवेत कर्म भी द्वितीय विभाग को उत्पन्न नहीं करसकता, क्योंकि वह द्रव्यारम्भक-संयोग-नाशक विभाग [-प्रथम विभाग] को उत्पन्न करचुका है। वहीं कर्म पुनः द्रव्याऽनारम्भक कपालाकाश-संयोग के नाशक विभाग को उत्पन्न नहीं करसकता। ऐसी स्थिति में उत्पद्यमान विभाग के समवायिकारण कपाल में समवेत प्रथमोत्पन्न विभाग ही द्वितीय विभाग [कपालाकाश-संयोग-नाशक विभाग] की उत्पत्ति में श्रसम-वायिकारण मानाजाता है। इसी श्राधार पर वह विभाग [द्वितीय विभाग], 'विभाग-ज विभाग' कहाजाता है।

विभाग [ग्रसमवायिकारण-प्रथम विभाग] क्योंकि एक गुण है, वह कार्य [द्वितीय विभाग] की उत्पत्ति में अन्य द्रव्य-तत्व की अपेक्षा रखता है। आचार्यों ने ऐसा सुभाया है, कि वह तत्त्व 'अवयविनाशविशिष्ट-काल' समभना चाहिये। अथवा अवयविनाशविशिष्ट स्वतन्त्र अवयव को ही वह तत्त्व मानलियाजाय, तो कोई दोष नहीं।

इस विवरण से स्पष्ट होगया, कि ऐसे प्रसंगों में संयोग दो प्रकार का होता है—एक द्रव्यारम्भक-संयोग, दूसरा द्रव्यानारम्भक संयोग। पहला संयोग, किसी कार्य-द्रव्य के अवयवों [कारण-द्रव्यों] के संयोग का नाम है, जो उस कार्य-द्रव्य का असमवायिकारण होता है। ऐसे संयोग के नाश से कार्य-द्रव्य का नाश हो जाता है। जब घटावयब कपालों में उत्पन्न हुए विभाग ने कपाल-द्रय-संयोग का नाश कर दिया, तब घट का नाश निश्चित होजाना चाहिये; परन्तु अभी कपाल का आकाशदेश के साथ जो दूसरा संयोग है, वह उसीप्रकार विद्यमान है। उसके रहते वह कपाल उस आकाश-प्रदेश को छोड़ नहीं सकता। ऐसी दशा में घट का अनुभूयमान नाश बाधित होजायगा। अतः उस संयोग के नाश के लिये द्वितीय विभाग को स्वीकार करना ग्रत्यावश्यक है।

प्रस्तुत उदाहरण के प्रसंग में घट के कारण-दो कपालों-के परस्पर विभाग [पहले कियाजन्य विभाग] से घट के कारण कपाल का एवं घटके ग्र-कारण ग्राकाश का विभाग [दूसरा विभाग] उत्पन्न होता है; इसी ग्राधार पर इस विभाग को 'कारणद्वय-विभाग-ज कारणाकारण-विभाग' कहाजाता है।

पूर्व-व्याख्यात पाकज-प्रिक्तिया के प्रसंग में विभाग-ज विभाग का अपेक्षित विवरण प्रस्तुत किया गया है। द्वितीय विभाग की उत्पत्ति किस क्षण में होती है, इसका भी वहां निर्देश किया गया है। ग्राचार्यों का इस विषय में थोड़ा मतभेद हैं। एक मत है—कियाजन्य विभाग से द्रव्यारम्भक-संयोग-नाश-क्षण में दूसरा विभाग उत्पन्न होजाता है। ग्रन्य मत है, द्रव्यारम्भक-संयोग-नाश-क्षण में विभाग-ज विभाग उत्पन्न न होकर उससे ग्रगले द्रव्य-नाशक्षण में उत्पन्न होता है। इसे निम्नरीति पर समभना चाहिये।

#### प्रथमक्षण--

- (क) कार्यद्रव्य में किया की उत्पत्ति। द्वितीयक्षण—
- (क) द्रव्यावयवों में कियाजन्य विभाग का उत्पाद।
- (ख) अवयवसंयोग की विनाशोन्मुखता।
- (ग) विभाग-ज विभाग की उत्पद्यमानता । तृतीयक्षण—
- (क) ग्रवयव-संयोग नाश।
- (ख) विभाग-ज विभाग की उत्पत्ति।
- (ग) श्रवयव-श्राकाशदेशसंयोगनाशोन्मुखता । चतुर्थक्षण—
- (क) कार्य-द्रव्यनाश।
- (ख) अवयव-म्राकाशदेशसंयोगनाश; भ्रथवा पूर्वदेश-संयोग-नाश।
- (ग) कर्म-ज विभाग-विनाशोन्मुखता। पञ्चमक्षण—
- (क) अवयवद्रव्य का उत्तरदेश-संयोग।
- (ख) कर्मजन्य विभाग का नाश।

#### चढठक्षण----

- (क) कियाकानाश ।
- (ল) विभाग-ज विभाग का नाश।

श्राचार्यों के द्वितीयमतानुसार जब द्रव्य-नाश क्षण में विभाग-ज विभाग की उत्पत्ति मानी जायगी; तब एक क्षण प्रिक्रया का श्रीर बढ़ जायगा। सप्तमक्षण तक प्रिक्रया सम्पन्न होजायगी।

(२) कारणाऽकारणविभाग-ज कार्याऽकार्य-विभाग-

यह प्रथम कहा जाचुका है, कि तीन प्रकार के संयोग के समान विभाग तीन प्रकार का है। तीन प्रकार के संयोगों में एक 'संयोग-ज संयोग' होता है। किसी व्यक्ति ने अपनी अंगुलि वृक्ष के तने पर रक्खी हैं, अर्थात् अंगुली और वृक्ष परस्पर के संयोग तथा देह-वृक्ष के संयोग का अनुभव होता है। अंगुली हाथ का अवयव होने से हाथ का समवायिकारण है, वृक्ष हाथ का ग्र-कारण है; इनका [कारण-मकारण का] संयोग ऋंगुलि के कार्य हाथ भ्रौर म्र-कार्य वृक्ष के संयोग को उत्पन्न करता है । इस अनुभूत हाथ-वृक्ष संयोग का असमवायिकारण अंगुलि-वृक्ष संयोग है। अंगुलि का वृक्ष के साथ संयोग होने में अंगुलि-समवेत किया असमवायिकारण है; वही ऋिया हाथ-वृक्ष संयोग की उत्पत्ति में कारण नहीं होसकती, क्योंकि किया जिस अधिकरण में उत्पन्न हुई है, उससे भिन्न अधिकरण में संयोगोत्पत्ति के लिये ग्रक्षम रहती है । ग्रसमवायिकारण के लिये यह व्यवस्था है, कि कार्य के समवायिकारण में प्रत्यासन्त [समवेत] धर्म ही उस कार्य का ग्रसमवायिकारण होता है। प्रकृत में वृक्ष के साथ अंगुलि-समवेत संयोग कार्य का असमवायिकारण श्रंगुलि-समवेत कर्म [-िकया] है। यह कर्म श्रपने अधिकरण श्रंगुलि से भिन्न श्रधिकरण हाथ में–वृक्ष के साथ–संयोग को उत्पन्न नहीं कर सकता ।

यद्यपि हाथ-वृक्ष संयोग के समवायिकारण हाथ में हस्तावयव-ग्रंगुलि-समवेत किया की कारणैकार्थ-प्रत्यासत्ति [-स्व-समवायि-समवाय सम्बन्ध] है; तथापि कर्म [-किया] में ग्रसमवायिकारणता सवंत्र केवल कार्येकार्थ-प्रत्यासित से मानी जाती है। तात्पर्य हुग्रा—कार्य के ग्राधकरण में साक्षात् समवेत किया उस कार्य का ग्रसमवायिकारण होसकती है। ग्रंगुलि की किया का हाथ से साक्षात् सम्बन्ध न होकर परम्परा से है। ग्रंगुलि के द्वारा हाथ के साथ किया का सम्बन्ध जोड़ा जाता है, साक्षात् नहीं। फलतः ग्रंगुलि-वृक्ष का ग्रन्यतरकर्म-ज संयोग होने पर वही संयोग हाथ-वृक्ष के संयोग में ग्रसमवायिकारण होता है। ऐसे ही भुजा-वृक्ष संयोग में हाथ-वृक्ष संयोग, तथा देह-वृक्ष संयोग में भुजा-वृक्ष संयोग ग्रसमवायिकारण मानाजाता है। पहला संयोग कर्मजन्य है, आगे के सब संयोग संयोग-ज संयोग हैं।

ठीक इसी प्रकार उक्त 'विभाग-ज विभाग' की प्रक्रिया है । एक व्यक्ति की ग्रंगुलि

वृक्ष से संयुक्त है। उसकी इच्छा व प्रयत्न के अनुसार अंगुलि में किया उत्पन्न होती हैं। उससे अंगुलि का वृक्ष से विभाग होजाता है। तात्पर्य हुआ — अंगुलि समवेत किया [ग्रन्यतर-कार्य] ने ग्रंगुलि श्रीर वृक्ष में विभाग उत्पन्न कर दिया। श्रंगुलि-वृक्ष विभाग होने पर हाथ-वृक्ष विभाग का अनुभव होता है, यहां हाथ-वृक्ष के विभाग में हाथ ग्रीर वृक्ष समवायिकारण तथा ग्रंगुलि-वृक्ष-विभाग ग्रस-मनायिकारण है। ऐसे ही भुजा-वृक्ष विभाग में हाथ-वृक्ष विभाग; तथा देह-वृक्ष विभाग में भुजा-वृक्ष विभाग असमवायिकारण रहते हैं, पहला विभाग कर्मजन्य है, शेप सब विभाग-ज विभाग हैं। इस विभाग की प्रक्रिया निम्नलिखितरूप में

## प्रथमक्षण---

- वृक्षसंयुक्त ग्रंगुलि में कारणविशेष से किया की उत्पत्ति । द्वितीयक्षण-
- (布) श्रंगुलि का वृक्ष से विभाग [अन्यतर-अंगुलिनिष्ठ कर्म से अंगुलि और वृक्ष में विभाग की उत्पत्ति]। तृतीयक्षण—
- (क) विभाग से ग्रंगुलि-वृक्ष संयोग का नाश । चतुर्थक्षण---
- (क) अंगुलि का उत्तर-देश के साथ संयोग [यह संयोग भ्रंगुलि-समवेत क्रिया-तथा स्रंगुलि-वृक्ष विभाग-का निवर्त्तक होता है]।

हाथ-वृक्ष विभाग [यह विभाग-ज विभाग है, 'ग्रंगुलि-वृक्ष विभाग' (ख) इसका असमवायिकारण है] का उत्पाद,

## पंचमक्षण-

- हाथ-वृक्ष संयोग का नाश । (事)
- श्रंगुलि-समवेत किया का नाश। (ख)
- कर्मजन्य अंगुलि-वृक्ष-विभाग का नाश । (ग)

## बव्ठक्षण-

(有) हाथ का उत्तर-देश के साथ संयोग [यह उत्तर-देश वही है, जिसके साथ ग्रंगुलि का पहले संयोग होचुका है। हाथ का उत्तर-देश के साथ यह संयोग 'संयोग-ज संयोग' है; क्योंकि यह श्रंगुलि-उत्तरदेश संयोग (श्रसमवायिकारण) से उत्पन्न हुन्ना है]।

भुजा का वृक्ष से विभाग, [यह विभाग-ज विभाग है, हाथ-वृक्ष विभाग (ख) इसका श्रसमवायिकारण है]।

#### सप्तमक्षण-

- भुजा का वृक्ष के साथ संयोग का नाश। ( 事 )
- हाथ-वृक्ष विभाग का नाश। (码)

### ग्रष्टमक्षण-

- भुजा का उत्तर-देश के साथ संयोग। [यह संयोग भी 'संयोग-ज संयोग' (布) है । 'हस्त-उत्तरदेश-संयोग' ग्रसमवायिकारण से उत्पन्न हुग्रा है । यह भुजा-वृक्ष विभाग का निवर्त्तक है] ।
- देह का वृक्ष से विभाग। [यह भी 'विभाग-ज विभाग' है। इसकी (ख) उत्पत्ति में 'भुजा-वृक्ष विभाग' ग्रसमवायिकारण रहता है]।

#### नवमक्षण

- (क) देह-वृक्ष संयोग का नाश।
- भुजा-वृक्ष विभाग का नाश। (碑)

#### दशमक्षण--

देह का 'उत्तरदेश' के साथ संयोग। [प्रस्तुत प्रसंग में 'उत्तर-देश' का (क) श्रभिप्राय सर्वत्र वही देश है, जिसके साथ श्रंगुलि का संयोग प्रथम हुआ है।]

यह संयोग देह-वृक्ष विभाग को निवृत्त कर देता है । संयोग का नाश सर्वंत्र समानरूप से होता है। जब संयुक्त द्रव्य में किसी कारण से किया उत्पन्न होती है, वह द्रव्य में विभाग को उत्पन्न कर देती है । यही 'विभाग' उस संयोग का नाश कर देता है। संयोग-नाश की सर्वत्र यही प्रक्रिया समभती चाहिये।

उक्त विभाग-ज विभागों की उत्पत्ति में क्रमिकता का ग्रस्तित्व ज्ञात होता. है; परन्तु साधारण प्रतीति में ग्रंगुलि का वृक्ष से विभाग होते ही हस्त, भुज, देह का वृक्ष से विभाग तत्काल भासित होता है। कालक्रम की प्रतीति न होने से यद्यपि इन विभागों में यौगपद्य की आ्राशंका जागृत होती है; परन्तु यौगपद्य की भ्राशंका को ऐसे ही भ्रान्तिमूलक समभना चाहिये, जैसे कमल-पत्र-शत-भेदन में योगपद्य की प्रतीति भ्रान्त होती है। स्रंगुलि हस्त स्रादि का कारण है, कारण में विभाग उत्पन्न होने के अनन्तर ही कार्य में विभागोत्पत्ति की कल्पना संभव है। भ्रंगुलि-कारण तथा हस्त म्रादि कार्य में विभागोत्पत्ति के यौगपद्य का अवकाश नहीं।

# विमाग-विनाश-विवरण

न्याय-वैशेषिक दर्शनों की मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक कार्य का उत्पाद श्रीर विनाश किन्हीं कारणों से होता है। विना कारण किसी वस्तु का उत्पाद व विनाश संभव नहीं। यह एक साधारण व्यवस्था है, कि प्रत्येक कार्य का उत्पाद किसी विशेष प्रयोजन को सिद्ध करने के लिये होता है। उत्पन्न कार्य अपने प्रयोजन को निष्पन्न कर स्वभावतः नष्ट होजाना चाहिये; परन्तु वैशेषिक वहां भी उसके विनाश के कारण को ढूंढ़ता है। क्योंकि कोई कार्य यदि विना कारण के होने लगे, तो कार्य-कारणभाव में अव्यवस्था का भय उपस्थित होजाता है।

प्रकृत में 'विभाग' की उत्पत्ति के तीन प्रयोजन ज्ञात होते हैं — जिस द्रव्य में विभाग उत्पन्न हुम्रा है, उसका पूर्वदेश के साथ संयोग का नाश, तथा शब्द एवं उत्तर-विभाग का उत्पाद। जब विभाग का यह प्रयोजन सम्पन्न होजाय, तो उसे भी स्वतः नहीं रहना चाहिये, नष्ट होजाना चाहिये। परन्तु इस शास्त्र के विचारानुसार उत्पाद के समान विनाश भी विना कारण के संभव नहीं होता। तब देखना चाहिये, विभाग के विनाश के लिये कौन-से कारण होसकते हैं।

साधारणरूप से उत्तर-देश-संयोग को विभाग का नाशक मानाजाता है। जिस द्रव्य में किया [-ग्रसमवायिकारण] द्वारा विभाग उत्पन्न हुग्रा है, उससे पूर्व-देश-संयोग का नाश होकर उत्तर-देश-संयोग होने पर, उस संयोग से विभाग का नाश होजाता है। यहां विभागोत्पादक द्रव्य-समवेत किया को विभाग का नाशक मानने की कल्पना करना ग्रयुक्त होगा। एक ही किया विभाग की उत्पादक हो ग्रौर नाशक भी यह संभव नहीं। कारण यह है, कि ऐसा मानने पर कियाजन्य विभाग से उत्तर-विभाग की उत्पत्ति का होना संभव न रहेगा। विभाग ग्रपने उत्पाद के ग्रनन्तर पूर्व-देश-संयोग का नाशकर उत्तर-देश-संयोग के क्षण में स्वयं-ग्रपने समवायिकारण द्रव्य में समवेत-क्रिया से नष्ट होजायगा। इसी क्षणमें उसने उत्तर-विभाग [विभाग-ज विभाग] को उत्पन्त करना होता है। जब स्वयं नष्ट होजाय, तो ग्रागे उत्पन्न होने वाले कार्य में वह ग्रस-मवायिकारण कैसे होसकेगा? ऐसी स्थिति में ग्रंगुलि-वृक्ष विभाग से हस्त-वृक्ष विभाग की उत्पत्ति मानना ग्रसंभव होगा। फलतः कर्म [-क्रिया] को विभाग का नाशक कहना संगत नहीं।

कहा जासकता है, कि विभाग-ज विभाग स्थलों में उत्तर-विभाग पूर्व-विभाग का नाशक मानलेना चाहिये; जैसे पूर्व-शब्द से उत्पन्न उत्तर-शब्द पूर्व-शब्द का नाशक मानाजाता है। यह कहना भी संगत न होगा। पहली बात तो यह है, कि विभाग सर्वत्र उत्तर-विभाग को उत्पन्न करता हो, ऐसा नियम नहीं है। जहां उत्पन्न नहीं करता, वहां विभाग का नाशक उत्तर-देश-संयोग मानना ग्राव-श्यक है। उत्तर-विभाग के उत्पत्ति स्थलों में भी ग्रंगुलि-वृक्ष-विभाग से विभाग-ज विभाग की परम्परा देह-वृक्ष-विभाग तक जाती है। इस परम्परा में उत्तर-विभाग से पूर्व-विभाग का नाश मानने पर सर्वान्तिम देह-वृक्ष-विभाग के नाश के लिये ग्रन्य विभाग उपलब्ध न होगा; तब वहां उत्तर-देश-संयोग को ही नाशक मानना पड़ेगा। ग्रन्त्य-उपान्त्य शब्द के समान सुन्दोपसुन्द-न्याय से ग्रन्त्य-उपान्त्य विभाग-ज-विभाग परस्पर एक-दूसरे के नाशक हो जायेंगे, ऐसी कल्पना भी व्यर्थ एवं निराधार है। समान-स्थल में दो कारणों की कल्पना का कोई फल नहीं; जब उत्तर-देश-संयोग ग्रावश्यकरूप से विभाग-विनाशक विद्यमान है, तब केवल विभाग-ज-विभाग स्थल के लिये एक ग्रन्य विनाशक की कल्पना सर्वथा निष्फल है।

उत्तर-देश-संयोग विभाग के विनाश का एक साधारण कारण है। कुछ अन्य असाधारणकारण ऐसे हैं, जो विभाग के नाशक होते हैं। उनकी असाधारणता इसी आधार पर है, कि ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं, जब वे विभाग-विनाश के कारण बनते हों। तात्पर्य है-कारणरूप में उनकी उपस्थित कादा-चित्क होती है।

इसके अनुसार कदाचित् समवायिकारण के नाश से विभाग का नाश होजाता है। विभाग गुण द्विष्ठ होने से कभी विभाग के दो समवायिकारणों में
एक नित्य होता है, उसका नाश संभव नहीं; अथवा अनित्य होने पर भी एक
के नाश-कारण उपस्थित न होने से उस समवायिकारण का नाश नहीं होपाता।
ऐसी स्थिति में 'समवायिकारण-नाश' का तात्पर्य 'एक समवायिकारण का
नाश, समभना चाहिये। विभाग दो द्रव्यों में समवेत होने से विभाग की सत्ता
अथवा प्रतीति दोनों द्रव्यों की विद्यमानता पर ही संभव है; इसिलये एक समवायिकारण द्रव्य के नाश से विभाग का नाश कभी-कभी देखा जाता है। समवायिकारण-नाश से विभाग-नाश की प्रिक्रया का विवरण आगे लिखे अनुसार
समभना चाहिये—

एक पट दो तन्तुस्रों से वनाया गया। सुविधा के लिये एक तन्तु का नाम 'क' दूसरे का 'ख' है। स्रब झागे—

# वैशेषिकदर्शनम्

#### प्रथमक्षण---

द्वितन्तुक पट के समवायिकारण 'क' तन्तु के किसी श्रवयव में किया की उत्पत्ति ।

## द्वियीयक्षण---

- (ग्र) 'क' तन्तु के ग्रवयवों का क्रियाजन्य परस्पर-विभाग।
- (ग्रा) 'ख' तन्तु में किया की उत्पत्ति ।

## तृतीयक्षण---

- (ग्र) 'क' तन्तु के ग्रारम्भक संयोग का नाश,
- (म्रा) 'खं तन्तु का 'क' तन्तु से विभाग,
- (ई) 'ख' तन्तु का 'क' तन्तु के अवयवों (अंशुग्रों) से विभाग'। चतुर्यक्षण—
- (अ) 'क' तन्तु का नाश, (असमवायिकारण-संयोग के नाश से यह कार्य-तन्तु का नाश है)।
- (म्रा) 'क' तन्तु तथा 'ख' तन्तु के विभाग से द्वितन्तुक पट के म्रारम्भक संयोग का नाश।

#### पञ्चमक्षण—

- (स्र) 'क' तन्त् के अवयवों का पूर्व-प्रदेश से विभाग । रे
- (ग्रा) तन्तु-द्वय-विभाग के समवायिकारणों में से एक 'क' तन्तु का नाश होजाने से उसमें समवेत तन्तु-द्वय-विभाग का नाश। (प्रकृत में समवायिकारण-
- १. अंगुलि वृक्ष-विभाग के अवसर पर जैसे अंगुलि में उत्पन्न किया वृक्ष के साथ विभाग के उत्पादन-काल में ही वृक्षावयव से भी अंगुलि के विभाग को उत्पन्न करती है; वैसे ही 'ख' तन्तु में उत्पन्न किया 'क' तन्तु से 'ख' तन्तु के विभागोत्पत्तिकाल में ही 'क' तन्तु के अवयवों से भी 'ख' तन्तु के विभाग को उत्पन्न करती है।
- २. यह विभाग 'ढितीयक्षण' में निर्दिष्ट 'क' तन्तुग्रों के ग्रवयवों के विभाग से उत्पन्न होने के कारण 'विभाग-ज-विभाग' है। 'क' तन्तुग्रों के ग्रवयवों में समवेत किया से इसकी उत्पत्ति संभव नहीं; क्योंकि—जैसे प्रथम कहा जा चुका है—यह किया द्रव्यारम्भक-संयोग-विरोधी विभाग को उत्पन्न करती है। वही किया द्रव्यारम्भक-संयोगाऽविरोधी विभाग को उत्पन्न नहीं कर सकती। यह-'क' तन्तु के ग्रवयवों का पूर्व-प्रदेश से-विभाग द्रव्या-रम्भक-संयोगाऽविरोधी है।

काश से विभाग का नाश होजाने की यही प्रक्रिया निर्देश्य है)।

(इ) द्वि-तन्तुक पट का नाश। (यहां कार्य-द्रव्य पट के नाश में असमवायि-कारण—संयोग का नाश तथा समवायिकारणऽन्यतर 'क' तन्तु का नाश दोनों कारण हैं)।

#### बच्ठअ ण ---

- (अ) 'क' तन्तु के अवयव-तथा पूर्वदेश-में समवेत संयोग का नाश,
- (आ) सिकय 'ख' तन्तु का पूर्व-प्रदेश से विभाग । सप्तमक्षण---
- (अ) 'क' तन्तु के अवयव का उत्तर-देश के साथ मंयोग,
- (स्रा) सिकय 'ख' तन्तु का पूर्व-प्रदेश के साथ संयोग का नाश। ग्रब्टमक्षण---
- (ग्र) 'क' तन्तु के ग्रवयव की क्रिया का नाश, [यह नाश सप्तमक्षण (ग्र) में निर्देशित संयोग से होता है]।
- (ग्रा) सिकय 'ख' तन्तु का उत्तर-देश के साथ संयोग । नवमक्षण —
- (ग्र) 'ख' तन्तु-समवेत क्रिया का नाश। इसके त्रतिरिक्त ब्राश्रय-नाश से विभाग-नाश के ग्रन्य प्रकार भी संभव
- हैं । उसका विवरण निम्न-रीति पर समभना चाहिये —
- प्रथमक्षण--(अ) 'क' तन्तु के अवयवों में क्रियाकी उत्पत्ति । दितीयक्षण--
- (ग्र) 'क' तन्तु के श्रवयवों में परस्पर विभाग की उत्पत्ति,
- (ग्रा) 'क' तन्तु में किया की उत्पत्ति ।
- १. 'ख' तन्तु में उत्पन्न क्रिया से 'क' तथा 'ख' तन्तुग्रों के परस्पर विभाग से यह विभाग उत्पन्न नहीं होता; वयोंकि पूर्वक्षण में इस विभाग का–ग्राश्रय नष्ट होजाने से-नाश होचुका है। इसलिये ग्रंगुलि-वृक्ष-विभाग से हस्त-वृक्ष-विभाग की उत्पत्ति के समान, तृतीयक्षण (इ) में निर्देशित 'ख' तन्तु का 'क' तन्तु के अवयवों के साथ हुए विभाग से इस विभाग की उत्पत्ति होती है।
- २. पहली प्रक्रिया के अनुसार इस क्षण में 'ख' तन्तु-समवेत किया की उत्पत्ति बताई है। यहां किया 'क' तन्तु में कही है। यह इनका परस्पर भेद स्पष्ट

## तृतीयक्षण---

- (अ) 'क' तन्तु के ग्रारम्भक-संयोगका नाश,
- (म्रा) 'क' तन्तु-समवेत किया से 'क' तन्तु एवं 'ख' तन्तु में विभाग की उत्पत्ति।

## चतुर्यक्षण—

- (म्र) 'क' तन्तु के म्रारम्भक-संयोग का पूर्वक्षण में नाश होजाने से 'क' तन्तु का नाश,
- (श्रा) 'क' तन्तु तथा 'ख' तन्तु से निर्मित द्वि-तन्तुक द्रव्य के श्रारम्भक-संयोग का नाश।

#### पञ्चमक्षण---

- (म्र) 'क' तन्तु के विनाश से 'क' तन्तु तथा 'ख' तन्तु के विभाग का नाश। [भ्राश्रय-नाश से विभाग-नाश की इसी प्रक्रिया का यहां निर्देश म्रोपेक्षित है]।
- (म्रा) 'क' तन्तु के सिक्षय ग्रवयव का पूर्व-प्रदेश से विभाग ।
- (इ) अपने आश्रय 'क' तन्तु तथा अपने आरम्भक-संयोग, इन दोनों (समवायि-कारण तथा असमवायिकारण) के नाशं से द्वि-तन्तुक द्रव्य का नाश ।
- (ग्र) 'क' तन्तु के सिक्रय श्रवयव का पूर्व-प्रदेश के साथ संयोग का नाश। ] सप्तमक्षण—
- (ग्र) 'क' तन्तु के सिक्य ग्रवयव का उत्त'र-देश के साथ संयोग । ग्रव्टमक्षण—
- (अ) पूर्वक्षण-निर्दिष्ट उत्तर-देश-संयोग से 'क' तन्तु के श्रवयव में समवेत विभाग तथा किया का नाश।

उक्त दोनों प्रिक्रियाओं में यह विवरण प्रस्तुत कियागया है, कि द्रव्यारम्भक सजातीय तत्त्वों के संयोग से निर्मित द्रव्य के अवयव में किया की उत्पत्ति से उत्पन्न विभाग का नाश समवायिकारण के नाश से किसप्रकार होता है।

इसके अतिरिक्त ऐसे स्थल संभव हैं, जहां द्रव्याऽनारम्भक विजातीय-द्रव्य-संयोग के ग्राश्रय में विभाग का नाश ग्राश्रय (समवायिकारण) के नाश से तथा

है। इस क्षण में 'क' तन्तु-समवेत क्रिया का उत्पन्न होना संभव है; क्योंकि 'क' तन्तु अभी विद्यमान है। उसका नाश चतुर्यक्षण में होने को है।

१. यह 'विभाग-ज विभाग' है। इसका ग्रसमवायिकारण है-दितीयक्षण में उत्पन्त 'क' तन्तु के प्रवयवों का परस्पर विभाग।

## उत्तर-देश-संयोग से होता है। इसका विवरण निम्नप्रकार समभना चाहिये— प्रवस्थण—

- (ग्र) तन्तु-वीरण-संयोग स्थल में तन्तु के किसी ग्रवयव में किया की उत्पत्ति,
- (ग्रा) तत्काल वीरण में किया की उत्पत्ति। ब्रितीयक्षण—
- (अ) तन्तु के अवयवों का परस्पर विभाग,
- (ग्रा) वीरण-समवेत किया से वीरण का तन्तु तथा ग्राकाश-प्रदेश से विभाग । ततीयक्षण—
- (ग्र) तन्तुगत ग्रवयव-विभाग से तन्तु के ग्रारम्भक संयोग का नाश,
- (म्रा) वीरण-तन्तु विभाग तथा वीरण-म्राकाशदेश विभाग से यथाक्रम वीरण-तन्तु संयोग तथा वीरण-म्राकाशदेश संयोग का नाश। चत्रथंक्षण—
- (ग्र) तन्त्वारम्भक-संयोग के नाश से तन्तु का नाश।
- (म्रा) वीरण का उत्तर-देश के साथ संयोग। पञ्चमक्षण—
- (म्र) आश्रय (-समवायिकारण) तन्तु के नाश से, तथा वीरण के उत्तर-देश संयोग से वीरण-तन्तु विभाग का नाश<sup>3</sup>; एवं वीरण के उत्तर-देश संयोग से वीरण-ग्राकाशदेश विभाग का नाश तथा वीरण समवेत क्रिया का नाश।
- (ग्रा) तन्तु के ग्रवयव का पूर्व-ग्राकाशदेश से विभाग<sup>8</sup>।
- १. चीरण-तन्तु विभाग, तथा वीरण-श्राकाश्चेश विभाग दोनों एक ही वीरण-समवेत क्रिया से उत्पन्न होसकते हैं। क्योंकि ये विभाग द्रव्यारम्भक संयोग के विरोधी नहीं हैं; प्रत्युत द्रव्याऽनारम्भक संयोग के विरोधी हैं। वीरण-नन्तु संयोग तथा वीरण-ग्राकाशदेश संयोग किसी द्रव्य के प्रारम्भक नहीं हैं। ये विभाग उन्हीं संयोगों के विरोधी हैं। एक क्रिया द्रव्यारम्भक-संयोग विरोधी तथा द्रव्यारम्भक संयोग-ग्रविरोधी दोनों प्रकार के विभागों को उत्पन्न नहीं करसकती; जैसा-ित प्रथम स्पष्ट कियागया है।
- प्रस्तुत प्रसंग में यही-विजातीय वीरण-तन्तु संयोग के ग्राथय वीरण-तन्तु गत-विभाग का नाश प्राथय (समवा यिकारण) तन्तु के नाश से निर्वेदय है। इस विभाग के नाश में वीरण का उत्तर-देशसंयोग भी कारण है।
- यह विभाग-ज विभाग है। द्वितीय क्षण में उत्पन्न तन्त्ववयव-विभाग इसका भसमयायिकारण है।

#### बहठक्षण--

- (भ्र) तन्तु के अवयव का पूर्व-माकाशदेश से संयोग का नाश। सप्तमक्षण—
- (भ्र) तन्तु के श्रवयव का उत्तर-देश-संयोग। श्रष्टमक्षण—
- (श्र) तन्तु के श्रवयव में समवेत विभाग का तथा उसी (श्रवयव) में समवेत किया का उत्तर-देश-संयोग से नाश।

विशेष परिस्थितियों में ऐसी ग्रन्य प्रिक्तियाग्रों का उद्भावन भी संभव है। इनका विस्तृत विवरण प्रशस्तपादभाष्य तथा उसके व्याख्याकार उदयन, व्योम-शिव, श्रीघर ग्रादि ग्राचार्यों के व्याख्याग्रन्थों में उपलब्ध होता है। यथामित यहां ग्रस्प विवरण दिशा-निर्देश की भावना से प्रस्तुत कियागया है। संयोग ग्रीर विभाग के विषय में मूलसूत्रों [७।२।६-१३] का भी पर्यालोचन करलेना चाहिये।

### कारण

वैशेषिकदर्शन में कारण श्रीर कार्य का विवेचन एक मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। तत्त्व एवं पदार्थ की यथार्थता कारण श्रीर कार्य के रूप में जब उभरकर श्राती है, तभी स्पष्ट होपाती है। कीन पदार्थ कारण श्रीर कीन कार्य हैं, इसका उल्लेख दर्शन के व्याख्याभाग में यथास्थान होगया है। यहां केवल कार्रण श्रीर कार्य के स्वरूप का उपपादन करना लक्ष्य है।

कारण की परिभाषा—कारण किसे कहते हैं; ग्रथवा कारण का स्वरूप क्या है ? यह जानना ग्रावश्यक है। साधारणरूप से—जो कार्य का उत्पादक हो, वह कारण कहाजाता है। ग्रर्थात् उत्पादक पदार्थ कारण हैं, ग्रीर उत्पाद्य कार्य। ग्रीर अधिक स्पष्ट करें तो कह सकते हैं—जिससे कोई वस्तु उत्पन्न हो, वह कारण; ग्रीर जो उत्पन्न हो, वह कार्य है।

वस्तुतः यह कारण या कार्य की कोई परिभाषा न हुई। इसमें 'उत्पादक' पद 'कारण' पद का पर्यायमात्र है। दोनों पद एक ही अर्थ का बोध कराते हैं। इसी प्रकार 'उत्पाद्य' पद 'कार्य' पद का पर्याय है। दोनों पद समान अर्थ के बोधक हैं, 'यस्मादुत्पद्यते तत्कारणम्' जिससे उत्पन्न हो, वह कारण है, इतना कहना भी

पर्याप्त नहीं है, क्योंकि कौन किससे उत्पन्न होता है, इसका देखना-परखना सरल नहीं, न पूर्णरूप से संभावित है। यह सब सोचकर ग्राचार्यों ने सुफाया, जो उत्पद्यमान [उत्पन्न होने वाली] वस्तु से पहले विद्यमान रहे, वह कारण है। निश्चित ही उत्पादन सामग्री प्रथम होगी, तभी उससे ग्रन्य वस्तु का निर्माण संभव होगा। ग्रतः 'कार्यपूर्ववर्तित्वम् कारणत्वम्' ग्रथवा 'कार्यपूर्ववृत्ति कारणम्' कार्य से पहले विद्यमान होना कारण का स्वरूप है। यही कारण की परिभाषा है।

सोचने पर ज्ञात होता है, इतना-मात्र कथन कारण का स्वरूप बतलाने के लिये पर्याप्त नहीं है। ग्रनेक वार ऐसा होता है, िक कोई घटना होने के पूर्व विद्य-मान भी पदार्थ उस घटना—कार्य के कारण नहीं होते। कल्पना कीजिये जैसे ही मन्दिर में शंख बजा, तत्काल अनन्तर एक फल वृक्ष से गिरा। वह शंख बजने के ठीक ग्रनन्तर गिरा है, पर यह नहीं कहाजासकता, िक फल गिरने का कारण शंख का वजना है। भीत पर पक्षी बैठा है, उसके उड़ते ही भींत गिरगई। पक्षी का उड़जाना भींत गिरने का कारण नहीं है। इसीलिये नहीं हैं, िक शंख बजने के विना ही फल गिरते रहते हैं, ग्रौर पक्षी उड़जाने के विना भींत गिरजाती हैं; तथा शंख बजते रहने पर एवं पक्षी उड़जाने पर भी न फल गिरते हैं न भींत।

ऐसी स्थित में आचार्यों ने सुभाव दिया, कि कारण वह होसकता है, जो कार्योत्पाद से अव्यवहित पूर्वक्षण में नियम से [अव्यभिचरितरूप से] विद्यमान रहता हो। तब कारण की परिभाषा होगीं 'कार्योनयतपूर्ववृत्ति कारणम्' इस परिभाषा में 'नियत पद दोनों भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। कारण नियम-पूर्वक कार्य से पूर्व होना चाहिये, कभी उसका व्यभिचार न हो; अर्थात् ऐसा कभी न हो, कि उस कारण के विना वह कार्य होजाय। साथ ही वह कारण कार्यो-रपत्ति के अव्यवहित पूर्वक्षण में विद्यमान होना चाहिये।

इतना होने पर भी कारण की परिभाषा में कुछ न्यूनता रह जाती है। एक कुम्हार घड़ा बना रहा है, कुम्हार के पिता की विद्यमानता भी आवश्यकरूप से घटोत्पत्ति के पूर्व रहती है। घड़ा बनानेवाला कुम्हार घड़े का कारण है, यदि कुम्हार का बाप न होता, तो कुम्हार कहां से आता? और घड़ा कैसे बनता? वस्तुतः कुम्हार के द्वारा बनाये जाते हुए पड़े के बनने में कुम्हार का पिता कारण नहीं है, पर उक्त परिभाषा के आधार पर कारणता से यह हट नहीं पाता। इसी-प्रकार घड़ा बनने के समय कुम्हार का गधा भी नियमपूर्वक वहां विद्यमान रहता है। ऐसे पदार्थ कार्य से नियतपूर्ववर्ती होते हुए भी कार्य के कारण नहीं होते।

इस न्यूनता को दूर करने के लिये आचार्यों ने उक्त परिभाषा में एक और पद के सन्निवेश का सुभाव दिया। वह पद है—'अन्यथासिद्धिशून्यत्व' अथवा

'श्रनन्यथासिख'। कार्योत्पत्ति से पूर्व जो पदार्थं नियमपूर्वंक विद्यमान हो, यह कारण है। पर उसकी विद्यमानता अन्यथासिख न होनी चाहिये। 'अन्यथासिख' पद का अर्थं है—अन्य प्रकार से विद्यमानता का होना। कार्य से पहले किसी पदार्थं की सत्ता उस कार्यं के कारणरूप से ही होनी चाहिये, अन्य किसीप्रकार या निमित्त से नहीं। कुम्हार के पिता की विद्यमानता वहां कुम्हार का कारण होने से है, अर्थात् कुम्हार का पिता होने से; घटोत्पत्ति का कारण होने से नहीं। जो पदार्थं घटोत्पत्ति के कारणरूप से वहां पूर्ववर्त्ती होगा, वही कारण की परिभाषा में आयेगा। गधा भी मिट्टी आदि ढोने के द्वारा कार्य में सहयोगी होता है; उसी निमित्त से वहां उसकी विद्यमानता है, घटोत्पत्ति के कारणरूप से नहीं। इसलिये कार्योत्पत्ति के अव्यवहितपूर्वक्षण में ऐसे पदार्थों की विद्यमानता अन्यथासिख है, कारणत्वेन [कारणरूप से] नहीं।

इसके फलस्वरूप कारण की परिभाषा वनती है—'अन्यथासिद्धिशून्यत्वे सित कार्यनियतपूर्ववितित्वं कारणत्वम्' अथवा 'अनन्यथासिद्धकार्यनियतपूर्ववृत्ति कारणम्'। अन्यथासिद्ध न होते हुए जो पदार्थं नियमपूर्वकं कार्योत्पत्ति के अव्यव्विहित पूर्वक्षण में विद्यमान रहता है, वही पदार्थं उस कार्य के प्रति कारण माना-जाता है। समस्त ब्रह्माण्ड में कोई ऐसा पदार्थं या तत्त्व नहीं है, जो न किसीका कारण हो, न कार्य हो। निश्चित ही कोई किसीका कारण होगा, और कोई किसीका कार्य होगा।

इस अगधार पर पदाथों के तीन वर्ग बन जाते हैं। एक वे हैं, जो किसी के केवल कारण होते हैं, कार्य नहीं। जैसे—पृथिवी, जल, तेज, वायु के मूल परमाणु। ये पृथिव्यादि कार्यों के केवल कारण हैं, ये स्वयं किसी के कार्य नहीं। इसीप्रकार अन्य जितने नित्य पदार्थ हैं, वे किसी कार्य के केवल कारण होते हैं, कार्य किसी के नहीं। दूसरे वे पदार्थ हैं, जो केवल कार्य हैं, वे अागे अन्य द्रव्य को उत्पन्न नहीं करते, नष्ट होजाते हैं। जैसे—अन्त्यावयवी। मिट्टी से विविध उत्पादन-क्रम द्वारा घट बनता है। यह अन्त्य अवयवी है, आगे यह किसी द्रव्य का उत्पादन नहीं करता। कपास के फोले से विविध उत्पादन-क्रम-पूर्वक कुत्ती, कोट आदि धारण-योग्य वस्त्र बनते हैं। ये अन्त्य अवयवी हैं, आगे इनसे कोई नया द्रव्य उत्पन्न नहीं होता। यद्यपि ये स्वयं स्वगत-गुण, कर्म आदि के कारण रहते हैं। तीसरा वर्ग शेष सब उन पदार्थों का है, जो किसीके कार्य हैं, और अन्य किसी के कारण भी। मुख्यरूप से दो ही वर्ग मानें, तो कोई दोष नहीं। एक नित्य पदार्थ हैं, जो केवल कारण हैं। दूसरे सब पदार्थ कार्य होते हैं, और अन्य किसीके कारण भी।

## कारण के भेद--

कारण तीन प्रकार का मानागया है। (१) समवायिकारण, (२) ग्रसम-वायिकारण, ग्रौर (३) निमित्तकारण। कारणमात्र का समावेश इन तीन वर्गों में होजाता है इनका यथाकम विवरण निम्नप्रकार है —

(१) समवायिकारण [Intimate Cause]—जिस द्रव्य में समवाय संवन्य से रहता हुग्रा कोई कार्य उत्पन्न होता है, वह द्रव्य उस कार्य का समवायिकारण होता है। कार्यमात्र का समवायिकारण केवल द्रव्य होता है। छह भाव पदार्थों में से प्रथम तीन-द्रव्य, गुण, कर्म-कार्य होते हैं। इन सबका समवायिकारण केवल द्रव्य रहता है। प्रत्येक कार्य जिस तत्त्व में ग्रात्मलाभ करता है, ग्रर्थात् जन्म लेता है, वह कार्य उस तत्त्व में समवाय सम्बन्ध से रहता है, ग्रीर वह तत्त्व केवल द्रव्य होसकता है। कार्य चाहे द्रव्य हो, गुण हो या कर्म हों, उसका समवायिकारण केवल द्रव्य होता है। ग्रकार्य पदार्थ समवाय सम्बन्ध से यद्यपि द्रव्यातिरिक्त गुण व कर्म में रहते हैं, पर उनका परस्पर कार्यकारणभाव नहीं होता। जैसे-गुण व कर्म में सत्ता तथा गुणत्व व कर्मत्व ग्रादि सामान्य समवाय सम्बन्ध से रहते हैं।

प्रत्येक कार्य अपने समवायिकारण को छोड़कर नहीं रह सकता। ऐसा नहीं है, कि समवायिकारण कार्य को उत्पन्न कर दोनों एक-दूसरे को छोड़कर अलग होजायें। कार्य अपने कारण में समवाय सम्बन्ध से ग्राश्रित रहता है, वह अपने ग्राश्र्य को छोड़कर नहीं रह सकता। यद्यपि वे दोनों स्वरूपेण एक-दूसरे से भिन्न हैं। उनके समवाय सम्बन्ध का यही रहस्य है। घट के समवायिकारण मृदवयव [मृत्—मृत्तिकारूप श्रवयव] हैं, वे जब विशेष श्राकार में संयुक्त किये जाते हैं, तब उनमें समवेत घटद्रव्य ग्रात्मलाभ करता है। घट कार्य-द्रव्य श्रवयवी ग्रपने समवायिकारण श्रवयवों में ग्राश्रित है। उस ग्राश्रय को छोड़कर अपना ग्रस्तित्व नहीं रखसकता। ऐसे ही पट का समवायिकारण तन्तु हैं। प्रत्येक कार्य-द्रव्य के समवायिकारण उसके ग्रवयव होते हैं। प्रत्येक कार्य-द्रव्य 'ग्रवयवी' कहा जाता है, ग्रीर उसके समवायिकारण 'ग्रवयव'। ग्रवयव—ग्रवयवी का परस्पर सम्बन्ध समवाय होता है। ग्रवयव ग्राश्रय हैं, ग्रीर ग्रवयवी ग्राश्रित।

इस प्रसंग में कारण-द्रव्य को कार्य-द्रव्य का 'उपादान' भी कहाजाता है। तात्पर्य है, यहां जो समवायिकारण है, वह कार्य-द्रव्य का उपादानकारण [Material Cause] है। वह कार्य जिस सामग्री से बना है, वह सामग्री उस कार्य का उपादान है।

(२) ग्रसमवायिकारण [Non-intimate Cause]-कार्य ग्रथवा

कारण के साथ एक अर्थ [ग्राश्रय-द्रव्य] में रहता हुग्रा जो पदार्थ उस कार्य का कारण होता, वह उस कार्य का असमवायिकारण कहाजाता है। इसके दो भाग हैं, उसीको बताने के लिये प्रारम्भ में पद हैं — 'कार्य अथवा कारण'। इनको पृथक् करके बतलाने में असमवायिकारण का पहला प्रकार निम्नरूप में कहा जायगा—

(क) 'कार्य के साथ एक अर्थ [ग्राश्रय-द्रव्य] में समवेत हुग्रा जो पदार्थ उस कार्य का कारण वन जाता है, वह उस कार्य का ग्रसमवायिकारण होता है'।

यह प्रकार प्रायः द्रव्य-कार्य के असमवायिकारण को बतलाने में लागू है। यह निश्चित समक्ष लेना चाहिये, द्रव्य-कार्यमात्र का असमवायिकारण उसके [कार्य के] कारण-अवयवों का परस्पर संयोग होता है। तात्पर्य हुग्रा-अवयवों का संयोग-उन अवयवों में उत्पन्न होनेवाले अवयवी का-असमवायिकारण है। जैसे द्रव्य कार्यमात्र का समवायिकारण होता है, ऐसे ही कार्यमात्र का असमवायिकारण नहीं होसकता, ग्रीर गुण तथा कर्म किसी के समवायिकारण नहीं होसकते।

द्रव्य-कार्यमात्र का ग्रसमवायिकारण केवल 'संयोग' गुण होता है; वह है— कार्यद्रव्य-ग्रवयवी के समवायिकारण-ग्रवयवों का परस्पर संयोग। तन्तु ग्रवयवों में पट ग्रवयवी उत्पन्न होता है। यहां पट-ग्रवयवी के समवायिकारण तन्तु-ग्रव-यव हैं; ग्रौर तन्तुग्रों में समवेत तन्तुग्रों का संयोग पट का ग्रसमवायिकारण है। यहां कार्य पट है, वह एक ग्रर्थ-तन्तुग्रों में समवेत [समवाय संबन्ध से ग्राश्रित] है, उसी एक ग्रर्थ [तन्तुग्रों] में समवेत तन्तुग्रों का संयोग पट का कारण होता है; ग्रतः तन्तु-संयोग पट का ग्रसमवायिकारण है। कार्य [पट] के साथ एक ग्रर्थ [तन्तुग्रों] में समवेत हुग्रा जो पदार्थ [संयोग] उस कार्य [पट] का कारण बना है; इसलिये वह [संयोग] उस कार्य [पट] का ग्रसमवायिकारण है।

प्रकृत में यह गम्भीर तात्पर्य समभना चाहिये। कोई भी कारण किसी कार्य को उससे असंबद्ध हुआ उत्पन्न नहीं कर सकता। कार्य जिस आश्रय में उत्पन्न होने को है, वहां कारण का संबद्ध होना आवश्यक है। यह बात कार्य के असमवायिकारण के विषय में कही जा रही है। पट-कार्य तन्तु-आश्रय में उत्पन्न होने को है। पट का असमवायिकारण तन्तु-संयोग भी तन्तु-आश्रय में विद्यमान है। कार्य [पट] जहां [तन्तुओं में] समवाय सम्बन्ध से उत्पन्न होरहा है; वहीं [तन्तुआ में ही]तन्तु-संयोग विद्यमान रहता हुआ पट का कारण होता है; अतः तन्तु-संयोग पट का असमवायिकारण है। यह कार्य और कारण

का परस्पर साक्षात् संबन्ध है, कार्य ग्रीर कारण दोनों एक ही ग्राश्रय में समवेत हैं। इस संबन्ध को 'कार्यें कार्थप्रत्यासित' कहाजाता है। कारण का-कार्य [पट] के साथ एक ग्रर्थ [तन्तुग्रों] में प्रत्यासन्न-संबद्ध होना। इसप्रकार कार्य के ग्राश्रय में संबद्ध हुग्रा कारण कार्योत्पाद में समर्थ होता है, ग्रसंबद्ध नहीं।

(ख) ग्रसमवायिकारण ग्रीर कार्य के परस्पर संबन्ध का दूसरा प्रकार निम्न-लिखितरूप में कहा जायगा—

'कारण के साथ एक अर्थ [आश्रय-द्रव्य] में समवेत हुआ जो पदार्थ उस कार्य का कारण रहता है, वह पदार्थ उस कार्य का असमवायिकारण माना जाता है।'

यह प्रकार गुणादि कार्यं के श्रसमवायिकारण वताने में लागू है। तन्तु-सम-वेत रूपादि गुण पट-गत रूपादि के श्रसमवायिकारण होते हैं। यहां कार्य पट-गत रूपादि हैं, उनके श्रसमवायिकारण हैं—तन्तु-समवेत रूपादि। यहां पट-रूपादि के श्रसमवायिकारण तन्तु-रूप श्रीर समवायिकारण पट का श्राश्रय एक ही [तन्तु] है। कार्य-पटगत-रूप का समवायिकारण पट तन्तुश्रों में समवेत है, और वहीं [तन्तुश्रों में ही] तन्तु के रूपादि समवेत हैं, जो पटरूप के श्रसमवायि-कारण होते हैं। इसप्रकार कार्य-पटरूप के समवायिकारण-पट के साथ एक श्रर्थ [एक श्रधिकरण तन्तुश्रों] में समवेत-संबद्ध हैं रूपादि गुण। फलतः तन्तुश्रों के रूपादि गुण पटगत रूपादि के श्रसमवायिकारण होते हैं।

कार्यं के साथ ग्रसमवायिकारण के इस संबन्ध को 'कारणैकार्थप्रत्यासित' कहाजाता है। यह कार्यकारण का परम्परा-संबन्ध है, क्योंकि कार्य-पटरूप के समवायिकारण पट के द्वारा यह संबन्ध प्रस्तुत किया जाता है। पहला संबन्ध केवल 'स्वसमवाय संबन्ध' है; जब कि दूसरा 'स्वसमवायिसमवेतत्व संबन्ध'। पहले उदाहरण में कार्य के साथ सीधा ग्रसमवायिकारण का सामानाधिकरण्य है। कार्य पट ग्रीर ग्रसमवायिकारण तन्तु-संयोग एक ही अधिकरण तन्तुओं में समवेत हैं। दूसरे उदाहरण में पटगत रूप-कार्य के समवायिकारण पट के साथ ग्रसमवायिकारण [तन्तु-रूपादि] का सामानाधिकरण्य है। इसप्रकार रूप-कार्य के समवायिकारण पट द्वारा प्रस्तुत होने से कार्य-कारण का यह संबन्ध परम्परा-संवन्ध मानाजाता है।

श्रसमवायिकारण के इस विवरण को श्राचार्यों ने संस्कृत पदों में एक पंक्ति द्वारा इसप्रकार संक्षेप से कह दिया है—'कार्येण कारणेन वा सह एकस्मिन्नर्थे समवेतं सत् यत्कार्यस्य कारणं भवति, तद् ग्रसमवायिकारणं विज्ञेयम्'।

समवायिकारण ग्रौर श्रसमवायिकारण में परस्पर यह भेद स्पष्ट है, कि

समवायिकारण कार्य की ग्रपने में समवेत रखता है। किसी कार्य को ग्रपने में समवेत रखने का सामर्थ्य केवल द्रव्य में है, ग्रतः प्रत्येक कार्य का समवायिकारण केवल द्रव्य होता है। असमवायिकारण में यह सामर्थ्य नहीं रहता, वह स्वयं अपने ग्राश्रय में समवेत रहता हुग्रा ही ग्रन्य कार्य के प्रति कारण बन पाता है। द्रव्य, गुण, कर्म सभी के ग्रसमवायिकारण यथायथ गुण व कर्म होते है। गुण व कर्म में कोई कार्य समवेत नहीं रहता। यही इन दोनों कारणों में परस्पर भेद हैं।

समवायिकारण केवल द्रव्य होता है, ग्रीर ग्रसमवायिकारण गुण व कर्म। द्रव्य, गुण-कर्म नहीं होसकता, ग्रीर गुण-कर्म, द्रव्य नहीं होसकते। इस ग्राघार पर भी इनका भेद समभना चाहिये।

(३) निमित्तिकारण—उक्त दोनों कारणों से भिन्न जो कारण किसी कार्य के होते हैं, वे सब उस कार्य के 'निमित्तकारण' माने जाते हैं।

जैसे घट का समवायिकारण मृत्तिका है, मृदवयवों के परस्पर संयोग श्रसम-वायिकारण हैं। इनके श्रितिरिक्त कुम्हार, दण्ड, चक्र, सूत्र, काल श्रादि सब कारण 'निमित्तकारण' रहते हैं। इनमें कुम्हार प्रेरक-कर्त्ता होने से मुख्य निमित्त है, शेष साधारण। इसीलिये श्रन्य निमित्तकारणों को साधारणकारण श्रथवा सहकारी-कारण भी कहाजाता है। इसी प्रकार पट श्रादि कार्यों में तन्तु समवायि-कारण, तन्तु-तंयोग श्रसमवायिकारण, श्रीर तन्तुवाय [जुलाहा], तुरी, वेमा, करधा श्रादि साधनों को निमित्तकारण समक्षना चाहिये। प्रत्येक कार्य में कार्य-कारण की यह व्यवस्था लागू रहती है।

## ग्रसत्कार्यवाद

न्याय-वैशेषिकदर्शन की परम्परा में 'श्रमत्कार्यवाद' सिद्धान्त को पुष्ट करने का प्रवल प्रयास बरावर चलता रहा है। इसकी प्रतियोगिता में दूसरा सिद्धान्त 'सत्कार्यवाद' नाम से प्रसिद्ध है, जो सांख्य, वेदान्त ग्रादि दर्शनों का सिद्धान्त माना जाता है। दर्शनों के व्याख्याग्रन्थों में इन दोनों वादों को लक्ष्य कर विषय का पर्याप्त ग्रालोडन हुग्रा है। ग्रपने-ग्रपने पक्ष को सिद्ध करने में व्याख्याकारों ने कोई न्यूनता नहीं छोड़ी; ग्रीर कदाचित् ग्रपने इन व्याख्यानों में इतने ग्रधिक ग्रागे निकल गये हैं, कि सिद्धान्त के मूल ग्राधार दूर रहकर दृष्टि से पूरी तरह ग्रोभल होगये। जड़ का पता नहीं रहा, शाखा-प्रशाखाग्रों पर वारयुद्ध

चलता रहा।

श्रमत्कार्य-स्वरूप-प्रत्येक कार्य श्रपनी उत्पत्ति से पहले 'श्रमत्' रहता है। उत्पन्न होजाने पर उसका यह नूतन ग्रारम्भ है, इससे पूर्व उसका ग्रस्तित्व किसी प्रकार भी कभी नहीं रहा। कार्य की उस दशा का नाम 'कार्य का प्रागभाव' है। उत्पत्ति से पूर्व कार्य का ग्रभाव होना, या श्रमत् होना एक ही बात है। प्रागभाव का अन्त होकर कार्य की उत्पत्ति के रूप में कार्य का नवीन ग्रारम्भ होता है; इस ग्राघार पर प्रस्तुत वाद को 'ग्रारम्भवाद' नाम भी दियाजाता है। जो कार्य है, किसी काल-विशेष में उत्पन्त हुग्रा है, उसका ग्रन्त ग्रावश्यक है। कोई भी उत्पन्त हुग्रा भाव-कार्य श्रनन्त भविष्यत् तक ठहर नहीं सकता; इसलिये प्रत्येक कार्य सादि-सान्त माना जाता है। उत्पत्ति से पहले कार्य सर्वात्मना 'ग्रसत्' रहता है, इस सिद्धान्त का नाम 'ग्रसत्कार्यवाद' है।

यदि सांख्य श्रादि दर्शनों के श्रनुसार इस बात को मान लिया जाता है, कि उत्पत्ति से पूर्व कार्य की सत्ता बनी हुई है, तो कार्य की उत्पत्ति के लिये कर्ता का व्यापार सर्वथा व्यर्थ है। इस पर सत्कार्यवादी का कहना है, कि कार्य अपने कारण [समवायिकारण श्रथवा उपादानकारण] में यदि विद्यमान नहीं, उसकी सर्वत्र सर्वात्मना श्रसत्ता है, तो कार्य घट का जैसा श्रसद्भाव मृत्तिका में है, वैसा ही तन्तुश्रों में है। इसी प्रकार पट कार्य का जैसा श्रसद्भाव तन्तुश्रों में है, वैसा ही मृत्तिका में है, तब मृत्तिका से ही घट उत्पन्न हो, श्रीर तन्तुश्रों से ही पट उत्पन्न हो, ऐसी व्यवस्था का होना संभव न होगा। कोई भी कार्य प्रत्येक कारणवस्तु से उत्पन्न होजाना चाहिये, वयोंकि कार्य का श्रसद्भाव सर्वत्र समान है। पर ऐसा नहीं है; किसी विशेष कार्य के लिये विशेष कारणों का ही उपादान किया जाता है; इसलिये उस कार्य का उन विशिष्ट कारणों में श्रस्तित्व स्वीकार करने के लिये बाध्य होना पड़ता है।

इस विषय में असत्कार्यवादी का कहना है, कि किस वस्तु से क्या कार्य उत्पन्न किया जासकता है; यह वस्तु का अपना सामर्थ्य है। प्रत्येक पदार्थ प्रत्येक कार्य के उत्पन्न करने में समर्थ या शक्त नहीं होता। कर्त्ता व्यक्ति जानता है, कि किस पदार्थ से कौन-सा कार्य उत्पन्न किया जासकता है; कार्य-विशेष के लिये वह उन्हीं पदार्थों का उपादान करता है, अन्य का नहीं। इसके अतिरिक्त उत्पत्ति से पूर्व यदि कार्य की किसी प्रकार की सत्ता मानी जाती है, तो वह सर्वथा अव्यवहार्य है; उस सत्ता का व्यवहार में कोई उपयोग संभव नहीं। उत्पत्ति से पूर्व मृद्रूप में अवस्थित घट से जलाहरण आदि का कार्य नहीं होसकता, और न तन्तुओं में अवस्थित वस्त्र से देहादि का आवरण संभव है, न शीत स्रादि का निराकरण। यह सब व्यवहार कार्य की उत्पत्ति के स्रनन्तर ही संभव होता है।

बौद्धवर्शन में कार्य की इस स्थिति को 'ग्रथंकियाकारिता' पदों द्वारा ग्रभिव्यक्त किया गया है। प्रत्येक कार्य किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिये उत्पन्न किया जाता है। विशिष्ट प्रयोजन के ग्रनुकूल किया व व्यापार का संपन्न किया जाना कार्य-वस्तु की सत्ता का नियामक है। जैसे घट-कार्य का प्रयोजन जलाहरण ग्रादि है। इसके द्वारा इस किया व व्यापार का संपन्न होना घट की सत्ता का नियामक है। कार्य-वस्तु की इसी स्थिति को वस्तु-गत 'ग्रथंकिया-कारिता' कहाजाता है। यह सब कार्य की उत्पत्ति से पूर्व संभव नहीं। इसलिये उस दशा में कार्य की सत्ता को स्वीकार करना ग्रनपेक्षित एवं ग्रप्रामाणिक है।

विवेचन की इस स्थिति पर सत्कायंवादी का कहना है, कि घट-कार्य के अपने व्यवहार्यरूप में आजाने से पूर्व उसके द्वारा जलाहरणादि व्यापार का संपन्न होना सत्कार्यवाद को भी स्वीकार्य नहीं है। जब घट अपने व्यवहार्यरूप में न रहकर कारणरूप में अवस्थित रहता है, वह घट-कार्य की अनिभव्यक्त अवस्था है। वह जब विशेष निमित्तों के सहयोग से अपनी अभिव्यक्त दशा में आता है, तभी वह जलाहरणादि व्यापार के लिये उपयोगी होता है। इसका यह तात्पर्य नहीं, कि अभिव्यक्त दशा में आने से पूर्व कार्य का सर्वात्मना असद्भाव है। कार्यकारण की इस स्थित के विषय में केवल इतना कहकर सन्तोष नहीं किया-जासकता, कि यह वस्तु का अपना सामध्यं है, जो किन्हीं विशिष्ट पदार्थों से विशिष्ट कार्य उत्पन्न होसकते हैं; सब पदार्थों से सब कार्य नहीं। वस्तुतः विभिन्न पदार्थों का ऐसा सामध्यं ही उनमें विशिष्ट कार्यों की सत्ता का बोधक है। विभिन्न पदार्थों में जिन कार्यों का सद्भाव है, उन्हीं कार्यों को उनमें से उभारा जासकता है। इसीका यह परिणाम है, कि सब कार्य सब पदार्थों से नहीं निकाले जासकते।

इस प्रसंग में 'उत्पत्ति' ग्रौर 'ग्रभिव्यक्ति' पदों के ग्राधार पर बहुत-सा लम्बा चौड़ा विवाद प्रस्तुत कियाजाता है। केवल पदों के ग्राधार पर किसी विवाद का खड़ा करना निष्प्रयोजन है। पहला पद किसी वस्तु के नवीन आरम्भ का बोधक है, तथा दूसरा पद पहले से विद्यमान किसी वस्तु के प्रकट होने को बताता है, यह सब पत्तों को भिगोकर पेड़ को जीवित रखने की लालसा के समान है। यहां केवल वस्तु-तत्त्व को समभने का प्रयास करना ग्रपेक्षित है। यदि गम्भीरता से देखाजाय, तो उत्पत्ति पद का तात्पर्य-किसी वस्तु का उभरकर ऊपर ग्राजाना-ही है। इसमें कार्य के व्यवहार्य-रूप में ग्राने से पूर्व भी कार्य की किसीप्रकार की

सत्ता की भलक है। प्रत्येक कार्य की सत्ता को व्यवहार्यस्थिति में लाने के लिये कर्त्ता-व्यक्ति ग्रादि का व्यापार हुन्ना करता है। ऐसी दशा में-कार्य की उत्पत्ति ग्रथवा ग्रभिव्यक्ति से पूर्व कारण में कार्य का सद्भाव मानने पर कर्त्ता ग्रादि का व्यापार ग्रनावश्यक है-यह कहना निर्थक होगा।

प्रस्तुत विषय में यह भी एक विचारणीय वात है, िक कार्य को 'ग्रसत्कार्य' क्यों कहाजाता है ? ऐसा कहने का यही ग्राधार संभव है, िक वह ग्रपने व्यवहार रूप में ग्राने से पहले ग्रसत् था। यहां विचारणीय है, क्या वह ग्रसद्भाव उस कार्य का उपादान है ? वैशेषिक दृष्टि से उपादान का तात्पर्य समवायिकारण है। निश्चित है, उस कार्य का समवायिकारण ग्रसद्भाव नहीं है, उस स्थिति को प्रागभाव के रूप में वैशेषिक केवल निमित्तकारण की श्रेणी में मानता है, जो एक साधारण कारण है। मृत्तिका ग्रादि जो ग्रसाधारण कारण हैं, ग्रीर सद्रूप हैं, उनके आधार पर कार्य को 'सत्कार्य' क्यों न कहाजाय ? कार्य की कारण-ग्रवस्था में कार्य के व्यवहार्यरूप की ग्रथवा उसके ग्रथिकियाकारित्वरूप की सत्ता को सत्कार्यवाद में भी स्वीकार नहीं कियाजाता। ऐसी दशा में कार्य के व्यवहार्यरूप में ग्राने से पूर्व उसकी कैसी भी सत्ता नहीं है, ऐसा कहना ग्रसंगत है; ग्रन्यथा कारण की व्यवस्था का उपपादन करना ग्रशक्य होगा।

गौतम मुनि का विचार—इस विषय में न्यायसूत्रकार गौतम मुनि ने अपना मौलिक विचार प्रस्तुत किया है। कर्भ-फलप्राप्ति प्रसंग में सत्कार्य-असत्कार्यवाद पर विचार करते हुए—उपादान-नियम के आधार पर जो कहाजाता है, कि उत्पत्ति से पूर्व कार्य असत् नहीं है, उस असत्ता के विषय में—सूत्रकार ने बताया— 'युद्धिसिद्धं तु तदसत्' [न्या॰ सू॰ ४।१।५०]। उत्पत्ति से पूर्व कार्य की जो असत्ता कहीजाती है, उस दशा में कार्य की बुद्धिसिद्ध सत्ता को मानना संगत होगा; इसी आधार पर उपादान-नियम की व्यवस्था संभव है।

'बुद्धिसिद्ध' पद का तात्पर्य क्या है ? विचारणीय है । व्याख्याकारों का ऐसा अभिप्राय ज्ञात होता है, कि वस्तु उत्पत्ति से पूर्व अनुपलब्ध या असत् रहती है, उत्पन्न होने पर सद्भाव में आती है; कालान्तर में किन्हीं विरोधी कारणों से नष्ट होकर पुनः अनुपलब्ध व असद्रूप होजाती है। वस्तु के लोकसिद्ध ये उत्पाद विनाश इस तथ्य को स्पष्ट करते हैं, कि उत्पत्ति से पूर्व वस्तु असद्रूप है। यदि ऐसा न हो, तो प्रत्येक वस्तु को नित्य मानाजाना चाहिये। यदि उत्पत्ति से पूर्व भी वस्तु विद्यमान है, तो वह नित्य का ही स्वरूप होजाता है ।

र. 'फल' विवरण प्रसंग के न्यायवात्तिक [४।१।४८-५०] में स्राचार्य उद्योत

इस विषय में भ्रान्ति का द्वार यहीं से खुल जाता है। सत्कार्यवाद में यह कभी स्वीकार नहीं कियाजाता, कि जलाहरण ग्रादि व्यापार को संपन्न करने योग्य घटाकार ग्रवस्था घटोत्पत्ति से पूर्व मृद्रूप में ग्रवस्थित रहती है। परन्तु इस ग्रवस्था में ग्राने से पहले भी वह ग्राकार कर्त्ता की बुद्धि के ग्रनुसार मृत्तिका-पिण्ड में ग्रवस्थित है, ग्रन्यथा उस ग्राकार को प्रकट में लाने के लिये मृत्तिका का ही उपादान ग्रावश्यक न होता।

व्याख्याकारों का कहना है, कि उत्पत्ति से पूर्व कार्य का कारण में विद्यमान रहना उपादानित्यम का प्रयोजक नहीं है, प्रत्युत वस्तु का सामर्थ्य ही इसका प्रयोजक है। ग्रमुक वस्तु से ग्रमुक कार्य उत्पन्न कियाजासकता है, ग्रमुक नहीं; इसप्रकार कर्त्ता की बुद्धि से उस दशा में कार्य सिद्ध रहता है। इसके अनुसार जिस कार्य की उत्पत्ति के लिये जो कारण समर्थ है, उसका उपादान करिलया जाता है।

उत्पत्ति-विनाश अथवा आविर्भाव-तिरोभाव या अभिव्यक्ति-विलय आदि पदों के आधार पर कोई विवाद प्रस्तुत करना यहां अभिप्रेत नहीं; समभना चाहिये ये पद समान अर्थ को ही प्रकट करते हैं। विचार्य है, उत्पत्ति क्या है? घट के आकार में जो वस्तु है, वह मृत्तिका ही इस रूप में प्रस्तुत की गई है। उस मृत्यिण्ड से केवल यही एक आकार उभाराजासकता हो, ऐसा नहीं है। उससे शकोरा, करवली, कुण्डा, जार, मटका, हंडिया आदि विविध आकार उभारे जा-सकते हैं। मृत्यिण्ड में इन सब आकारों का अस्तित्व है। यदि इसे केवल कत्ती की बुद्धि का चमत्कार मानाजाय, कारणवस्तु में उसके सद्भाव को नकाराजाय, तो वह बौद्ध-दर्शन में प्रवेश की स्थित आजाती है। वस्तु की सत्ता उड़जाती है, बुद्धि ही विविध आकारों में भासमान होती रहती है।

बौद्ध-दर्शन में प्रवेश से किसी भय का प्रस्तुत करना श्रभिप्रेत नहीं है। जो विचारक जिस ओर श्रधिक वल देदेता है, उसकी दृष्टि से वह विचार एक विशिष्ट कोटि में श्राजाता है। किसी भी कार्य के श्राकार को कारण-वस्तु में समभलेना—उस वस्तु से उस ग्राकार को उभारने के लिये—ग्रत्यावश्यक है। बौद्ध दर्शन में इस बुद्धि को विशेष महत्त्व दिबागया, वस्तु-तत्व की उपेक्षा करदीगई;

१. 'नायं सत्त्वादुपादाननियमोऽपि तु सामर्थ्यात् । इदमनेन शक्यं निर्वर्त्तियतुं नेदमननेत्येवं बुद्धिसिद्धं कार्यं कृत्वा यद् यस्योत्पत्तये समर्थं तत् तस्योपादीयते न सर्वं सर्वस्य न सर्वस्मात् सर्वमृत्पद्यमानं दृष्टमिति ।' [न्यायवात्तिकः ४।१।४०], इस प्रसंग की तात्पयंटीका भी ब्रष्टच्य ।

श्रथवा एक श्रोर बल देने से दूसरे की उपेक्षा होगई। इस भावना को सामने लाने के लिये यहां बौद्ध-दर्शन का उल्लेख हुआ है। उत्पत्ति के पूर्व कार्य की बुद्धिसिद्ध सत्ता मानकर कारण-वस्तु में उस श्राकार की विद्यमानता को भुठलाया नहीं जासकता।

स्पष्ट है, प्रत्येक कार्य उसके कारण-वस्तु की ही एक विशेष अवस्था है। यदि 'विशेष' पद-प्रयोग के आघार पर उसमें नवीनता का उद्बोधन करायाजाता है, और उससे एक अपूर्व उत्पत्ति के मानने या कथन करने में किसी को सन्तोष प्राप्त होता है, तो कोई आपत्ति की बात नहीं। वस्तु-तत्त्व की अवस्था बदलती रहती हैं। कार्य-वस्तु का ऐसा स्वरूप है।

गौतम मुनि द्वारा उत्पत्ति से पूर्व कार्य की बुद्धिसिद्ध सत्ता स्वीकार करने से यह तथ्य प्रमाणित होता है, कि कारणदशा में कार्य का अव्यवहार्य रूप विद्य-मान रहता है। उसको चक्षु से नहीं देखाजाता, बुद्धि से जानाजाता है। जिस विचारक ने बुद्धिज्ञान की उपेक्षा न कर उसपर उपयुक्त बल दिया; उसकी दृष्टि से 'सत्कार्य' सामने आया। अन्य विचारक ने बुद्धिज्ञान की उपेक्षा कर कार्य के व्यवहार्य रूप को अधिक महत्व दिया, उस दृष्टि से 'असत्कार्य' सामने आया। इन पदों का प्रयोग परस्पर प्रतियोगी-रूप से नहीं है, प्रत्युत इनके आधार अथवा क्षेत्र का भेद होने से यह नाम-करण है। व्याख्याग्रन्थों में इस विषय पर जो विषु जास्त्रार्थं प्रस्तुत हुआ है, उसमें शाब्दिक मन्थन ही अधिक है।

इस सब विवरण के आघार पर यह तथ्य सामने आता है, कि 'सत्कार्यवाद' और 'असत्कार्यवाद' नाम से जिन वादों का उल्लेख शास्त्र में हुआ है, वे परस्पर कोई प्रतिद्वन्द्वी वाद नहीं हैं, न इनमें किसी तरह के परस्पर विरोध का आभास समभना चाहिये। यद्यपि दोनों पदों से आपाततः विरोध की प्रतीति होती है, पर—जैसा अभी कहागया—इस नाम-करण के आधार उनके अपने विभिन्न क्षेत्र हैं। प्रवक्ता ने जिस ओर अधिक बल दिया, उसीके अनुसार उसका नाम रख-दियागया।

वस्तु के व्यवहार्य अवस्था में माने से पहले उसके सद्भाव को स्वीकार करना, वस्तु के व्यवहार्यरूप की नित्यता का आपादक नहीं है। मूलभूत वस्तुं-तत्त्व बराबर बना रहता है, आकार बदलते रहते हैं। यह सर्वथा सत्य है, कि वस्तु तत्त्व में जो आकार एक वार उभर आया है, वही आकार फिर दुबारा कभी नहीं उभरसकता, उस-जैसा आकार होसकता है, पर वही नहीं। इसी उभरे आकार को लक्ष्य कर 'असत्कार्यवाद' का उद्भावन हुआ। इसीके साथ यह भी पूर्ण सत्य है, कि वस्तु-तत्त्व अपनेरूप में निरन्तर बना रहता है, और उसमें पुनः उसी-

प्रकार के आकार को उभारा जासकता है। मृत्तिका में घट-श्राकार उभर श्राने पर मृत्तिका बराबर मूलरूप में बनी है। उस ग्राकार के बदलजाने पर भी मृत्तिका रहती है। कहना चाहिये, उस ग्राकार का ग्रास्तित्व ग्रन्तिहित होजाता है; उसीप्रकार के ग्राकार को बस्तु-तत्त्व से पुनः उभारा जासकता है, इस स्थिति के ग्रनुसार 'सत्कार्यवाद' सामने ग्राता है। इसप्रकार कार्य की ये दो अवस्था हैं, जिन पर ये बाद ग्रवलम्बित हैं।

ऐसी स्थित में प्रत्येक वस्तु के नित्य होने की ग्राशंका या ग्रापित करना व्यर्थ है। वस्तु-तत्त्व के परिवर्त्तनशील ग्रथवा परिणामी होने से साक्षात्कृतधर्मा ग्राचार्यों ने उसर्क। 'परिणाम-नित्यता' को स्वीकार किया है। जो वस्तु-तत्त्व है, वह कभी 'ग्रसत्' नहीं होता। जो मूलतः ग्रसत् है, वह वस्तु-तत्त्व के रूप में कभी सत नहीं होता। इसी भावना को गीता में इन गब्दों से अभिव्यक्त किया—

नाऽसतो विद्यते भावो नाऽभावो विद्यते सतः । सभयोरिष दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदिशिभः ॥२।१६॥

# परिशिष्ट-२

## परिशिष्ट-२

## वैशेषिक एवं आधुनिक पदार्थ-विज्ञान

आधुनिक पदार्थ-विज्ञान साधारणरूप से दो भागों में विभक्त है। एक-रसायन [Chemistry] दूसरा—भौतिकी [Physics]। अपनी विशिष्ट मान्यताओं के आधार पर इनका विवेच्य क्षेत्र सीमित होने से पदार्थ-विज्ञान उक्त दो भागों में बाँटा गया है। इससे पदार्थ के विवेचन और उसके वर्गीकरण में सुविधा रहती है। रसायनशास्त्र में जिन तत्त्वों को लक्ष्य कर विवेचन किया जाता है, और जिनके संमिश्रण आदि से विविध निर्माण की प्रतिक्रियाओं का विवरण प्रस्तुत किया जाता हैं, उन तत्त्वों को ऐलीमैन्ट [Element] कहा जाता है। रसायनशास्त्र में प्रत्येक निर्माण के लिए ये मूल-तत्त्व हैं; यद्यपि ये स्वयं भी किन्हीं अन्य मूल-तत्त्वों से निर्मित हुए हैं।

इस दिशा में पाश्चात्यदेशीय विद्वानों के द्वारा खोज प्रारम्भ किये जाने के कुछ समय बाद इस के मैण्डैलिएव [D. I. MENDELEYEV] नामक एक रसायनशास्त्री ने तबतक ज्ञात तत्त्वों [Element] की सर्वप्रथम एक सारिणी [Chartचार्ट] तैयार की, जो अबतक उसी रूप में मान्यता-प्राप्त है। उस सारिणी में तब केवल बानवें [६२] तत्त्वों का समावेश था, उनके अन्तराल में तबतक कुछ तत्त्व अनुपलब्ध थे। वर्तमान में नई खोजों के आधार पर उन तत्त्वों की संख्या एक-सौ आठ [१०६] तक पहुँच गई है, तथा आगे और बढ़ने की सम्भावना है। उन तत्त्वों की सूची और सारिणी आगे इसी परिशिष्ट में प्रस्तुत कर दी गई हैं।

भौतिकीशास्त्र [Physics] में जिन तत्त्वों का विवेचन किया जाता है, उनकी संख्या पाँच है—ताप-ऊष्मा [HEAT-हीट], प्रकाश [Light-लाइट], ध्विन [Sound-साऊण्ड], विद्युत [Electricity-इलैक्ट्रिसिटी], चुम्बकत्व [Magnetism-मैग्नेटिज्म]।

भेद के आधार —पदार्थ-विज्ञान के ये भेद जिन तथ्यों व विशेषताओं पर आधारित हैं, उनका समझ लेना अपेक्षित है। आधुनिक समस्त पदार्थ-विज्ञान जिन दो भागों में बाँटा गया है, उनका आधार पदार्थों के अपने विलक्षण स्वरूप में है। देखा जाता है कि एक विशेष प्रकार के पाषाण में तीय चुम्बकत्व निहित है, यह भी स्पष्ट है कि उसका प्रभाव प्रत्येक वस्तु पर न होकर किन्हीं विशिष्ट रचनाओं पर होता है। संभवतः उस चुम्बकत्व शक्ति को उस पदार्थ से सर्वथा आश्रय-रहित कर स्वतन्त्र स्थिति में नहीं लाया जा सकता, जहाँ वह निहित है। यद्यपि चिन्तन के अन्तिम स्तरों में जाकर शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं रहता; पर चिन्तन की प्रारम्भिक दशाओं में उनका भेदमूलक विवरण अथवा व्यवहार विशेष आपत्तिजनक न समझा जाना चाहिए।

प्रथम कहा गया, ऍलिमैन्ट [अणुतत्त्व] स्वयं किन्हीं अन्य मूल तत्त्वों के सम्मिश्रण के फलस्वरूप अपने विलक्षण अस्तित्व में उभर आते हैं, इसकी वास्त-विकता को समझने के लिए आज तक उपलब्ध अणुतत्त्वों की सूची, उनके भार आदि के सहित प्रस्तुत की जाने से पूर्व उसकी [अणुतत्त्व की रचना] के विषय में साधारण जानकारी प्राप्त कर लेना अपेक्षित होगा।

परमाणु [एलिमैन्ट का सबसे छोटा कण] की रचना—परमाणु, तत्त्व का वह छोटे से छोटा कण है जो स्वतन्त्रतावस्था में रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है किन्तु उसमें उस तत्त्व के सभी गुण विद्यमान् होते हैं। परमाणु रासायनिक किया में भाग लेता है। परमाणु के मूल कण [Fundamental particles] हैं— प्रोटोन, न्यूट्रॉन तथा इलैंट्रकॉन। आधुनिक आवर्त्त-सारिणी में तत्त्वों को उनके परमाणु क्रमांक [Atomic number] के आरोहण के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। किसी तत्त्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित धनावेशों [Protons] की संख्या को उस तत्त्व का परमाणु क्रमांक कहा जाता है। तत्त्व के परमाणु में विद्यमान् प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग उस तत्त्व का परमाणु भार होता है।

कुछ तत्त्वों के परमाणु ऐसे होते हैं जिनका परमाणु-क्रमांक तो बराबर होता है किन्तु परमाणु भार भिन्न। इन परमाणुओं में न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। इन्हें उस तत्त्व के समस्थानिक [Isotopes] कहते हैं। इसके विपरीत कुछ तत्त्व ऐसे भी हैं जिनका परमाणु भार बराबर होता है, किन्तु परमाणु-क्रमांक भिन्न। ऐसे परमाणुओं को समभारी [Isobars] कहते हैं। प्रत्येक परमाणु विद्युत उदासीन होता है अर्थात् प्रोट्रॉन [धनावेश] की संख्या इलेक्ट्रॉन [ऋणावेश] की संख्या बराबर होती है। जैसे—कैल्शियम का परमाणु भार ४० १ है और परमाणु-क्रमांक २० है। इसका तात्पर्य हुआ—कैल्शियम के परमाणु में २० प्रोटॉन, २० इलैक्ट्रॉन तथा २० न्यूट्रॉन हैं। इलैक्ट्रॉन

का भार नितान्त नगण्य होता है। उतने से कुछ ग्रधिक इसमें न्यूट्रॉन् हैं। ग्रब तीस कमांक पर जिन्क देखिये। इसमें व्यवस्थानुसार तीस से कुछ ग्रधिक न्यूट्रान् रहेंगे, इसका भार ६५.४ है। मध्यगत ग्रणुतत्त्वों की रचना में धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते पांच ग्रंश के लगभग भार ग्रधिक होगया; इसका तात्पर्य-न्यूट्रान् की संख्या श्रन्य तत्त्व [प्रोटोन्] की संख्या से कुछ ग्रधिक होगई, लगभग ग्रष्टमांश अधिक। ग्रब कमांक चालीस पर जिरकोनिग्रम् को देखिये। इसमें चालीस प्रोट्रोन् हैं, तब उसके समान न्यूट्रॉन् होकर इसका भार ८० के लगभग होना चाहिये। परन्तु तीस संख्या के ग्रनुपात से यहां ८० का ग्रष्टमांश लगभग दस भार ग्रधिक बढ़गया है। जिरकोनिग्रम् का वास्तविक भार ६१ है। इसका तात्पर्य है, चालीस से ग्रधिक शेष ५१ इसमें न्यूट्रॉन् हैं।

सारिणी कमांक के अनुसार अन्तिम अणुतत्त्वों में यह संख्या दोनों की मिलित संख्या के लगभग चतुर्थांश तक अधिक बढ़गई है। जैसे—नोबैलिअम् को देखें। इसका सारिणी-कमांक १०२ है। इसका तात्पर्य है, इतने ही इसमें न्यूट्रान् होने चाहियें, तब भार २०४ होगा। परन्तु भार पूर्ण संख्या का चतुर्थाश बढ़गया है। चालीस कमांक के आस-पास न्यूट्रान् की संख्या अष्टमांश के लगभग अधिक थी; पर यहां आने तक वह वृद्धि पूर्ण संख्या के चतुर्थाश तक पहुंच गई। इसीके अनुसार नोबैलिअम् का भार २५४ होता है। इस सब विवरण से यह परिणाम सन्मुख आता है, कि भार की संख्या में से सारिणी कम-संख्या को घटादेने पर जो संख्या शेष रहती है, उतनी संख्या उस अणुतत्त्व की रचना में न्यूट्रॉन् की समभनी चाहिये।

अब यह स्पष्ट रीति पर समभाजासकता है, कि कोई ऐलीमैन्ट मूलतत्त्व नहीं है। जब सर्गरचना मूलतत्त्वों से प्रारम्भ होकर बहुत आगे तक बढ़ आती है, तब इस रचना में ऐलीमेन्ट का स्तर आता है। रचनाक्रम में यह स्तर पदार्थ की एक सूक्ष्म अवस्था है। साधारण व्यक्ति निसर्ग-सुलभ साधनों से इसे जान नहीं पाता। इसके लिये प्रतिभाशाली व्यक्तियों द्वारा गम्भीर चिन्तन तथा भौतिक विधियों के साथ खोज करना अपेक्षित होता है। साधारण जन जैसे वातावरण से घरा रहता है, उसीमें सन्तुष्ट व मस्त होकर अपना जीवन पूरा करलेता है। कभी कोई विरल मेधावी जन अपने चारों ओर बिछे-फैले विश्व को आश्चर्यपूर्ण दृष्टि से देखते हुए इसकी गहराइयों में उतरने का प्रयत्न करते रहते हैं। यह कम अज्ञात काल से प्रारम्भ है; आज भी चालू है, कदाचित् आगे भी इसके रुद्ध होने की सम्भावना प्रतीत नहीं होती।

आघुनिक पदार्थविज्ञान में रसायनशास्त्री तत्त्वज्ञों ने अपने तत्त्व-विषयक

विवरण प्रस्तुत करने के लिए सर्गरचना के इसी स्तर को ग्राघार मानलेना उपयुक्त समभा, जिसको रसायनशास्त्र में एँलीमैंन्ट नाम दियागया है। वस्तुतः
एँलीमैंन्ट मूलतत्त्व न होने पर भी इस शास्त्र में इसे मूलतत्त्व के रूप में मानाजाता व व्यवहूत कियाजाता है। रसायन-तत्त्वज्ञों ने ग्रपने विवेचन को
इसी स्तर से प्रारम्भ किया है, ग्रतः उनकी दृष्टि से सर्गरचनाक्रम का यह स्तर
मूलतत्त्व के रूप में समभाजाना अनुचित नहीं है। इस तथ्य को स्मरण रखना
होगा, क्योंकि ग्रागे यह स्पष्ट कियाजाना है, कि वैशेषिक का परमाणु भी सर्गरचनाक्रम के किसी ऐसे ही स्तर का तत्त्व है। उसकी यथास्थित को समभना
ग्रपेक्षित है।

ग्रागे दीगई ग्रणुतत्त्व-सारिणी में पाठक देखेंगे, कि समस्त ऍलीमैन्ट केवल सात वर्गों में विभाजित हैं। वर्ग का जो कमांक है, उसमें जितने ऍलीमैन्ट सिन्निविष्ट हैं, उनके ग्रणु में मूलतत्त्वों की पर्ता [लेग्रर=Layer] उसी कमांक के अनुरूप रहती हैं।

पहले वर्ग में दो ऍलीमेंन्ट हैं। इसका तात्पर्य है, न्यूक्लिग्रस् [Nucleus]केन्द्रस्थित प्रोटोन मूलतत्त्व के चारों ग्रोर पहले एलीमैंन्ट में एक ग्रौर दूसरे में दो
इलैक्ट्रान् चक्कर काटा करते हैं। प्रोटोन के चारों ग्रोर इलैक्ट्रान् का तीन्न गति
से घूमना उस ग्रणु की पहली पर्त्त को ग्राभव्यक्त करता है। इस वर्ग में ग्रथवा
पहली पर्त्त में घूमनेवाले दो इलैक्ट्रान् से ग्रधिक की संभावना नहीं होसकती;
ग्रथवा इससे ग्रधिक इलैक्ट्रान् वहां घूमते नहीं देखेजाते। जब इससे ग्रधिक इलैक्ट्रान् वहां ग्रायेगा, वह दूसरी पर्त्त बनायेगा, इस पर्त्त में तीन से दस संख्या तक
के ऍलीमैंन्ट ग्राते हैं। ऍलीमैंन्ट का यह दूसरा वर्ग है। इस दूसरी पर्त्त में ग्रधिक
से ग्रधिक ग्राठ इलैक्ट्रान् ग्रतिरिक्त समासकते हैं। उसीके ग्रनुसार विभिन्न ऍलीमैंन्ट की रचना होतीजाती है।

श्रव इस परिणाम पर पहुंचते हैं, कि ग्रणु-तत्त्व की पहली पर्त में ग्राधिक से श्रिधिक दो तथा दूसरी पर्त में ग्राठ इलैक्ट्रान् घूम सकते हैं। इसके फलस्वरूप प्रथम वर्ग के द्वितीय ऍलीमैन्ट हीलिग्रम् से लगाकर ग्रन्तिम एलीमैन्ट नोबैलिअम् ग्रथवा लारैन्शिग्रम् तक समस्त एलीमैन्ट की पहली पर्त्त में दो, तथा द्वितीय वर्ग के ग्रन्तिम [दसवें] ऍलीमैन्ट 'निभोन्' से लगाकार सर्वान्तिम ऍलीमैन्ट तक के ग्रणुग्रों के दूसरे पर्त्त में ग्राठ इलैक्ट्रान् केन्द्र के चारों ग्रोर चक्कर लगाया करते हैं। तीसरे वर्ग में संख्या ग्यारह से ग्रठारह तक के ऍलीमैन्ट ग्राते हैं। इनके तीसरे पर्त्त में ग्यारह से ग्रठारह तक यथाकम एक-एक इलैक्ट्रान् बढ़ता चलाजाता है; उसीके ग्रनुसार उन-उन ऍलीमैन्ट की विभिन्त रचना होती चलीजाती है। इस-

प्रकार समस्त उपलब्ध एलीमैन्ट सात वर्गों में विभाजित खोज कियेगये हैं। सारिणी को इसीके अनुसार देखकर पाठक इन अणुओं की रचना को स्पष्टरूप में समभ सकेंगे।

प्रणु-परिमण्डलाकार:—इस रचना के विषय में एक बात श्रीर ज्ञातव्य है, वह श्रणु के श्राकार के विषय में है। जब यह कहा जाता है, कि केन्द्रस्थित प्रोटोन् के चारों श्रोर इलैक्ट्रान् तीव्रगति से चक्कर लगाया करता है; तब यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है, कि उस चक्कर लगाने की रेखा क्या है ? क्या वह एक निर्धारित निश्चित रेखा में ही चक्कर लगाता है, या उन चक्कर की रेखा श्रों में स्थानान्तरण होता रहता है ?

विषय के विशेषज्ञों का कहना है, कि इलैक्ट्रॉन् एक ही निर्धारित रेखा में चक्कर नहीं लगाता। यद्यपि प्रत्येक पत्तंं की सीमा [Sphe:e स्फियर] निर्धारित है; पर उसी सीमा में चक्कर लगाने की रेखा निर्धारित नहीं; उसी सीमा में वह स्थानान्तरित होती रहती है। तीव्रगति से घूमना, ग्रौर घूमने की रेखाओं का स्थानान्तरित होते रहना श्रणु को एक मण्डल के आकार में अभिव्यक्त करता है। क्योंकि यह ग्राकार सब ग्रोर से समान प्रतीत होता है, इसलिये इसको परिमण्डल लाकार कहाजाता है। कैशेषिक शास्त्र में ग्रणु का अपर नाम 'परिमण्डल' बतायागया है। यह नाम उसके प्रतीयमान ग्राकार पर ग्राधारित है।

ग्रव तक विवृत विषय के ग्रधिक स्पष्टरूप में समभलेने की भावना से श्राघु-निक पदार्थविज्ञान में रसायनशास्त्र के ग्रनुसार जिन ग्रणु-तत्त्वों [ऍलीमेन्ट-Element] की खोजकर जानकारी प्राप्त करलीगई है, उन-तत्त्वों की रचना-नुसार सारिणी प्रस्तुत कीजाती है।

# ण्-तत्त्वों की सारिणो

| वन      | श्राणविक स         | भ्राणविक संख्या श्रौर ऍलिमैन्ट     | रासा- |   | प्रणु-क | न्नणु-कक्ष [पर्त-Layer-लेयर] में इलेक्ट्रान्स् की संख्या | ायर] में इलेक्ट्रान | र्स्की संख्य  |
|---------|--------------------|------------------------------------|-------|---|---------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| Peri-   |                    | Atomic number and name of element. | यनिक  |   | Z       | Number of electrons in Layer,                            | trons in Lay        | er,           |
| 10.7    |                    |                                    | संकेत | M | H       | N                                                        | 0 P                 | ० भार         |
| j -     | । सारहोजन          | Hydrogen                           | Ħ     | - |         |                                                          |                     | 8.005         |
| 7       | 2 द्रीलिग्रम       | Helium                             | He    | 2 |         |                                                          |                     | >>            |
| 11      | ।। ३ जिधियम        | Lithium                            | Ŀ     | 7 | -       |                                                          |                     | w.            |
| 4       | 4 बैरिलिअम्        | Beryllium                          | Be    | 7 | 7       |                                                          |                     | 8.2           |
|         | ान्यसिनम           | [ ग्ल्यसिनम । Glucinum]            |       |   |         |                                                          |                     |               |
| •       | . बोरोन            | Boron                              | Ø     | 7 | Э       |                                                          |                     | o<br>r        |
| , 4     | <u>ज</u><br>जाता : | Carbon                             | ပ     | 7 | 4       |                                                          |                     | ~             |
| , ,     | 7 माह्योजन         | Nitrogen                           | z     | 7 | 2       |                                                          |                     | >><br>~       |
| ~ 0     | माविस्थान          | Oxigen                             | 0     | 7 | 9       |                                                          |                     | UF<br>OV      |
| , 0     | ० ज्ल्योरिन        | Fluorine                           | Ľ     | 7 | 7       |                                                          |                     | <b>~</b><br>п |
| 10      | 10 निम्रोन         | Neon                               | Ze    | 2 | 00      |                                                          |                     | 70.3          |
| 111 111 | III 11 सोडिग्रम्   | Sodium 'Latin'                     | ,     |   | c       |                                                          |                     | ć             |
|         |                    | [नैट्रिश्रम्-Natrium]              | Z     | 7 | ×       | 1                                                        |                     | n<br>Y        |
| 12      | 12 मैरनेशिश्रम्    | Magnesium                          | Mg    | 7 | 00      | 2                                                        |                     | )<br>N        |

| वर्ग             | आणविक स            | <b>आणविक संख्या श्रौर ऍलिमैन्ट</b> | रासाय- |   | अपू- | अणु-कक्ष [पर्त-Layer-लेअर] में इलंक्ट्रान्स् को सच्या | f-Laye | r-लेश्नर | <u>ज</u> ्<br>मः | नक्ट्रान्स | को सर्थ               |
|------------------|--------------------|------------------------------------|--------|---|------|-------------------------------------------------------|--------|----------|------------------|------------|-----------------------|
| Peri-            | Atomic numb        | Atomic number and name of element. | निक    |   | )    | Number of electrons in Layer,                         | r of e | lectror  | l ni st          | Layer,     |                       |
| po               |                    |                                    | संकेत  | X | 7    | M                                                     | z      | 0        | Ъ                | 0          | भार                   |
| 13 ऐल्यु         | 13 ऐल्युमिनिश्रम्  | Aluminium                          | Al     | 2 | 00   | w.                                                    |        |          |                  |            | ඉද                    |
| 14 सिलिकन्       | लकन                | Silicon                            | Si     | 2 | 00   | 4                                                     |        |          |                  |            | r<br>G                |
| 15 फ़ास्फ़ोरस्   | फ़ोरस्             | Phosphorus                         | д      | 2 | 8    | 5                                                     |        |          |                  |            | m-                    |
| 16 सल्फर         | 5र                 | Sulphur                            | S      | 7 | 00   | 9                                                     |        |          |                  |            | m·<br>C·              |
| 17 म्लोरीन्      | रीन्               | Chlorin                            | Ö      | 7 | 00   | 7                                                     |        |          |                  | •••        | 3.<br>3.              |
| 18 आर्गन्        | <b>L</b> '         | Argon                              | Ar     | 5 | 00   | 00                                                    |        |          |                  | ,          | °                     |
| IV 19 पोटेशिश्रम | शेश्रम             | Potassium 'Latin'                  |        |   |      |                                                       |        |          |                  |            | i                     |
|                  |                    | [कैलिग्रम्-Kalium]                 | ×      | 7 | 00   | 00                                                    |        |          |                  | 11         | est<br>per            |
| 20 कैल्शिश्रम्   | ग्रमम्             | Calcium                            | Ca     | 7 | 00   | 00                                                    | 7      |          |                  | ,-         | ~·<br>°<br>%          |
| 21 स्कृषि        | स्कै पिडम्रम्      | Scandium                           | Sc     | 7 | 00   | 8+1                                                   | 7      |          |                  |            | ⊅√<br>}e              |
| 22 रिट्रैनिश्रम् | नेश्रम्            | Titanium                           | Ξ      | 7 | 00   | 8+2                                                   | 7      |          |                  |            | ٠<br>الا              |
| 23 वैनेडिसम्     | त्रम               | Vanadium                           | >      | 7 | 00   | 8 + 3                                                 | 2      |          |                  |            | ~<br>×                |
| 24 कोमिश्रम      | ग्रम               | Chromium                           | Ç      | 7 | 00   | 8+5                                                   | _      |          |                  |            | 5¢                    |
| 25 मैंगेनीज्     | `লু                | Manganese                          | Mn     | 7 | 00   | 8+5                                                   | 7      |          |                  |            | ≥{<br>>{              |
| 26 म्रॉयन        | 26 म्रॉयरन् [लोहा] | Iron, 'Latin'                      |        |   |      |                                                       |        |          |                  |            |                       |
|                  |                    | [फ़ैरम्-Ferram]                    | Нe     | 7 | 00   | 9+8                                                   | 7      |          |                  |            | سوں<br>ک <del>ر</del> |
|                  |                    |                                    |        |   |      |                                                       |        |          |                  |            |                       |

| वर्ग | श्रीविधिक           | श्रीणावक संख्या आर ए।लमन्ट         | रासा- | IV- | रवी-के | त्रणु-कक्ष [पत-Layer-लग्नर] म इलक्ट्रान्स का सस्या | ayer- | メダー  | हैं<br>क | <u>v</u> | का सब्दा         |
|------|---------------------|------------------------------------|-------|-----|--------|----------------------------------------------------|-------|------|----------|----------|------------------|
| Peri | Atomic number       | Atomic number and name of element. | यनिक  |     | Z      | Number of electrons in Layer,                      | elect | LOUS | in La    | /er,     |                  |
| po   |                     |                                    | संकेत | ×   | Γ      | M                                                  | z     | 0    | Д        | 0        | भार              |
| IV 2 | 1 कोबाल्ट           | Cobalt                             | රි    | 7   | ∞      | 8+7                                                | 2     |      |          |          | w                |
| 53   | 28 निकल             | Nickel                             | Z     | 7   | 00     | 8+8                                                | 7     |      |          |          | 0                |
| 5    | 29 कॉपर [तांबा]     | Copper, 'Latin'                    |       |     |        |                                                    |       |      |          |          |                  |
|      | [ क्यूप्रम्-Cuprum] | [mn]                               | C     | 2   | 00     | 18                                                 | -     |      |          |          | ns.<br>us.       |
| 3(   | 30 जिन्क [जस्ता]    | Zinc                               | Zn    | 7   | ∞      | 18                                                 | 7     |      |          |          | >°<br>>Y         |
| 3    | गैलिग्रम्           | Gallium                            | Ga    | 7   | 00     | 18                                                 | 3     |      |          |          | es<br>es         |
| 3    | 2 जरमैनिश्रम्       | Germanium                          | Ge    | 7   | 00     | 18                                                 | 4     |      |          |          | 8.5°             |
| m    | 33 ग्रासंनिक        | Arsenic                            | As    | 7   | 00     | 18                                                 | 2     |      |          |          | かり               |
| S.   | 34 सैलेनियम्        | Selenium                           | Se    | 2   | 00     | 18                                                 | 9     |      |          |          | 9                |
| e.   | 35 बोमाइन           | Bromine                            | Br    | 7   | 00     | 18                                                 | 7     |      |          |          | ពំ               |
| Ä    | 36 क्रिप्टन         | Krypton                            | Kr    | 7   | ∞      | 200                                                | 00    |      |          |          | n<br>us.         |
| V 3  | 37 रुबिडिश्रम्      | Rubidiom                           | Rb    | 2   | 00     | 18                                                 | ∞     |      |          |          | 7<br>7<br>7<br>7 |
| 33   | 38 स्ट्रान्शिश्रम्  | Strontium                          | Sr    | 7   | ∞      | 18                                                 | 00    | 7    |          |          | ٦<br>ا           |
| 36   | 39 इट्रिश्रम्       | Yttrium                            | X     | 7   | 00     | 18                                                 | 8+1   | 2    |          |          | w<br>U           |
| 4    | ) जिरकोनिश्रम्      | Zirconium                          | Zr    | 7   | 00     | 18                                                 | 8+2   | 7    |          |          | w<br>w           |
| 4    | 4। निम्रोबिम्रम     | Niobium                            | No    | 7   | 00     | 100                                                | 8+4   | -    |          |          | (T)              |

| 7                            | €२                                                                                    |       |                         |               |               |                      |             | परा           | ાવજ         | षश्च           | ч         |             |           |                 |          |                  |             |                |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|---------------|---------------|----------------------|-------------|---------------|-------------|----------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|----------|------------------|-------------|----------------|
| 4                            | ्राप्ता [नरा-Layer-लक्षर] में इलक्ट्रांन्स की संख्या<br>Number of electrons in Layer. | 217   | 715                     | u.            | y Li          | 5,                   | 909         | E 0 &         | 7.308       |                | 000       | 883.8       | ×<br>~    |                 | 8 8 T 8  |                  | 823         | ¥30.¥          |
|                              | क्ट्रान्स<br>aver.                                                                    |       | Y                       |               |               |                      |             |               |             |                |           |             |           |                 |          |                  |             |                |
| l l                          | મ ક્લ<br>Sin I                                                                        | ۵     | ·                       |               |               |                      |             |               |             |                |           |             |           |                 |          |                  |             |                |
|                              | מאכן<br>ctron                                                                         | C     |                         | -             | - 2           | ı                    | -           | _             | 0           |                | -         | 7           | ы         |                 | 4        |                  | 2           | 9              |
| Lower                        | r of ele                                                                              | Z     |                         | 8+5           | 8+5           |                      | 8+7         | 8+<br>8+<br>8 | - 81        |                | 18        | 18          | 18        |                 | 18       |                  | 18          | <u>~</u>       |
|                              | Number of electrons in Layer.                                                         | M     |                         | 18            | 18            |                      | 18          | 18            | 18          |                | 18        | 18          | 18        |                 | 18       |                  | 18          | 18             |
| E-max                        | 9                                                                                     | ר     |                         | 00            | 00            |                      | 00          | 00            | 00          |                | 00        | ∞           | 00        |                 | 00       |                  | 00          | 00             |
|                              |                                                                                       | ×     |                         | 7             | 7             |                      | 7           | 7             | 7           |                | 7         | 7           | 2         |                 | 7        |                  | 11          | 7              |
| रासाय-                       | निक                                                                                   | संकेत |                         | Mo            | Tc            | Ma                   | Ru          | Rh            | Pd          |                | Ag        | Cd          | In        |                 | Sn       |                  | Sb          | Te             |
| भाणविक संस्या ग्रीर एलिमैन्ट | Atomic number and name of element.                                                    |       | कोलम्बिश्रम्-Columbium] | Molybdenum    | Technetium    | [मैस्रिसम्-Masurium] | Ruthenium   | Rhodium       | Palladium   | Silver 'Latin' | Argentum  | Cadmium     | Indium    | Tin 'Latin'     | Stannum  | Antimony 'Latin' | Stibium     | Tellurium      |
| माणविक संख                   | Atomic number                                                                         |       | [कोलम्बिश्रम्           | 42 मालिङिङनम् | टैक्नेशिश्रम् | [मैसूरिश्रम्-ो       | रुथेनिश्रम् | रोडिश्रम्     | पैल्लेडिअम् | 45             | श्रजन्टम् | कैड्मिश्रम् | इपिडम्रम् | 50 दिन् [रांगा] | स्टैनम्- | 51 ऐन्टिमनी      | स्टिबिग्रम् | 52 टैल्यूरिअम् |
| ۰,ـ                          | eri                                                                                   | _     |                         | 42            | 43            |                      | 44          | 45            | 46          | 47             |           | 48          | 49        | 50              |          | 51               |             | 52             |
| <u>'E</u>                    | G                                                                                     | 힣     |                         |               |               |                      |             |               |             |                |           |             |           |                 |          |                  |             |                |

| वर्ग  | म्राणविक सं        | प्राणविक संख्या ग्रीर ऍलिमैन्ट | रासा-        | श्चर् | -कक्ष    | फ्तं-L | प्रण्-कक्ष [पर्त-Layer-लेग्नर ] में इलैक्ट्रान्स् की संख्या | रही<br>मह | लैक्ट्रान्स् | की संख्य       | l.             |
|-------|--------------------|--------------------------------|--------------|-------|----------|--------|-------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------|----------------|
| Peri- | Atomic number      | r and name of element          | यनिक         | ,     | Z        | umbe   | Number of electrons in Layer.                               | rons ir   | Layer        |                |                |
| od.   |                    | 00                             | संकेत        | X     | Ч        | Z      | Z                                                           | 0         | P (          | ० भार          |                |
| 53    | 53 म्रायोडिन       | Iodine                         | I            | 2     | 00       | 18     | 18                                                          | 7         |              | 8 %            |                |
| 54    | 54 भीतन            | Xenon                          | Xe           | 7     | ∞        | 18     | 18                                                          | 00        |              | 0 % %          |                |
| VI 55 | VI 55 सीजिश्रम     | Caesium                        | Cs           | 77    | ∞        | 18     | 18                                                          | 00        | 1            | er<br>er<br>er |                |
| 56    | 56 बेरिस्रम        | Barium                         | Ba           | 7     | 00       | 18     | 18                                                          | 00        | 7            | 836.8          | ×              |
| 57    | 57 लैन्येनम        | Lanthanum                      | La           | 7     | 00       | 100    | 18                                                          | 8+1       | 7            | 8              | पा             |
| . 00  | 58 सीरिश्रम        | Cerium                         | Ce           | 7     | 00       | 18     | 18+2                                                        | 00        | 7            | °×~            | रिशि           |
| 59    | 59 प्रजियोडिमिश्रम | Presiodymium                   | $P_{\Gamma}$ | 7     | 00       | 18     | 18+3                                                        | 00        | 7            | 28             | ष्ट            |
| 09    | 60 निम्रोडिमिश्रम  | Neodymium                      | PN           | 7     | 00       | 18     | 18+4                                                        | 00        | 2            | \$ × × ×       | ۶<br>×         |
| 61    | 61 प्रोमैथियम      | Promethium                     | Pm           | 7     | <b>∞</b> | 18     | 18 18+5                                                     | 00        | 7            | »<br>»         |                |
|       | इलिनिश्रम          | Illinium                       | 11           |       |          |        |                                                             |           |              |                |                |
| 62    | 62 सैमेरिश्रम      | Samarium                       | Sm           | 7     | 00       | 18     | 18 18+6                                                     | 00        | 7            | 8.0%           | ×              |
| 63    | 63 यरोपिश्रम       | Furopium                       | Eu           | 7     | 00       | 18     | 18 18+7                                                     | 00        | 7            | <b>%</b> %     | CY.            |
| 64    | 64 गैडोलिनिश्रम    | Gadolinium                     | Gd           | 7     | 00       | 18     | 18 18+7                                                     | 8+1       | 7            | <b>୭</b> % &   | g.             |
| 59    | 65 रविश्वम         | Terbium                        | Tb           | 7     | 00       | 18     | 18 18+9                                                     | 00        | 7            | 3 7 8          | W              |
| , 99  | 66 दिसपोजिसम       | Dysprosium                     | Dy           | 4     | 00       | 18     | 18 18 + 10                                                  | 00        | 7            | 0,0            | \$57.4         |
| 9     | 67 हाल्मिश्रम्     | Holmium                        | Ho           | 7     | 00       | 18     | 18 18+11                                                    | 00        | 2            | 674<br>(1)2.   | 24<br>24<br>24 |
|       |                    |                                |              |       |          |        |                                                             |           |              |                |                |

|                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1 =                                                                           | १६७.४<br>१६७.४<br>१७५<br>१७५<br>१६५.४<br>१६१.४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ | 9 ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °                               |
| मस [पर्त-Layer-नेग्नर] में इजैक्ट्रान्स<br>Number of electrons in Layer.<br>M | 200000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 7 7 7 7                                                |                                                                       |
| RT]                                                                           | 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 5 9 7 6                                                | - 4                                                                   |
| ir-ले<br>lectr                                                                | 3 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 1 8 | 8+5<br>8+6<br>8+6<br>8+7<br>8+7                          | 18                                                                    |
| ਜੰ-Laye<br>er of e                                                            | 3 3 8 8 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 32<br>32<br>32<br>32                                     | 32                                                                    |
| िष्तं<br>Vumbe                                                                | 18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18<br>18<br>18<br>18                                     | 18                                                                    |
| अपणु-क                                                                        | 0000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ○ ∞ ∞ ∞ ∞                                                | ∞ ∞                                                                   |
| ×                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 1 1 1 1 1 1                                            | 2 2                                                                   |
| रासा-<br>यनिक<br>संकेत                                                        | Er Tu Yb Lu Hf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Re<br>Os<br>Ir                                           | Au<br>Hg                                                              |
| भाणविक संख्या श्रीर ऍलिमैन्ट<br>Atomic: number and name of element            | 68 इवित्रम्       Erbium         69 थूलिसम्       Thulium         70 इटिविशम्       Ytterbium         71 ल्युटेशिश्चम्       Lutetium         72 हैप्पिनसम्       Hafnium         73 टैण्टेलम्       Tantalum         74 टंग्स्टॅन्       Tungsten 'German'         वृक्फ्रिमिश्चम्       Wolframium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | अम्<br> अम्<br> अम्<br> <br> म्<br> सोना] (              | श्रारम्<br>80 मकेरी [पारा] Mercury 'Latin'<br>हाइड्रजिरम् Hydrargyrum |
| बग<br>Peri-<br>od.                                                            | 68<br>69<br>70<br>71<br>72<br>73<br>74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 75 77 76 3 77 8 77 8 78 9 79 9 18 9 79 9 18 9 18 9       | 80 H ===                                                              |

| म्राणविक संख्या ग्रौर एलिमेन्ट  |
|---------------------------------|
| Peri- Atomic number and name of |
| element.                        |
| Thallium                        |
| Lead 'Latin'                    |
| Plumbum                         |
| Bismuth                         |
| Polonium                        |
| Astatine                        |
| Radon'Latin'                    |
| Niton                           |
| Francium                        |
| Radium                          |
| Actinium                        |
| Thorium                         |
| Protoactinium                   |
| Uranium                         |
| Neptunium                       |
| Plutonium                       |

| Prei- Atomic numder and name of      |                         | トトレン  | _    | 1   | 7 66 | 1     | からしましているのではない。                |       |      |                                        | -  |
|--------------------------------------|-------------------------|-------|------|-----|------|-------|-------------------------------|-------|------|----------------------------------------|----|
|                                      | applied and name of     | निक   |      | , ~ | Vumb | er of | Number of electrons in Layer. | in La | yer. |                                        |    |
| element.                             |                         | संकेत | ×    | T   | M    | Z     | 0                             | Д     | 0    | ० भार                                  |    |
| no                                   |                         | Am    | ,    | ~   | 200  | 32    | 32 18+7                       | 00    | 7    | 583                                    |    |
| 95 अमेरिकिअम्                        | Americium               | E -   | 4 6  | 00  | 00   | 32    |                               | 8-1   | 7    | er<br>>>                               |    |
| 95 क्यूरिअम्                         | Curlum                  | R R   | 1 2  | 00  | 18   | 32    | 6+81                          | 8-1   | 7    | 36                                     |    |
| <i>97</i> बरकोलअम्<br>98 कैलिफोनियम् | Serkenum<br>Californium | Cf    | 1 73 | 00  | 18   | 32    | 18+10                         | 00    | 7    | \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ |    |
| 99 ऐन्स्टोनिश्रम्—                   |                         | Ħ     | 7    | 00  | 18   | 32    | 18+11                         | 00    | 2    | 鬼状之                                    |    |
| म्राइन्स्टोनिम्रम्                   | Einsteinium             | H H   | 2    | 00  | 200  | 32    | 18+12                         | 00    | 7    | 50                                     |    |
| 100 फरमिश्रम्                        | Fermium                 | Mv    | 2    | 00  | 18   | 32    | 18 + 13                       | 00    | 7    | 36                                     |    |
| 101 मैण्डैलेविश्रम्                  | Mendelevium             | Z     | . 2  | 00  | 18   | 32    | 18+14                         | ∞     | 7    | 286                                    |    |
| 102 नोबैलियम्                        | Nobellulli              | Lw    | 7    | 00  | 18   | 32    | 18+15                         | 00    | 7    |                                        | ٠. |

१६६० ईसदी में FOREIGN LANGUAGES PUBLISHING HOUSE, MOSCOW, से प्रकाशित यह सूची N. GLINKA. General Chemistry पृष्ठ 154-156 के अनुसार प्रस्तुत कीगई है। यह प्रन्य सन्

हुआ है।

## वैशेषिक का 'परम-श्रणु'

गत पंक्तियों में यह स्पष्ट किया, कि आघुनिक पदार्थ-विज्ञान के रसायनशास्त्र द्वारा विवेच्य 'एक सौ तीन' प्रकार के अणु-तत्त्व [Element] स्वरूप
से मूलतत्त्व नहीं हैं। प्रत्युत अन्य किन्हीं मूलतत्त्वों द्वारा सर्ग-रचना प्रारम्भ होजाने के अनन्तर आगे होनेवाली रचना के किन्हीं स्तरों पर इन 'ऍलीमैन्ट'
नामक पदार्थों का कम आता है। यह सब रचना प्राकृतिक नियमों अथवा
ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार हुआ करती है, या होती रहती है। प्राकृतिक
नियमों के अनुसार इन रचनाओं के आगे भी बराबर रचना का कम चलता
रहता है, और यह कम प्रायः वहां तक चालू रहता है, जहां प्राणी अपने जीवन
निर्वाह के लिये साधन प्राप्त करपाता है। इसमें ओषधि वनस्पति फल मूल आदि
का तथा मानव द्वारा अपनी सुख-सुविधा के लिये निर्मित पदार्थों का समावेश
है। इन्हीं तत्त्वों के आधार पर आगे भी मानव द्वारा विविध रचना की कोई
सीमा नहीं है।

इसी सन्दर्भ में विचारणीय है, वैशेषिकशास्त्र द्वारा प्रतिपादित ग्रणु-तत्त्व जगत् का वास्तविक मूलकारण है, ग्रथवा ग्राधुनिक रसायनशास्त्र द्वारा विवेच्य ऍलीमैंन्ट के समान यह भी सर्गरचना के निरन्तर चालू प्रक्रम में किसी अवान्तर या मध्यगत स्तर पर ग्रात्मलाभ करता है? साथ में यह भी विचार्य है, कि सर्गरचना के मध्यगत किसी स्तर पर इसकी स्थिति मानने से वैशेषिक ग्राचार्यों द्वारा 'ग्रणु' का नित्य मानाजाना कैसे संगत कहाजायेगा?

इन दोनों बातों पर विवेचन के लिये प्रथम यह जान लेना आवश्यक है, कि वैशेषिक 'अणु' का स्वरूप क्या है ? इसके स्वरूप को समभ लेने पर यह अधिक सुविधा के साथ जानाजासकेगा, कि इस 'अणु' का स्थान मूलकारण के रूप में है, अथवा सगरचना के किसी मध्यगत स्तर पर आता है।

वैशेषिक ग्राचार्यों ने जगत् के कारणरूप में चार प्रकार के ग्रणु स्वीकार किये हैं—पाधिव, ग्राप्य, तैजस, वायवीय। वैशेषिक के पारिभाषिक वर्गीकरण के ग्रनुसार समस्त स्वीकृत पदार्थों में पृथिवी ग्रादि चारों पदार्थ 'द्रव्य' हैं, इसिलये पृथिवी ग्रादि के 'ग्रणु' भी निश्चितरूप से द्रव्य हैं। पृथिवी ग्रादि चार द्रव्य वही हैं, जिनको महाभूत के रूप में बाह्य इन्द्रियों द्वारा ग्रनुभूत कियाजाता है, ग्रौर

जिनका इन्हीं 'पृथिवी' स्नादि पदों द्वारा व्यवहार होता है। इनका सर्वान्तिम स्नित्तम् स्नित्त्य स्तर 'प्रणु' है, जो स्रपने वर्ग के स्ननुसार 'पार्थिव स्रणु' स्नादि नामों से व्यवहृत होता है। इसका तात्पर्य हुम्रा — पृथिवी द्वव्य का जो सर्वान्तिम भ्रतिस्थि स्तर है, वह 'पृथिवी – स्रणु' है। इसीप्रकार आप्य, तैजस स्रीर वायवीय स्रणु की स्थिति है।

वैशेषिक दृष्टि के अनुसार प्रत्येक वर्ग का 'अणु' आकार में अपने कलेवर की भावना से समान है, पर प्रत्येक वर्ग का 'अणु' अपने में समवेत विशेष गुणों के कारण अन्य वर्गीय अणु से अपने आप को पृथक् रखता है। अपने वर्ग में भी एक अणु दूसरे अणु से भिन्न है, पृथक् है; इसके नियमन के लिये वंशेषिक आचार्यों ने प्रत्येक अणु में 'विशेष' नामक एक पदार्थ को समवेत कल्पना किया है, जो स्वरूप से ही अन्य सबसे भिन्न रहता हुआ स्वाश्रय अणु को अन्य अणु-तत्त्वों से पृथक् रखने में समर्थ होता है। 'विशेष' नामक पदार्थ के विषय में यहां कुछ विशेच्य नहीं, उसका विवेचन इसी परिशिष्ट में आगे कियागया है; यहां केवल अणु के स्तर को समभने के लिये उसमें समवेत विशेष गुणों के विषय में आव-श्यक विवेचन अपेक्षित है।

'द्रव्य' ग्रीर 'गुण' ये संज्ञा वैशेषिक शास्त्र में शास्त्रीय परिभाषा के ग्रमुरूप हैं। इन संज्ञा-पदों से किन्हीं विशिष्ट पदार्थों का ग्रहण होता है। प्रथम कहागया, प्रत्येक वर्ग के ग्रणु में ग्रपने विशेषगुण समवेत रहते हैं। उन विशेषगुणों के न्यूना-धिक रहने पर भी ग्रणु के आकार प्रकार में किसी प्रकार का ग्रन्तर नहीं ग्राता, यद्यपि द्रव्य के स्थूलरूप में ग्राने पर उसके गुण स्ववर्गीय द्रव्यों से उसका ग्रन्तर स्पष्ट कर देते हैं, पर ग्रणुदशा में यह स्थिति नहीं रहती। गुणों के ग्राधार पर वस्तु का यह भेद सार्वितिक नहीं होता। स्थूलदशा में जहां विभिन्नद्रव्यगत समान गुण दिखाई देते हैं, वहां उन द्रव्यों के परस्पर भेद को ग्राभिव्यक्त करने के लिये उन-उन द्रव्यों के ग्रपने समवायिकारण—ग्रवयवों के भेद को ही निमित्त मानाग्या है। भेद का यह नियामक वैशेषिक दृष्टि से 'ग्रणु' में संभव नहीं। क्योंकि 'ग्रणु' किन्हीं अवयवों में समवेत नहीं होता, वह स्वयं केवल ग्रवयव-मात्र है। ऐसी दशा में यह ग्रौर भी गंभीरता के साथ विवेचनीय होजाता है, कि विभिन्न एवं न्यून।धिक गुणों का ग्राध्रय होते हुए भी प्रत्येक वर्ग का ग्रणु ग्राकार-प्रकार में समान कैसे रहता या मानाजाता है ?

किस द्रव्य में कितने गुण रहते हैं, तथा कौन-सा गुण कितने द्रव्यों में रहता है; इसके लिये देखें प्रस्तुत ग्रन्थ के पृष्ठ ३२-३३।

वस्तुतः वैशेषिक ग्रणु की यह स्थिति ग्रनायास इस वैचारिक भुकाव की ग्रोर वाधित करती है, कि यह 'ग्रणु-तत्त्व' सर्वात्मना मूलकारण न होकर सर्गरचना के निरन्तर चालू प्रक्रम में कहीं मध्यगतस्तर पर ग्रपना स्थान पाता है। जैसे ग्राधुनिक रसायनशास्त्र के ऍली मैंन्ट का सर्गरचना के प्रक्रम में किसी मध्यगत स्तर पर स्थान है; ऐसे ही किसी स्तर पर वैशेषिक के ग्रणु का स्थान है। रसायनशास्त्र ग्रपने विवेच्यक्षेत्र में ऍली मैंन्ट को मूलतत्त्व मानकर ग्रागे विवेचन प्रस्तुत करता है; ऐसे ही वैशेषिक सर्गरचना के किसी स्तर पर अभिव्यक्त हुए 'ग्रणु' को मूलतत्त्व स्वीकृत कर उससे ग्रागे का विवेचन प्रस्तुत करता है, वह इस विचार की उपेक्षा करता है, कि 'ग्रणु' को रचना कैसे होती है ? कहां से होती है ? ग्रथवा होती भी है, या नहीं ? यदि वह इसपर विचार करे, तो वह ग्रपने विवेच्य-क्षेत्र की सीमा से बाहर चलाजाता है। इसी लिये उसने इसकी उपेक्षाकर 'ग्रणु' को नित्य मान लिया है। वस्तुस्थिति में वह ग्रणु कैसे बनता है, कहां से ग्राता है ? यह सव विवेचन करना दर्शन के ग्रन्य क्षेत्र का कार्य है।

वैशेषिक भ्रणु' की रचना—अब विचारना चाहिये, सर्गरचना की परम्परा में वैशेषिक ग्रणु का स्थान रचना के मध्यगत किस स्तर पर है। 'मध्यगत' पद का तात्पर्य है—मूलतत्वों से रचना का कम प्रारम्भ होचुका है, प्राकृतिक व्यवस्थाग्रों के ग्रनुसार वे तत्व ग्रवस्थान्तरों में परिणत होते चले ग्रारहे हैं। प्राणि-जगत् ग्रथवा विशेषरूप से मानव प्राणी जिस वातावरण में एवं जिन भौतिक या प्राकृतिक पदार्थों के बीच रहता हुआ ग्रपना जीवन चालू रखने में समर्थ होरहा है, पदार्थों की प्राकृतिक रचना का वह ग्रन्तिम स्तर है। इन दोनों स्थितियों के ग्रन्तराल में रचना के अनेक स्तर हैं। इसी बीच में ग्राधुनिक रसा-यनशास्त्र-ग्रभिमत 'एलीमैंन्ट' का स्तर है। यह पद विभिन्न पदार्थ के एक विशिष्ट स्तर का बोधक है। ऐसा नहीं, कि यह किसी एक पदार्थ का नाम हो।

ऍलीमैंन्ट की परिभाषा है—'जो वही वह है।' ग्रर्थात् वह केवल एक पदार्थं है, उसमें ग्रन्य किसीका मिश्रण नहीं। जैंसे-सोना [सुवर्ण ]ग्रपने ग्रन्तिम ग्रणु-कण तक सोना ही सोना है, उसमें ग्रन्य किसी तत्त्व [ऍलीमैंन्ट] का संमिश्रण नहीं। परन्तु सोने के ग्रन्तिम ग्रणु-कण का जब विश्लेषण करिंदयाजाता है, तब वह सोना न रहकर ग्रपने मूलतत्त्वों [प्रोटोन्, इलैंक्ट्रान्, न्यूट्रान्] के रूप में बिखर जाता है। मूलतत्त्व एकदम छलांग लगाकर सोना नहीं बनजाते; इनको लम्बी यात्रा करनी पड़ती है, न मालूम, कितनी ग्रज्ञात ग्रनिर्दिश्यमान ग्रवस्थाग्रों में होकर उन तत्त्वों को गुजरना होता है, तब कहीं एक निर्धारित स्तर की ग्रवस्था ग्राती है, मानव ने उस ग्रवस्था में इसको पकड़ा। यह 'सोना' संसार के सन्मुख

है। विभिन्न अज्ञात अवस्थाओं की रचना प्रकृति [नेचर-Nature] कं। नहीं में सदा चला करती है। इस भट्टी का नियन्त्रण व व्यवस्थापन किसी अज्ञात शक्ति के द्वारा होता रहता है। इस महान निर्माण की शाला [Laboratory] यह समस्त विश्व हमारे सामने है। उस अनन्त विश्व के अतिक्षुद्र भाग अपनी इस पृथिवी में समस्त एँलीमैन्ट को हम प्राप्त कररहे हैं।

श्राचुनिक विज्ञान के परीक्षणों द्वारा यह स्पष्ट होगया है, कि पृथिवी, जल, तेज, वायु पदार्थों की रचना में किन तत्त्वों का कितना उपयोग होता है। पृथिवी के चारों श्रोर के वायु तथा जल-मण्डलों को साथ लेकर लगभग चौवीस मील गहराई तक का पार्थिव चिप्पड़ मुख्यतः [६६ प्रतिशत] केवल बारह मूलतत्त्वों [Element] से बना है। उसका लगभग श्राचा भाग तो श्रॉक्सिजन ही है, और एक लगभग चौथाई सिलिकन है। शेप चौथाई भाग में ग्रन्य दस मूलतत्त्व हैं। पृथिवी के एक परमाणू में संघटित बारह मूलतत्त्वों के नाम श्रीर इनके प्रतिशतांक परिमाण का विवरण इसप्रकार है—

| नाम            | प्रतिशतभाग | नाम                     | प्रतिशतभाग |
|----------------|------------|-------------------------|------------|
| ग्रॉक्सिजन     | ¥8.5¥      | पोटेशिग्रम्             | 2,33       |
| सिलिकन्        | २६.०३      | मैग्नेशिग्रम्           | 2.88       |
| एल्युमीनिग्रम् | ७.२=       | हाइड्रोजन् <sup>•</sup> | 03.0       |
| लोहा           | 8.83       | टिटैनिग्रम्             | 0.88       |
| कैल्शिग्रम्    | ₹.१=       | <b>व</b> लोरीन्         | 0.20       |
| सोडिग्रम्      | २.३३       | कॉर्वन्                 | 39.0       |
|                |            |                         |            |

00.33

शेष समस्त मूलतत्त्व १.००

800.00

१ — आजकल यद्यपि लगभग दस-बारह वर्ष से दूरी के नाप क लिये 'किलोमीटर' का प्रयोग जहां-तहां होने लगा है। यह वर्त्तमान प्रशासन के द्वारा चालू कियागया है। पर अभी इसका चलन बहुत कम है। पूर्वाभ्यास के अनुसार हमने यहां 'मील' का प्रयोग किया है। १ मील = १.६०६ किलोमीटर। अथवा १ मील = १६०६ मीटर। १ मीटर = १.०६४ गज। अथवा १ मीटर = ३६.३७ इञ्च। फलतः १ मील = १७६० गज = १६०६ मीटर।

यह विवरण पृथिवी के एक अणु की रचना का है। ऐसे अणुओं से मिलकर यह वाह्य पृथिवीमण्डल बना है, पृथिवी का यह सर्वातिशायी छोटा अणु [कण] होने से वैशेषिक में इसकी 'परम + अणु = परमाणु' कहागया है। यदि इसका विभाजन अथवा विश्लेषण कर दिया जाय, तो यह पृथिवी-अणु नहीं रहेगा, अपने कारण-तत्त्वों के रून में विखर जायेगा। इसीलिये यह पृथिवी-परमाणु के रूप में 'अभेद्य' मानागया है। जबतक वह 'अभेद्य' है, तवतक ही वह 'पृथिवी-परमाणु' है। विश्लिष्ट होजाने पर पृथिवी-परमाणुता ही नहीं रहती।

इसीप्रकार जलीय, तैजस ग्रीर वायवीय परमाणु की रचना के विषय की जानकारी को भी ग्राधुनिक विज्ञान ने स्पष्ट किया है। जलीय परमाणु का

संघटन निम्नलिखित ऍलीमैन्ट से होता है—

नाम घटक ग्रंश हाइड्रोजन २ भाग ग्रॉक्सिजन १ भाग

ईश्वरीय व्यवस्थात्रों के अनुसार प्रकृति की स्वचालित भट्टी में प्राकृतिक तत्त्वों के विविध परिणाम हुआ करते हैं। अपने स्तर पर जल उन्हीं परिणामों में एक है। इसके घटक अंशों के विपय में विज्ञान द्वारा जानकारी प्राप्त होजाने पर भी सरल साधारण यान्त्रिक विधियों द्वारा यौगिक पदार्थ के घटक तत्त्वों को पृथक् नहीं कियाजासकता। साथ ही यह स्मरण रखना चाहिये, कि अनेक बार यौगिक के गुण उसके घटक तत्त्वों के गुण-धर्मों से भिन्न होते हैं। उदाहरणार्थ जल को ही लीजिये, यह जिन दो तत्त्वों [हाइड्रोजन + अॉक्सिजन्] के योग से वना है, उसमें हाईड्रोजन ज्वलनशील है; आग्नेय-स्वभाव है, और दूसरा आँक्सिजन जलने में सहायक होता है। परन्तु उनसे बना यौगिक जल अग्नि को बुभादेता है। इससे स्पष्ट होता है, किसी यौगिक का गुण-धर्म कभी अपने मूल-तत्त्व के गुणधर्म का विरोधी होता है।

आधुनिक विज्ञान के अनुसार तैजस परमाणु उस रचना-परम्परा में नहीं आता, जिसमें पृथिवी आदि के परमाणु की रचना का समावेश है। पृथिवी आदि की रचना रासायनिक संमिश्रण पर आधारित है, परन्तु वैशेषिक के अनुसार तैजस-तत्त्व में ताप, प्रकाश आदि का समावेश है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार ताप आदि की गणना भौतिकी के अन्तर्गत है। इसका विवेचन भौतिकी प्रसंग में आगे कियागया है।

पूर्वोक्त पार्थिव ग्रीर जलीय परमाणुत्रों के समान वायवीय-परमाणु का संघटन ग्राधुनिक विज्ञान के अनुसार दो रूपों में उपपादित कियागया है।

एक—वाल्यूम [Volume = ग्रायतन] के ग्राधार पर, दूसरा—वेट [Weight = भार] के ग्राधार पर। इन दो स्थितियों में वागु के घटक तत्वों के प्रतिशतांश में एक दूसरी से थोड़ा श्रन्तर रहता है, जो इसप्रकार है।

| वाल्यूम के ग्रनुसार–                                   |                                               | वेट के ग्रनुसार                    |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| नाम<br>नाडट्रोजन<br>स्रॉविसजन<br>इनर्ट [स्रक्रिय] गैरे | प्रतिशत-भाग<br>-७८.१६<br>-२०.६०<br>नेज्- ०.६४ | प्रतिशत-भाग<br>७४.५<br>२३.२<br>१.३ |
|                                                        | 200.00                                        | 200.0                              |

इनर्ट गैसेज् [Inert Gases] में निम्नलिखित ऍलीमैन्ट तथा कतिपय यौगिकों की गणना कीजाती है— हैिलियम् (२), निय्रोन (१०), स्रॉर्गन् (१८), किप्टन् (३६), भैनन् (१४), रैडॉन् (६६)।

वागु के संघटन में जो यौगिक पायेजाते हैं, वे हैं-कॉर्वन डाइग्रॉक्साइड, जल, धूल, धुग्रां ग्रादि। याप की रचना डिन सब पदार्थों के परस्पर संघटन से होती है। वागु का यह विवरण घरातलीय वायु के विषय में समफना चाहिये।

वैशेषिक दृष्टि ते अनुसार जल, घूल, धुग्नां एवं ग्रन्य काँबंन डाइग्नाँक्साइड आदि योगिक वायु के कारणभ्त ग्रंग [ग्रवयव] नहीं हैं। ये पदार्थ वायु के साथ वाह्यरूप [ग्रव्यरणीभूतरूप] में संगुक्तमात्र रहते हैं। जब तपनी लू चलती हैं, तब वायु में ग्राग्नेय ग्रंग संग्क्त होजाते हैं, जल का पता नहीं लगता। पृथिवी के ग्रनेक भागों पर, विशेषकर पर्वत्तीय भागों पर विशुद्ध वायु उपलब्ध होता है, वहां घूल तथा ग्रन्य पदार्थों का संसिक्षण उसमें नहीं पायाजाता। इस ग्राधार पर ग्राधुनिक विज्ञानयेत्ताओं का यह कहना, कि विभिन्न प्रदेशों में वायु विभिन्न प्रकार का पायाजाता है, ग्रीर इस तरह कारणभेद से वायु ग्रनेक प्रकार का है; चिन्तनीय है, यस्तुतः वायु ग्रपने कारणीभूत ग्रवयवों से बना सर्वत्र एक-समान पदार्थ है, प्रतिथमान एक भेट द्वाय पदार्थों के बाह्य-संयोगमात्र के कारण है। वे बाह्य पदार्थ वायु के कारणीभूत ग्रवयव नहीं हैं।

१—नाम के आगं कोष्ठक में दी गई संख्या सारिणी-क्रमांक है।

२—रचना का यह प्रकार N. GLINKA, General Chemistry पृष्ठ २८४-२६० के अनुसार प्रस्तुत कियागया है। यह ग्रन्थ सन् १६६० ईसवी में मास्को से प्रकाशित है।

ऐसा बाह्य संमिश्रण न केवल वायु में, प्रत्युत ग्रन्य जल ग्रादि पदार्थों में भी देखाजाता है, पर उतने से उसे जल आदि का कारण नहीं मानाजाता। जैसे विभिन्न प्रदेशों का वायु विभिन्न कहागया, ऐसे जल भी विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न प्रकार का रहता है। गङ्गा नदी के जल से ग्रन्य नदियों के जल नहीं मिलते। गङ्गाजल-विशेषकर पर्वतीय भाग में उपलब्ध-ग्रतिस्वास्थ्यकर विशुद्ध पवित्र [ग्रन्य पदार्थों से ग्रमिश्रित] पायागया है; जबिक ग्रन्य ग्रनेक स्थानों के जल ऐसे नहीं होते। कहीं का जल भारी, खारी, बसीला, ग्रपाचक ग्रादि पायाजाता है; परन्तु उन संमिश्रणों को जल के घटक ग्रंश नहीं मानाजाता। ऐसे ही धूल, जल ग्रादि को वायु का घटक ग्रंश नहीं मानाजाना चाहिये। पुष्प-वाटिका से बहता मन्द समीरण विविध गन्धयुक्त ग्रनुभव होता है। पर वह अन्य द्रव्यों के संमिश्रण से है, जो द्रव्य वायु के कारणीभूत ग्रंश नहीं।

स्रनेक ऍलीमैन्ट एक प्रकार से मट्टी के रूप हैं, जो पृथिवी के विभिन्न प्रदेशों में पायेगये हैं। पृथिवी ग्रादि तत्वों की रचना से पहले के रचना-स्तरों में इनका निर्माण होचुका होता है। रचना-क्रम के उस स्तर में पहुंचने तक स्रभी पृथिवी आदि का ग्रस्तित्व भविष्यत् के गर्भ में स्नन्तिहित २हता है। पृथिवी ग्रादि के स्रणु जब रचना-क्रम के स्ननुसार अपने ग्रस्तित्व में उभर ग्राते हैं; वैशेषिक शास्त्र का विवेच्य क्षेत्र पदार्थ के इसी स्तर से प्रारम्भ होता है।

यद्यपि पृथिवी ग्रादि के ग्राद्य अणु अपने कारण से उत्पन्न होने के कारण ग्रिनित्य हैं; परन्तु कणाद ने इसको मूल मानकर ग्रागे की रचना का विवरण प्रस्तुत किया है, इसिलये यहां पृथिवी ग्रादि के त्रणु को नित्य मानना या कहना ग्रमुपयुक्त नहीं है। यदि वह ग्रणु को ग्रनित्य कहता, तो उसे उसके मूल कारण का उपपादन करना ग्रावश्यकरूप से ग्रपेक्षित होजाता, ग्रौर ऐसी दशा में वह ग्रपने ग्रिमवाञ्चित विवेच्य क्षेत्र से बाहर निकलजाता। वैशेषिक के विवेचन की यह ऐसी ही स्थिति है, जैसे ग्रायुनिक रसायनशास्त्र द्वारा जगद्रचनाकम में स्वाभिवाञ्चित ऍलीमैन्ट-स्तर के पदार्थ का विवेचन है। प्रत्येक ऍलीमैन्ट ग्रपने कारण-तत्त्वों से उत्पन्न व परिणत पदार्थ है; फिर भी रसायनशास्त्र उसे मूल तत्त्व मानकर उसके ग्रागे के रचना-स्तरों का विवेचन प्रस्तुत करता है। उसे यह बताने या प्रतिपादन करने की ग्रावश्यकता नहीं, कि वह किन ग्रन्य मूल तत्त्वों से किसप्रकार उत्पन्न होता या परिणत हुग्रा करता है।

१—देखें — ऍलीमैन्ट-सारिणी संख्या ५७ से ७१ तक, तथा ६० से उपान्त्य संख्या तक।

पृथिवी ग्रादि का ग्रणु-परमाणु—साधारणतया यह कहाजाता है, कि जब पृथिवी ग्रादि का ग्रणु उत्पन्त हुआ मानागया, तो उसे परमाणु [परम-ग्रणु] नहीं कहना चाहिये; क्योंकि परमाणु तो वह होगा, जो उसका भी कारण है। वस्तुतः 'ग्रणु-महत्' ग्रादि पदों का प्रयोग सापेक्ष होता है, कोई पदार्थ किसी की ग्रपेक्षा ग्रणु होने पर भी ग्रन्य की अपेक्षा महत् कहाजासकता है; एवं ग्रन्य किसी की ग्रपेक्षा वही पदार्थ परम-ग्रणु भी संभव है। जब तत्त्व रचनाक्रमानुसार परिणत होते-होते पृथिवी-रूप में सर्वप्रथम ग्राभिव्यक्त होता है, पृथिवी के रूप में वह तत्त्व 'परम-ग्रणु' है। पृथिवीरूप में उभरने वाला वह तत्त्व सबसे छोटा व सूक्ष्म रहता है। ग्रव ग्रागे जो भी पदार्थ पृथिवीरूप होगा, वह सब उससे बड़ा होगा; क्योंकि उसके परस्पर संयोजन से ही पृथिवी का स्थूल रूप ग्राभिव्यक्ति में ग्रायेगा। इसलिये पृथिवीरूप में उभरा ग्राद्य-ग्रणु 'परमाणु' माना जाये, तो यह दोपावह नहीं है।

परमाणु का उत्पाद — पृथिवी ग्रादि का ऐसा परमाणु उत्पन्न होता है, इसका कथन व उपपादन सांख्य-योगशास्त्र में किया गया है। सांख्य में सर्ग-रचना को दो भागों में बांटा है, एक-अध्यात्म, दूसरा-ग्रिधभूत। समस्त विश्व का मूल उपादान 'सत्त्व-रजस्-तमस्' रूप प्रकृति है। तात्पर्य है — मूलरूप में तीन प्रकार के ग्रथवा तीन वर्गों में विभक्त तत्त्व हैं, जिनके प्रकार ग्रथवा वर्ग का नाम— 'सत्त्व-रजस्-तमस्' है। ये ग्रनन्त हैं, एवं ग्रतिमूक्ष्म कण ग्रथवा शक्ति-तरंगों के रूप में कल्पना किये गये हैं। इन सबका सांधिक नाम 'प्रकृति' है। इस पद का धात्वर्थ है — प्रकृष्टरूप से अथवा पूर्णरूप से कृति-रचना का ग्राधारभूत तत्त्व। समस्त विश्व का उपादान-तत्त्व; जिससे परिणत होकर यह विश्व प्रकाश में ग्राता है। वेद ने इन मूलतत्त्वों को 'त्रिधातु' पद से बताया है। ग्रन्य वैदिक तथा ग्रवैदिक-वीद्ध ग्रादि साहित्य में भी इस पद का प्रयोग मूल ग्राधार-तत्त्व के ग्रथं में हुग्रा है। वेद में विश्व के मूल उपादान तत्त्व के लिये ग्रदिति, स्वधा, तमस्, वृक्ष ग्रादि पदों का भी प्रयोग है, जिन्हें मूल उपादान तत्त्वों का सांधिक नाम समफना चाहिये।

इस म्रथं में 'त्रिघातु' पद बहुत स्पष्टार्थ है। इसमें दो पद हैं-'त्रि' मौर 'धातु'। दूसरा पद घारणार्थक है। 'घा' घातु से तुन् [उणा० १।३६] प्रत्यय होकर सिद्ध होता है; जिसका तात्पर्य है-धारण करने वाला, प्रथित् समस्त विश्व का ग्राधारभूत-उपादानभूत तत्त्व। इसके साथ 'त्रि' पद का योग होने

पर ग्रयं होजाताहै —तीन घातु, ग्रयांत् तीन प्रकार के ग्रथवा तीन वर्गों में विभक्त ग्राधारभूत तत्त्व । इस पद की स्पष्ट एवं यथार्थ व्याख्या किपल ने सांख्यदर्शन में प्रस्तुत की हैं। इन मूलतत्त्वों से जब जगद्रचना का प्रारम्भ होता है, उस समय रचना का स्तर सांख्य में 'ग्रध्यात्म' बताया है। ग्रध्यात्म-रचना के ग्रनन्तर ग्रधिभृत रचना का स्तर प्रारम्भ होता है।

ग्राधिभूत रचना में 'तन्मात्र'—प्रस्तुत प्रसंग में सांख्यविषयक कुछ ग्राधिक न कहकर केवल इतना कहना श्रापेक्षित है, कि 'ग्राधिभूत' रचना का सर्वप्रथम तत्त्व वहां 'तन्मात्र' बताया है। यह ग्रध्यात्म-रचना के 'भूतादि' नामक ग्रहंकार-स्तर से परिणत होकर इस रूप में उभर ग्राता है। कितपय नियत मूलतत्त्व—सत्त्व, रजस्, तमस्—से ग्रहंङ्कार की रचना होती है। उस रचना के तीन स्तर हैं—वैकृत, तैजस भूतादि'। वैकृत स्तर के ग्रहङ्कार से ग्रध्यात्म वर्ग की एकादश इन्द्रियों [दस बाह्य इन्द्रिय, एक ग्रान्तर इन्द्रिय-मन] की रचना होती है। जिन मूलतत्त्वों से ग्रहङ्कार परिणत होता है, उनमें कुछ न्यूनाधिक होकर उसका 'वैकृत' स्तर प्रकाश में ग्राता है; जिसमें कार्यानुसार तत्त्वों के ग्रापेक्षिक न्यूना-धिक्य से विभिन्न इन्द्रियों की रचना होजाती है।

जब उस अहङ्कार में अन्य कितपय विशिष्ट, मूलतत्त्व संमिश्रित होते हैं, तब उसका 'भूतादि' नाम होता है। यह अहङ्कार के 'वैकृत' वर्ग से भिन्न वर्ग है। भारतीय दर्शनों में सर्गरचना के जिस स्तर को 'भूत' नाम दियागया है, उसका आरम्भ अहङ्कार की इस रचना के अनन्तर होता है। इसीकारण अहङ्कार के इस स्तरको उक्त नाम दियागया। जब 'भूतादि' अहङ्कार में अन्य अपेक्षित तत्त्वों का संमिश्रण होता है, तब 'तन्मात्र' नामक तत्त्वों का स्तर उभार में आता है। इसके अनन्तर 'भूत' नामक तत्त्वों की उत्पत्ति का कम है। 'तन्मात्र' स्तर के विभिन्न तत्त्वों से मिलकर सर्वप्रथम 'सूक्ष्मभूत' अपने अस्तित्व में आते हैं। इनके पांच वर्ग हैं, जो 'पञ्चभूत' नाम से प्रसिद्ध हैं। उन्हीं सूक्ष्मभूतों से स्थूलभूत प्रकाश में आते हैं। इनमें सूक्ष्मता और स्थूलता के अतिरिक्त अन्य कोई भेद नहीं रहता।

सर्गरचना के रूप में मूलतत्त्वों की यात्रा का यह 'सूक्ष्मभूत' स्तर वैशेषिक का 'परमाणु' है। अपने अव्यवहित पूर्व-स्थित जिन तत्त्वों से उभरकर यह इस

१. इस प्रसंग की ग्रिधिक जानकारी एवं विस्तृत विवेचन के लिये हमारी रचना
 (सांख्यिसद्धान्त' ब्रष्टब्य है।

२. सांख्यकारिका, २४, २४। सांख्यसूत्र, अ०२, सू०१६-१६, तथा अ०३, सू०१॥

ह्म में स्राया, उनका नाम 'सांख्य-योग शास्त्र' में 'तन्मात्र' स्रथवा 'स्रविशेष' है। विचारने पर स्पष्ट होता है, सर्गरचना के प्रक्रम में सांख्य-योगवणित 'तन्मात्र' का वहीं स्तर है, जो स्राधुनिक रसायनशास्त्र द्वारा विणत 'एलीमैन्ट' का है। रसायनशास्त्र में इसकी परिभाषा कीगई है—जो वही वह है, स्रथात् जो एकमात्र तत्त्व वहीं है, जिसमें समान स्तर के स्रन्य किसी तत्त्व का संमिश्रण नहीं है। जैसे—हाइड्रोजन स्रपने स्रन्तिम स्रणु तक हाइड्रोजन ही है, उसमें हीलिस्रम् स्रादि किसी स्रन्य ऍलीमैन्ट का कोई संमिश्रण नहीं है। इसीप्रकार प्रत्येक ऍलीमैन्ट 'वहीं वह है'।

ठीक यही स्वरूप सांख्यवाणित 'तन्मात्र' का है। इस स्तर के तत्त्व को यह नाम उक्त आधार पर ही दियागया है। 'तन्मात्र' पद का ही यह अर्थ है-'जो वही वह है'। तदेव इति तन्मात्रम्'। अथवा 'तत्प्रमाणमस्य इति तन्मात्रम्'।' रचना में जिस वस्तु का जो एक अनोखा रूप उभर आता है, वह अपने रूप में एकमात्र वही है। आधुनिक रसायनशास्त्रवणित एंलीमैन्ट तत्त्व सांख्य में 'तन्मात्र' पद द्वारा उपपादित हुआ है। योग में इसीको 'अविशेष' पद से कहा है'। अविशेष से विशेष-संज्ञक पदार्थ परिणत होता है'। वैकृत अहंकार [अस्मिता] का परिणाम बाह्य इन्द्रियां तथा आन्तर इन्द्रिय मन है, एवं तन्मात्र का परिणाम पृथिवी आदि पांच भूत। अस्मिता-अविशेष के स्तर की अपेक्षा रचनाक्रम में इन्द्रियों तथा मन का स्तर 'विशेष' संज्ञक है। ऐसे ही तन्मात्र-अविशेष की अपेक्षा पृथिवी आदि पांच भूत 'विशेष' स्तर के पदार्थ हैं। पञ्चभूतों की यह अति सूक्ष्म अवस्था है। रचनाक्रम में प्राप्त पदार्थ की इसी स्थिति को वैशेषिक द्वारा पृथिवी आदि के 'परमाणु' रूप में वर्णन किया है।

१. द्रब्टब्य, पाणिनि-- ५।२।३७, ३८।। इन सूत्रों पर व्याख्याग्रन्थ ।

२. द्रव्यय—'विशेषाऽविशेषिलङ्गमात्राऽलिङ्गानि गुणपर्वाणि' पा० यो० सू० २।१६।। तथा इस सूत्र का व्यासभाष्य—'तत्राकाशवाय्वय्युदकभूमयो भूतानि शब्दस्पर्शक्षपरसगन्धतन्मात्राणामिवशेषाणां विशेषाः । ''(एकादशेन्द्रियाणि) ''एतानि ग्रस्मितालक्षणस्याऽविशेषस्य विशेषाः । ''षड् श्रविशेषाः—तद्यथा शब्दतन्मात्रं, स्पर्शतन्मात्रं, रूपतन्मात्रं, रसतन्मात्रं, गन्ध-तन्मात्रञ्च ''पञ्चाऽविशेषाः, षष्ठश्चाऽविशेषोऽस्मितामात्र इति ।' वैकृत-संज्ञक ग्रस्मिता श्रविशेष के विशेष हैं—एकादश इन्द्रिय; तथा तन्मात्र-ग्रविशेष के विशेष हैं—पृथिवी, जल, तेज, वायु, ग्राकाश पञ्चभूत । ३. 'ग्रविशेषाव् विशेषारम्भः' सां० सू० ३।१।।

पदार्थं की इसी स्थित को मूल मानकर ग्रागे की रचना का विवरण प्रस्तुत करने के कारण इस शास्त्र का नाम 'वैशेषिकम्' है 'विशेषमधिकृत्य प्रवृत्तं-शास्त्रं वैशेषिकम्' ।' वैशेषिक का मुख्य एवं मूलभूत प्रतिपाद्य विषय-पृथिवी ग्रादि सूक्ष्मभूतों से स्यूलभूतों की उत्पत्ति ग्रादि का प्रकार, उनके, गुण, कर्म तथा ग्रन्य धर्मों का उपपादन, एवं इन्द्रियों के स्वरूप, कार्य तथा ग्रन्य तत्संबन्धी ग्रपेक्षित विवरणों का—प्रस्तुत करना है। पृथिवी ग्रादि का परमाणु जब ग्रपेक्षित तन्मात्रों से परिणत होकर ग्रपने रूप में उभरता है, तब उसमें गन्ध, रस रूप, ग्रादि विशेष धर्म अभिव्यक्त होजाते हैं, इसी कारण रचना के इस स्तर का नाम 'विशेष' है। पदार्थं का यह स्वरूप 'तन्मात्र' ग्रवस्था में नहीं उभरता, इसीलिये वह 'अविशेष' कहाजाता है। उस ग्रवस्था में 'तन्मात्र' के साथ 'गन्ध, रस, रूप' ग्रादि पदों का [गन्धतन्मात्र, रसतन्मात्र इसप्रकार] प्रयोग—तन्मात्र से उत्पन्न होने वाले कार्य की स्थिति को लक्ष्यकर—शास्त्र में कियागया है। जिन तन्मात्रतत्त्वों से गन्ध विशेषकृत पदार्थं परिणत होता है, वे तन्मात्र शास्त्र में 'गन्ध-तन्मात्र' कहे गये हैं। इसीप्रकार 'रसतन्मात्र' ग्रादि समभने चाहियें।

यह प्रथम स्पष्ट करिदया है, कि पृथिवी ग्रादि का परमाणु किन एँलीमैन्ट के परस्पर संमिश्रण से बनता है। एँलीमैन्ट नामक पदार्थ-स्तर के विषय में ग्राघुनिक विज्ञान ने गम्भीर अनुसन्धान व पर्यवेक्षणों के फलस्वरूप जिन वास्तविकताग्रों तथा रचना-सम्बन्धी गहन सूक्ष्म विशेषताग्रों का स्पष्ट विवरण प्रस्तुत किया है, उसके अनुरूप प्राचीन तत्त्वज्ञों द्वारा प्रस्तुत हुग्ना कोई विवरण ग्राज उपलब्ध नहीं है; परन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं, ग्रौर ऐसा कहने में कोई संकोच नहीं, कि उन मनीषियों ने सर्ग-रचनाक्रम की इन यथार्थताओं को समभा था। इसी कारण उससे जिनत बोधित ये शास्त्र तत्त्व-विवेचन में सक्षम हैं।

उक्त पंक्तियों द्वारा स्पष्ट कियागया, तन्मात्र तत्त्व से पृथिवी आदि परमाणु उत्पन्न होता है। इसीलिये पृथिवी परमाणु ग्रादि से तन्मात्र सूक्ष्म हैं। इस विषय को योगदर्शन के सूत्र [१।४५] की व्याख्या में व्यास ने स्पष्ट किया है। यह कार्य की ग्रपेक्षा कारण की क्रमिक सूक्ष्मता 'प्रधान' पर्यन्त जाती है। प्रकृति की उस ग्रतिसूक्ष्त ग्रवस्था से पृथिवी ग्रादि के परमाणु तक की रचना में उन तत्त्वों को इस लम्बी यात्रा के ग्रनेक स्तरों में होकर गुजरना पड़ता है।

१. पाणिनि, ४।२।८७॥

तन्मात्र से परमाणु की उत्पत्ति का स्पष्ट निर्देश वाचस्पति मिश्र ने इसी प्रसंग में इसप्रकार किया है—

'पाथिवस्य परमाणोर्गन्धतन्मात्रप्रधानेभ्यः पञ्चतन्मात्रेभ्य उत्पत्तिः। एवमाप्यस्य परमाणोर्गन्वतन्मात्रविजितेभ्यो रसतन्मात्रप्रधानेभ्यश्चतुर्भ्यः। एवं तैजसस्य परमाणोर्गन्धरसतन्मात्ररिहितेभ्यो रूप-तन्मात्रप्रधानेभ्यस्त्रिभ्यः। एवं वायवीयस्य परमाणोर्गन्धादितन्मात्र-हीनाभ्यां स्पर्शशब्दतन्मात्राभ्याम्। एवं नाभसस्य शब्दतन्मात्रादेवै-कस्मात्।'

[पा. यो. द. १।४४, सूत्र की तत्त्ववैशारदी],

वाचस्पति मिश्र की रचना तत्त्ववैशारदी के अतिरिक्त सांख्य के ग्रन्य ग्रन्थों में भी पार्थिव ग्रादि परमाणुग्रों के कृतक होने का उपपादन उपलब्ध होता है। सांख्यसप्तिनि [ईश्वरकृष्ण-कृत] की एक प्राचीन व्याख्या युक्तिदीपिका में इस विषय का विस्तार के साथ उल्लेख हुग्रा है। यह सब प्रसंग १५वीं आर्या के व्याख्यान में कलकत्ता संस्करण के पृष्ठ ६३-६४ पर है। ग्रन्थकार ने यहां पार्थिव आदि परमाणुग्रों के कृतक होने में लगभग दस हेतु उपस्थित किये हैं; तथा स्पष्ट किया है, कि ये परमाणु जगत् के मूल उपादानकारण नहीं हैं। ये ग्रन्य जिन उपादान, तत्त्वों से परिणत होकर इस ग्रवस्था में ग्रमिव्यक्त हुए हैं, उन्हीं तत्त्वों को जगत् का मूल उपादानकारण समभना चाहिये। ग्रन्थकार द्वारा इस विषय में प्रस्तुत हेतु कहां तक सद्धेतु कहे जासकते हैं, यह वात ग्रलग है; पर पार्थिव ग्रादि परमाणुग्रों की कृतकता के विषय में उसकी भावना स्पष्ट होजाती है।

भारतीय दर्शनशास्त्र में पृथिवी ग्रादि परमाणु की उत्पत्ति को स्वीकार किये जाने पर भी परमाणु को वैशेषिक शास्त्र में नित्य तथा ग्रभेद्य मानेजाने का कारण प्रथम स्पष्ट करिंदयागया है। नित्य इसिलये कहा, कि इसीको मूल मानकर ग्रागे की रचना का विवरण देना वैशेषिक का लक्ष्य है। ग्रभेद्य इसिलये है, कि 'पृथिवी-परमाणु' की स्थिति में रहते वहां कोई ग्रन्तर आजाने की संभावना नहीं है। विक्लिप्ट होजाने पर वहां पृथिवीत्व ही न रहेगा, इसी कारण 'पृथिवी-परमाणु' रूप में वह ग्रभेद्य कहागया है।

## भौतिको विज्ञान [Physics]

प्रसंग के प्रारम्भ में कहागया, श्राधुनिक विज्ञान साधारणरूप से दो भागों में विभक्त है। एक-रसायन, दूसरा-भौतिकी। रसायनविषयक अपेक्षित श्रंश का निर्देश संक्षेप से गत पंक्तियों में कियागया। उसी सन्दर्भ में वैशेषिक-प्रतिपाद्य पृथिवी, जल और वायु की रचना-पद्धित का उल्लेख कियागया। वहां तेजस् द्रव्य का वर्णन नहीं हुआ। कारण यह है, कि वैशेषिक प्रतिपाद्य तेजस् पदार्थ अथवा द्रव्य आधुनिक विज्ञान की भौतिकी के साथ थोड़ा मेल खाता है, रसायन के साथ नहीं।

जैसा प्रथम कहा गया, आघुनिक भौतिकी विज्ञान में केवल ऐनर्जी [ENERGY—ऊर्जा] का विवरण प्रस्तुत कियाजाता है। ऊर्जा पांच वर्गों में विभाजित है—ताप, प्रकाश, घ्वनि, विद्युत, चुम्बकत्व। प्रसंग के प्रारम्भ में इनका उल्लेख करदियागया है। यहां देखना है, कि वैशेषिक शास्त्र की दृष्टि से इनका स्थान कहां है।

उर्जा-तत्त्व गुण हैं—विचारने पर स्पष्ट होता है, भौतिकी के इन ऊर्जा-तत्त्वों का समावेश वैशेषिक दृष्टि से प्रायः गुणों में है, 'गुण' नामक पदार्थ सदा द्रव्य पदार्थ में आश्रित रहता है। प्रसंग के प्रारम्भ में यह निर्देश कियागया है, कि ऊर्जा ग्रन्य पदार्थ में ग्राश्रित रहकर ही ग्रभिव्यक्त होपाती है। यह स्थिति दोनों जगह एक समान विचार को प्रकट करती है।

ताप — सबसे पहले 'ताप' [HEAT-हीट — ऊष्मा] को लीजिये, वैशेषिक द्वारा यह 'उष्णस्पर्श' के रूप में विवेचित हुग्रा है। यह स्पर्श गुण है, ग्रीर तेजस् पदार्थं अथवा द्रव्य में ग्राश्रित रहता है। तात्पर्य हुम्रा, यह तेजस् द्रव्य का गुण है। ऊष्मा का उत्पादन किया [कर्म-संघर्षण] से होता है। जब कोई द्रव्य परस्पर संघट्टन करते हुए कियाशील रहते हैं, तब उनमें अन्निहित तैजस ग्रणु ग्रभिव्यक्त होजाते हैं, उनमें समवेत ऊष्मा [ताप-उष्णस्पर्श] गुण उभर श्राता है। इसकी तीव्रता-मन्दता किया की तीव्रता मन्दता पर निभंर रहती है। स्राघुनिक विज्ञान के स्राविष्कर्त्ता व प्रतिष्ठातास्रों ने इस दिशा में विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किये हैं, वे सब ताप की विभिन्न शाखाओं के विवरण में फैले हैं । मूलभूत तथ्य केवल इतना है, कि ताप ग्रौर प्रकाश तैजस गुण हैं, ग्रनन्त विश्व के स्रतिलघु भाग हमारे सौरमण्डल में इनका स्रटूट भण्डार एवं स्रजस्न स्रोत केवल सूर्य है। भूमण्डल पर ताप व प्रकाश के जितने साधन-कोयला, तेल पैट्रोल ग्रादि-उपलब्ध हैं, वे सब चिर-संचित सौर ग्रातप का प्रतिनिधित्व करते हैं। ग्राघुनिक विज्ञान के अनुसार सूर्य की रचना में हाईड्रोजन और हीलिअम् ऍलीमैंन्ट का ग्रधिक भाग है, जिनमें पहला ग्रतिमात्र जवलनशील तथा दूसरा इसमें म्रतिसहयोगी है। वहां की किया-प्रतिकियाम्रों के फलस्वरूप ताप व प्रकाश अभिव्यक्त होते रहते हैं। उससे अपेक्षित कार्य संपन्न होते हैं।

प्रकाश: वैशेषिक में प्रकाश [LIGHT-लाइट] को 'भास्वर-शुक्लरूप' से व्याख्यात कियागया है। यह विशिष्ट रूप केवल तेजस् द्रव्य में आश्रित रहता है। द्रव्य और गुण की परिभाषा के रूप में वस्तुतत्त्व का विवेचन प्रस्तुत करना वैशेषिक की अपनी एक असाधारण पद्धति है, यदि मोटेरूप में यह कहाजाये, कि रसायनशास्त्र के ऍलीमैन्ट वैशेषिक के द्रव्य-जातीय; तथा भौतिकीशास्त्र के ताप, प्रकाश आदि पदार्थ वैशेषिक के गुण-जातीय हैं, तो इसमें कुछ अधिक असामञ्जस्य न होगा। यद्यपि चिन्तन के अन्तिम स्तरों में जाकर शक्ति और शिक्तमान् एवं गुण और गुणी में कोई अन्तर नहीं रहजाता; परन्तु चिन्तन की प्रारम्भिक दशाओं में उनका भेदमूलक विवरण अथवा व्यवहार विशेष आपत्ति-जनक न समभाजाना चाहिये, क्योंकि इसके विना चिन्तन की गाड़ी चलती नहीं। वैशेषिकशास्त्र का तत्त्व-विवेचन इस अवसर को अपने अन्तर समेटे हुए है।

ध्वित—भोंतिकी में इसके लिये 'साऊण्ड' [Sound] पद का प्रयोग किया जाता है। व्यक्त-अव्यक्त एवं प्राणी अयवा अप्राणी द्वारा जितत प्रत्येक प्रकार की ध्वित [शब्द, आवाज] का इसमें समावेश है। वैशेषिक के अनुसार यह गुण हैं, यह 'शब्द' पद से व्यवहृत है। इसका ग्राथ्य द्रव्य आकाश मानागया है। आधु- निक विज्ञान ने इस तत्त्व को 'ईथर' नाम दिया है। सुनागया है, अब प्रायः वैज्ञानिक इस तत्त्व को उपेक्षित समभने लगे हैं। उनकी मान्यता है— वायु के होने पर हो शब्द उत्पन्न होता प्रतीत होता है, अतः वह उसीका गुण माना जाना चाहिये। वस्तुतः यह भी कथन आंशिक है। जहां वायु नहीं है जल आदि के अन्दर; वहां भी ध्विन होती और सुनी जाती है। परीक्षणों से यह जानागया है, कि जल-वायु आदि ध्विन को वहन करने के माध्यम हैं। बादल में बिजली की चमक [प्रकाश] और गरज इसके कुछ क्षण अनन्तर सुनाई देती है, यहां ध्विन का वाहक-माध्यम वायुमण्डल है।

सामने खुले मैदान में लगभग फलांग की दूरी पर घोबी कपड़े घो रहा है, या बढ़ई कुल्हाड़े से लकड़ी काट रहा है; वहां घोबी जब एक बार कपड़े को पटड़े पर पटक कर दुबारा पटकने के लिये ऊपर उठा लेता है, अथवा बढ़ई एक बार कुल्हाड़े की चोट लकड़ी पर देकर दुबारा चोट देने के लिये कुल्हाड़े को ऊपर

१. छात्रावस्था में एकबार कुछ साथी छात्रों ने मिलकर जल में ज्विन करने और सुनने का परीक्षण किया। यह परीक्षण गंगनहर में कनखरा के पुल और ज्वालापुर के रेलवेयुल के मध्य कियागया। दूरी एक मील के लग-

उठाकर तान लेता है, तब कहीं कपड़े की पहली पटक ग्रौर कुल्हाड़े की चोट की ब्विन दूर सामने खड़े व्यक्ति को मुनाई देती है। परन्तु इससे भी ग्रधिक दूरी होने पर पानी में ध्विन तत्काल सुनाई देती है। इससे ज्ञात होता है, वायुमंडल की प्रमेशा गल-मण्डल व्विन का तीग-वाहक है। विखुत उससे भी ग्रधिक तीव-वाहक है।

ग्राकाश सर्वत्र व्यापक तत्त्व हैं। 'ईथर' को ग्रायुनिक विज्ञान में ऐसा ही मानाजाता है। इस तत्त्व की मान्यता के लिये वैज्ञानिकों की ग्रोर से उपेक्षा के कारणों के विषय में कुछ कहा नहीं जासकता। संभव है, रसायनशास्त्र की सीमा में इसका समावेश न होसकना उपेक्षा का कारण रहा हो। किसी भी वस्तु तत्त्व की मान्यता के लिये ऐसा होना आवश्यक है। यह एक घ्यान देने की बात है, वस्तुतत्त्व के कार्यछप स्थूल स्तर की ग्रोर से मूल की दिशा में विवेचन करने के लिये भारतीय दर्शन [वैशेषिक, बौद्ध ग्रादि] में चार विघाग्रों को माना है—पृथिवी, जल, तेज, वायु। ये ग्रौर इनके विकार वस्तुछप हैं, इन्हें देखा व ग्रमुभव कियाजासकता है, ये जगह को घरते हैं। जबिक ग्रायुनिक भौतिकी विज्ञान के किसी पदार्थ में यह सब नहीं होता। ग्राकाश में भी यह सब नहीं है। पर भौतिकी में भी ग्राकाश की गणना नहीं है। भारतीय दर्शन घ्वनि के ग्राश्रयछप में ग्राकाश को स्वीकार करता है। यदि ग्राचुनिक विज्ञान के ग्रनुसार ऊर्जा (प्रकृत में घ्वनि) का निराश्रित रहना संभव नहीं, तो उसका कोई ग्राश्रय मानना आवश्यक होगा। ग्राघुनिक विज्ञान इसका क्या समाधान करता है, कह नहीं सकता। यह

भग थी। दो घड़ियों का समय ठीक मिलाकर दो साथियों को दे दी गईं। वे निर्धारित समय के अनुसार एक कनखल के पुल के समीप और दूसरा रेलवे पुल के पास पानी के किनारे खड़े होगये। दूसरे दो साथियों में से एक ने ठीक निर्देश्ट समय के साथ कनखल के पुल की और से पानी के अन्दर दो पत्थरों को आपस में धीरे-धीरे टकराया। ठीक उसी समय दूसरी और रेलवे पुल के पास अन्य साथी ने पानी में गोता लगाकर पत्थरों की उन चोटों को गिना। उसके ठीक पांच मिनट बाद रेलवे पुल की और के साथी ने पत्थरों को पानी के अन्दर बजाया, और कनखल के पुल की ओर के साथी ने पत्थरों को पानी के अन्दर बजाया, और कनखल के पुल की ओर के साथी ने गोता लगाकर उन ध्वनियों को सुना। दोनों ओर गिनती ठीक रही, तथा पत्थरों द्वारा ध्वनि करने और उसके सुनने में समय का कोई अन्तर ज्ञात नहीं हुआ। ध्वनि का होना और सुनना एक साथ प्रतीत हुए। इसमें जल की गित का कोई प्रभाव नहीं रहता, जलमण्डल परिपूर्ण एवं निर्बाघ होना चाहिये। परीक्षण का यह फल सामने आया।

निश्चित है, कोई एकदेशीवस्तुतत्त्व व्यनि का ग्राथय संभव नहीं। ग्राकाशन सही, पर ग्राकाशाधित व्यनि को ग्रायुनिक विज्ञान भौतिकी में समाविष्ट करता है।

घ्वनि एक उर्जा (Energy-ऐनर्जी) है। ग्राघुनिक विज्ञान की ऐसी मान्यता है, कि एक ठर्जा दूसरी ठर्जा के रूप में परिवर्त्तित होजाती है। यह स्थिति किन्हीं विशेष निमित्तों के उपस्थित होने पर होती है। रेडियो द्वारा घ्वनि का प्रसारण किया जाता है। यहां घ्वनि विद्युत्तरंगों में परिवर्तित होजाती है। भीर श्रुतियन्त्र में पहुंचकर वह पुनः घ्वनिरूप में परिवर्त्तित होजाती है। यस्तुतः यहां भी विद्युत् द्वारा घ्वनि के वहन को वर्णन करने की यह एक वैज्ञानिक रीति मात्र है। ग्रथवा घ्वनि के तरंगित होने का माध्यम है।

प्राकृतिक अथवा ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार उच्चारण और श्रवण के जो साधन सामान्यतः प्राणी को उपलब्ध हैं, सांसारिक व्यवहार को सन्तुलित रखने में उनका महत्वपूर्ण योग है। यदि सामान्यतः व्विन का विद्युत् के साथ संपर्क हो-जाया करता, तो संसार में कोई वात गुप्त नहीं रक्ष्णी जासकती थी; ऐसा होने से मानव समाज परस्पर संघर्ष में फंसकर उच्छिन्न होजाता। मानव ने उस शक्ति का उद्भावन कर उपयोग किया है, वह अत्यन्त सीमित है। फिर भी राष्ट्रों के गुप्त समाचारों की चोरी आदि कर एवं अन्य अनेक प्रकार से ये उद्भावित साधन महान संघर्ष के कारण बनजाते हैं। यद्यप इनका रचनात्मक उपयोग मानव समाज की विविध सुविधाओं के लिये अत्यन्त अनुकूल है। फलतः व्विन एक गुण है, और वह एक आकाश नामक द्रव्य के आश्रित रहता है, वैशेषिक का यह दृष्टिकोण उपेक्ष्य एवं परिहार्य नहीं है।

विद्युत्—ऊर्जा की गणना में अन्यतम एक विद्युत् (Electricity) है। वैशेषिक दृष्टि से यह तंजस तत्त्व है। विद्युत के रूप में इस तंजस तत्त्व की जानकारी का इतिहास बहुत पुराना है। वर्त्तमान काल में इसकी जानकारी और उपयोग के रूप में जो विस्तार है, उसका प्रारम्भ अब से लगभग चार सी वर्ष पूर्व हुआ। सोलहवीं शताब्दी में विलियम गिलबर्ट (१५४०-१६०३ ई०) ने आकर्षण शक्ति के रूप में इसका अध्ययन प्रारम्भ किया, और उसीने इसको 'इलैक्ट्रिक' नाम दिया। 'इलेक्ट्रिसटी' शब्द का प्रयोग इसके लिये सर्वप्रथम सन् १६५० ई० में वाल्टर शाल्टंन (Walter CHarlton) ने किया। इसी समय राबर्ट बॉयल (१६२७-१६६१ ई०) ने पता लगाया, कि विद्युन्मय वस्तुएं हिल्की वस्तुओं को शून्य में भी आकर्षित करती हैं। शून्य का तात्पर्य है, जहां बाह्य वायु का अस्तित्व नहीं है; अर्थात् विद्युत के प्रभाव के लिये वायु का माध्यम होना आवश्यक नहीं है। इसप्रकार लगभग इन चार शताब्दियों में निरन्तर

कियेगये चिन्तन एवं श्रम का सुपरिणाम वर्त्तमान विद्युत् शक्ति के रूप में सर्व-विदित है।

मारतीय दर्शन में कोई ऐसे स्पष्ट उल्लेख नहीं हैं, जिनसे यह ज्ञात होसके, कि वर्त्तमान काल के समान प्राचीन काल में विद्युत् का ऐसा प्रयोग होता रहा हो। दर्शन की अपेक्षा अन्य भारतीय प्राचीन साहित्य में इस विषय के कुछ संकेत अवस्य मिलते हैं, जिससे विद्युत् के व्यावहारिक प्रयोग तथा उसकी तात्कालिक सूक्ष्म जानकारी का आभास होता है। ऐसे प्रसंगों में जल, तेजस्, वायुं, को देवता- रूप मानकर उल्लेख हुआ है, जो इनके दिव्यशक्तिरूप को अभिन्यक्त करता है। ये दिव्य शक्तियां वहां राष्ट्र के सेवक के रूप में निर्दिष्ट कीगई हैं; जिससे इनके जनहित में प्रयोग किये जाने का पता लगता है।

संस्कृत साहित्य ग्रथवा शब्दकोप की एक विशेष बात है, कि किसी एक ग्रथं के वाचक रूप में ग्रनेक पदों का प्रयोग होता है। वस्तुस्थित में प्रत्येक पद उस वस्तु की किसी ऐसी विशेषता को ग्रभिव्यक्त करता है, जो ग्रन्य पद द्वारा नहीं होती। इसप्रकार पर्यायवाची होते हुए भी वे पद उस ग्रथं की किन्हीं विशेषताग्रों के इतिवृत्त को ग्रपने ग्रन्दर समेटे रहते हैं। संस्कृत में विद्युत् के लिये भी ग्रनेक पदों का प्रयोग होता है। उनमें विद्युत्-विषयक तात्कालिक जानकारी का बहुत-सा इतिहास छिपा है। उसके उद्धाटन का न यह ग्रवसर है, ग्रौर न वह ग्रपेक्षित है। यहां केवल उस तत्त्व के स्वरूप एवं उसकी रचना व मूल उपादान ग्रादि के विषय में यथामित प्रकाश डालना प्रसंगानुकूल है। दर्शन के क्षेत्र में इतना ही ग्राता है। प्रयोग का क्षेत्र दूसरा है।

भारत का सर्वप्राचीन साहित्य वेद है। वहां ग्राधिभौतिक दृष्टि से इन्द्र ग्रिविनी देवों का विद्युत रूप में वर्णन है। ग्रिविनी का विवरण बड़ा चमत्कार-पूर्ण है। यह दो का ऐसा जोड़ा है, जिनमें से कोई भी एक दूसरे को छोड़कर नहीं रहसकता। फिर 'ग्रिविनी' नाम इनकी ग्रिति तीव्र गतिशीलता को ग्रिभिव्यक्त करता है। इस मिथुनीभूत कलेवर की दो दिव्य शक्ति वही हैं, जिनको ग्राधुनिक विज्ञान में पाजिटिव पॉवर तथा नैगेटिव पॉवर कहाजाता है। ये ग्रिनिवार्यरूप से मिथुनीभूत रहकर ही कार्यक्षमता की ग्रवस्था को प्राप्त करती हैं। विद्युत् के कार्यक्षम कलेवर की रचना का रूप वेद के 'ग्रिविनी' पद में ग्रन्तिहत है।

ज्वलनशीलता [ताप] भ्रौर प्रकाशरूपता विशेषताभ्रों के ग्राधार पर विद्युत् को वैशेषिक में तैजस द्रव्यस्वरूप मानागया है । गत पंक्तियों में यह निर्देश किया,

१. ब्रह्मव्य--वाहमीकि रामायण, संकायुरी-वर्णम ।

कि ताप ग्रीर प्रकाश वैशेषिक दृष्टि से पदार्थ के गुण-वर्ग में ग्राते हैं। ये गुण जहां समवेत हैं, वह तेजस् द्रव्य होता है, विद्युत् ऐसा ही है।

चुम्बकत्व — यह पद किसी वस्तु विशेष में 'श्राकर्षण' के शक्ति-सद्भाव को श्रिभव्यक्त करता है। एक पदार्थ दूसरे का आकर्षण करता है। जो श्राकर्षक है, उस में आकर्षण करने की शक्ति है। जो श्राकृष्ट होता है, श्रथवा आकृष्यमाण है, उसमें श्राकर्षण हो रहा है। 'श्राकर्षण' एक क्रिया है, यह उस पदार्थ का धर्म है, जो श्राकृष्ट किया जारहा है, श्राकर्षण करने की शक्ति दूसरे पदार्थ में है, जिसे चुम्बक या मैं गेंट कहाजायेगा। उसमें निहित श्राकर्षण शक्ति चुम्बकत्व है। नैस्रिंगकरूप से बना चुम्बक नाम का पदार्थ पायाजाता है। संस्कृत में उसका नाम 'श्रयस्कान्त' है। नैस्रिंगक श्रयस्कान्त बहुत कम उपलब्ध होता है। वैज्ञानिक पद्धति से लौहसम धातु में विद्युत् को संकान्त करदियाजाता है। उससे वही कार्य संपन्न कियाजासकता है, जो नैस्रिंगक चुम्बक से होता है। इससे परिणाम निकलता है, चुम्बक में आकर्षणशक्ति विद्युत का रूप है। उसके योग से लौहधातु शक्ति संपन्न होजाता है। शक्तिशाली पदार्थ शक्तिहीन को श्रपनी श्रोर श्राकृष्ट कर ले, यह स्वाभाविक है।

किसी [नैसर्गिक या नैमित्तिक] चुम्बकखण्ड में आकर्षण की एक सीमित शक्ति रहती है। यदि आकृष्यमाण अचुम्बक वस्तु अन्य निमित्तों के कारण उससे [चुम्बक से] अधिक शक्तिशाली है; तो वह चुम्बक सन्मुख स्थित उस अचुम्बक वस्तु को आकृष्ट नहीं कर सकेगा। इससे यह परिणाम सामने आता है, कि शक्तिशाली चुम्बक पदार्थ अपनी अपेक्षा शक्तिहीन अचुम्बक पदार्थ को आकृष्ट करता है। आकर्षक चुम्बक पदार्थ में 'आकर्षण-शक्ति' नाम से जो तत्त्व है, वह विद्युत् रूप है, यह स्पष्ट होता है। कहाजाचुका है, वैशेषिक दृष्टि से वह 'तेजस्' पदार्थ के अन्तर्गत आता है। यह आवश्यक नहीं, कि प्रत्येक चुम्बक किसी भी अजुम्बक पदार्थ को आकृष्ट करसके। यह पदार्थ-धर्म की किसी विशेषता पर निर्मर रहता है।

## ऊर्जा के ग्रन्य भेद

पांच विधा जो ऊर्जा की गत पंक्तियों द्वारा निर्दिष्ट कीगई हैं, उनके अति-रिक्त ऊर्जा के अन्य प्रकार भी वैज्ञानिकों ने अनुभव किये हैं। उनका कहना है, विविध प्रकार के पिण्डों से संबद्ध ऊर्जा को यन्त्रों की सहायता से कार्य रूप में परिणत होते स्पष्टतः देखा जासकता है। इसी आधार पर इसका नाम 'यान्त्रिक ऊर्जा' कहाजाता है। यान्त्रिक ऊर्जा के दो भेद हैं, एक—स्थितिज ऊर्जा; दूसरी— गतिज ऊर्जा। इनका संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है-

स्थितज ऊर्जा — किसी भी पिण्ड में स्थित [समवेत] नैसर्गिक शक्ति का नाम 'स्थितज ऊर्जा' है। यह शक्ति पृथिवी के आकर्षण की प्रतियोगिता में अभिव्यक्त होती है। यदि एक किलोग्राम भार के पिण्ड को एक मीटर ऊपर उठा-कर पट्ट पर रखदियाजाय, तो जो शक्ति पृथिवीं के आकर्षण के विरुद्ध उसके उठाने में व्यय हुई है, उतनी शक्ति उस पिण्ड में संकान्त होकर उस पिण्ड की उतनी कार्यक्षमता को बढ़ा देती हैं। उस पट्ट से गिरने पर वह पिण्ड उतनी ही शक्ति से पैर को कुचलता है; अथवा जहां गिरे, उस स्थान को विकृत करता है। यह ऊर्जा पृथिवी तथा पिण्ड की आपेक्षिक स्थित के कारण होती है। इसीलिये इसको 'स्थितज ऊर्जा' कहते हैं।

जब कभी भी पिण्डों के किसी समुदाय की पारस्परिक दूरी—ग्रथवा एक ही पिण्ड के विभिन्न भागों—की स्वाभाविक स्थिति में ग्रन्तर उत्पन्न होता है, तो स्थितिज ऊर्जा में भी ग्रन्तर ग्राजाता है। कमानी को दबाने से ग्रथवा धनुषको भुकाने से उनमें स्थितिज ऊर्जा ग्राजाती है। इसीप्रकार निदयों में बांध-बांधकर पानी को ग्रधिक ऊंचाई पर इकट्ठा कियाजाता है। इस पानी में स्थितिज ऊर्जा ग्राजाती है। उसीके ग्रनुसार इनकी कार्यक्षमता बढ़जाती है। वृक्षकी टहनी को कुछ नीचे भुकालें, या एक ग्रोर मोड़ लें; उसमें स्थितिज ऊर्जा आजाती है। छोड़ देने पर ऊर्जा के ग्रनुसार कुछ क्षण कम्पन देकर ग्रपनी जगह पुनः स्थिर हो जाती है।

गतिज ऊर्जा — ऊर्जा एक शक्ति या बल है। यह संवेग से ग्रिभव्यक्त होती है। संवेग-मन्द या तीन्न-जितनी क्षमता से परिवर्तित होता है, उसी दर से ऊर्जा की कार्यक्षमता रहती है,। यह ऊर्जा उस पिण्ड में उसकी गति के कारण होती है, इसीलिये यह 'गतिज ऊर्जा' कहलाती है। जब हम धनुष को भुकाकर तीर छोड़ते हैं, तो धनुष की स्थितिज ऊर्जा तीर की गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो-जाती है।

स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा के पारस्परिक परिवर्तन का सबसे उपयुक्त उदाहरण सरल लोलक है, एक पतले दृढ़ घागे में लटका लट्टू। जब हम लोलक के गोलक [लट्टू] को एक भ्रोर खींचते हैं, तो गोलक भ्रपनी साघारण स्थिति से थोड़ा ऊंचा उठ जाता है, भ्रौर इसमें स्थितिज ऊर्जा भ्रभिव्यक्त होजाती है। भ्रभिव्यक्ति का कारण है, उसे व्यक्ति द्वारा एक भ्रोर खींचाजाना। जब हम गोलक को छोड़ते हैं, तो गोलक इधर-उधर भूलने लगता है। पहले इसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्त्तित होजाती है। जब गोलक लटकने की

साधारण स्थिति में आता है, तो इसमें केवल गतिज ऊर्जा रहती है। सर्वेग के कारण गोलक दूसरी छोर चलाजाता है, और गतिज ऊर्जा पुनः स्थितिज ऊर्जा में परिवर्त्तित होजाती है। साधारणतया वायु के घर्षण के विरुद्ध कार्य करने से गोलक की ऊर्जा कम होती जाती है, ग्रौर इसकी गति कुछ देर में बन्द होजाती है, यदि घर्षण का प्रतिरोधिक वल न हो, तो गोलक अनन्त काल तक चलता रहसकता है।

वैशेषिक का दृष्टिकोण — यान्त्रिक ऊर्जा के विषय में वैशेषिक का दृष्टिकोण क्या है?विचारणीय है । प्रस्तुत ऊर्जा के विवरण को गम्भीरतापूर्वक समभने पर स्पष्ट होता है, वैशेषिक ने पदार्थ की इस स्थिति को 'संस्कार' नामक गूण के द्वारा विवृत किया है। संस्कार के तीन भेद वैशेषिक में स्पष्ट किये हैं—भावना, स्थिति-स्थापक, वेग । भावना को छोड़िये, क्योंकि यह ग्रात्मनिष्ठ संस्कार है, यह ग्राधुनिक विज्ञान के चिन्तन-क्षेत्र से बाहर है। ग्रायुनिक विज्ञान पूर्णरूप से केवल जड़-तत्त्व विषयक चिन्तन तक सीमित है। शेप दो संस्कार जड़-तत्त्व-समवेत रहते हैं। गत पंक्तियों में वर्णित यान्त्रिक ऊर्जा के दोनों भेद इन दोनों संस्कारों के स्वरूप में अन्तर्हित हैं । स्थितिज-ऊर्जा को स्थितिस्थापक संस्कार ग्रिभिव्यक्त करता है, तथा गतिज-ऊर्जा को वेग नामक संस्कार । इन दोनों ऊर्जाग्रों के स्वरूप एवं परिवर्त्तन कम को समभाने के लिये जो ऊपर गोलक का उदाहरण दियागया है; उससे ठीक मिलता-जुलता उदाहरण वृक्ष की टहनी को भुकाने का है, जिसका उल्लेख 'स्थितिज ऊर्जा' के प्रसंग में प्रथम हम्रा है। ये दोनों उदाहरण पदार्थविषयक समान स्थिति को ग्रिभिव्यक्त करते हैं। जड-तत्त्वनिष्ठ विशिष्ट शक्ति प्रस्तुत ऊर्जा का ग्रभिव्यञ्जन वैशेषिक शास्त्र में टहनी भुकाने के उक्त उदाहरण द्वारा भ्रनेकत्र कियागया है।

ग्राधुनिक विज्ञान में इसको 'यान्त्रिक ऊर्जा' नाम देने का संभवतः यही कारण मालूम देता है, कि इसे ग्रपनी कार्यक्षमता की ग्रिभिन्यक्ति के लिये बाह्य साधन का सहयोग ग्रपेक्षित होता है। इस युग का बाह्य साधन यन्त्र है। यह युग ही यन्त्र का है। समभना चाहिये, बाह्य साधन को 'यन्त्र' पद से ग्रिभिन्यक्ति किया गया है।

प्रस्तुत ऊर्जा को ग्राघुनिक विज्ञान में निम्नलिखित रूप में व्यवहृत किया जाता है।

१—यान्त्रिक ऊर्जा का विवरण 'नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी' द्वारा प्रकाशित 'हिन्दी विश्वकोष' के 'ऊर्जा' प्रसंग के स्राधार पर दियागया है।

यान्त्रिक ऊर्जा = Mechanical Energy. मिकैनिकल ऐनर्जी, स्थितिज ऊर्जा = Potential Energy. पोटैन्शल ऐनर्जी, गतिज ऊर्जा = Kinetic Energy. काइनेटिक ऐनर्जी,

ऊर्जा और वैशेषिक—ग्राघुनिक विज्ञान के भौतिकी विभाग में ऊर्जा [Energy ऐनेर्जी] नाम से जिन पदार्थों का विवेचन हुग्रा है उनका वैशेषिक-दृष्टिकोणसे गत पंक्तियों में ग्रांतिसंक्षेप से दिग्दर्शनमात्र कराने का प्रयास किया है। इसके परिणामस्वरूप भौतिकी के प्रायः समस्त पदार्थ वैशेषिक की गुण-परिभाषा के अन्तर्गत ग्राजाते हैं। केवल 'विद्युत्' नामक ऊर्जा ऐसा पदार्थ है, जो शक्तिरूप से तैजस द्रव्य की कोटि में ग्राता है। वह प्रकाश [भास्वर शुक्ल रूप] ग्रीर ताप [उष्ण स्पर्श] दोनों को ग्रपने में समाये रहता है। गुणरूप ये दोनों पदार्थ जहां भी उपलब्ध हाते हैं, वैशेषिक की दृष्टि से वह तैजस द्रव्य है।

उर्जा के उपादान—ऊर्जा पदार्थ के विषय में यह ज्ञातव्य है, कि इसके उपादान तत्त्व क्या हैं? यह अपने अभिन्यक्त-रूप में किस मूल स्थान से उभरकर इस अवस्था में आता है। आधुनिक विज्ञान में इसकी अविनाशिता का उल्लेख हुआ है। वहां इसका तात्पर्य यही है, कि ऊर्जा का विनाश नहीं होता; वह रूपान्तरों में परिवर्त्तित होजाता है। भारतीय दर्शन में चिन्तन के अन्तिम स्तरों पर जाकर इस सिद्धान्त को मान्यता दीगई है, कि सर्वात्मना विनाश किसी पदार्थ का नहीं होता। मूलभूत तत्त्व सर्वदा विद्यमान रहता है, परिणामस्वरूप उसकी अवस्था बदलती रहती है। वह एक स्थित से दूसरी में परिवर्त्तित होजाता है, पर सर्वथा नष्ट कभी नहीं होता। जो मूलतः नहीं है, उसका कभी भाव नहीं, जो है, उसका सर्वथा कभी नाश नहीं। ऐसी दशा में स्वभावतः यह जिज्ञासा होती है, कि ऊर्जा जब है, तो उसके मूल उपादान तत्त्व अवश्य होने चाहियों, यदि उसके अन्य कोई मूल उपादान तत्त्व नहीं हैं, तो उसे स्वयं मूलतत्त्व-रूप मानाजाना चाहिये। आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से ऐसी मान्यता कहां तक तथ्य है, कह नहीं सकता।

स्राधुनिक विज्ञान के किपय विद्वानों से इस विषय में चर्चा का प्रसंग स्राया है; पर उससे किसी निश्चय पर नहीं पहुंचाजासका। भौतिकी में विश्व के

१. द्रष्टव्य गीता, २।१६ । साख्यसूत्र, १।७६।।१।८६।।तथा ५।५२।।प्रथम अध्याय की सूत्रसंख्या इस संस्थान से प्रकाशित सांख्यदर्शन के अनुसार है। इसमें ३५ जोड़कर किसी भी अन्य संस्करण में देखा जा सकता है।

मूल उपादान-तत्त्व-प्रोटोन्, इलैंक्टॉन्, न्यूट्रान् मानेजाते है। क्या ऊर्जा का अभि-व्यञ्जन इन्हीं मूलतत्त्वों से होता है? यदि होता है, तो जैसे हाइड्रोजन ऐलीमैंट से लगाकर नोबैलिअम् आदि तक प्रत्येक ऍलीमैंट की रचना में विज्ञान द्वारा इलैंक्ट्रान् आदि की उपयुक्त संख्या निर्धारित रूप में जानलीगई है, ऐसे ही प्रत्येक ऊर्जा के अणु में कितने इलैंक्ट्रॉन् आदि का उपयोग है, इसका निर्धारण होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है, तो क्या इलैंक्ट्रान आदि के समान ऊर्जा को अतिरिक्त मूलतत्त्व मानाजाना चाहिये ? ऐसी मान्यता को अभीतक कोई अवसर प्राप्त नहीं होसका है।

इससे ग्रतिरिक्त एक ग्रन्य व्यवस्था यह हो सकती है, कि ऊर्जा क्योंकि एक शक्तिरूप पदार्थ है, इस कारण इलैक्ट्रान् ग्रादि मूल तत्त्वों में वह ग्रनिभव्यक्त रूप से समवेत [निहित] रहता है, जो मूलतत्त्व का ही स्वरूप है। वस्तुतः मूलतत्त्व में जो विविध शक्तियां अन्तिहित रहती हैं, उनका जानना समभना साधारणबुद्धिगम्य नहीं है, ग्रसाधारण मेधा भी उनके ग्रंशमात्र तक ही पहुंच पाती है। उन शक्तियों का केवल वह स्वरूप जानने में ग्रापाता है, जो मूलतत्त्वों के किसी विशिष्ट वस्तुस्वरूप में ग्राजाने पर वहां ग्रभिव्यक्त हो जाता है,।

मूलतत्त्व में निहित समस्त शक्तियों की गणना करना मानव बुद्धि के बाहर है। मूलतत्त्वों से जब किसी वस्तु का रूप उभरकर ग्राता है, तब विशिष्ट दशाश्रों एवं वस्तुओं में किसी एक शक्ति का ग्रिभिव्यञ्जन होजाता है। वस्तुग्रों के ग्रनन्त रूप हैं, एवं उनमें विभिन्न ग्रनन्त शक्तियां हैं, वे उन मूलतत्त्वों से सर्गरचना-क्रम में बरावर प्रवाहित होती चली ग्रा रही हैं। किसी एक वस्तुस्वरूप में कोई शक्ति ग्रिभिव्यक्त हो जाती है। उस ग्रिभिव्यक्ति की दशा में मानव ग्रपनी मेधा द्वारा उसका ग्रनुभव तथा कार्यों में उपयोग करता है।

इस विवेचन से यह परिणाम सामने आता है, कि मूल उपादान तत्त्व वस्तुरूप पदार्थ है, उसमें विविध शक्ति निहित है। वस्तुतत्त्व को सुविधा के साथ यथार्थरूप में समभने के लिये यदि शक्ति और शक्तिमान् अथवा गुण और गुणी या गुण और द्रव्य की व्यावहारिक परिभाषाओं को मान्यता दीजाती है; तो यह स्पष्ट है, कि मूलतत्त्वों में निहित शक्तियां उनके गुण हैं। वे गुण उस वस्तु तत्त्व को छोड़कर ग्रलग नहीं रह सकते। श्रीर न वे गुण ग्रथवा शक्ति-पदार्थ स्वयं वस्तु के रूप में कभी उभरते हैं; ऐसी वस्तु के रूप में, जो जगह घरती है। आधुनिक पदार्थ विज्ञान द्वारा प्रस्तुत पदार्थ विवेचन की यह स्थित वैशेषिक द्वारा प्रतिपादित पदार्थ-प्रक्रिया मे कुछ दूर या ग्रलग नहीं है। विश्व का उपादान तत्त्व — इस ग्रवसर पर एक बात ग्रीर ध्यान देने योग्य है। ग्राधुनिक विज्ञान की मान्यता है, कि एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा के रूप में परिवर्त्तित हो जाती है। यह भी सुनने में ग्राता है, कि तिपय वैज्ञानिकों ने ऐसी स्थापना का प्रयास किया है, कि ऐनर्जी [ऊर्जा] को मैंटर [वस्तुतत्त्व] में तथा मैंटर को ऐनर्जी में परिवर्त्तित कियाजासकता है। यदि यह ठीक है, तो निश्चितरूप से कहाजासकता है, कि ऐनर्जी ग्रीर मैंटर का मूल उपादानतत्त्व एक ही है। ग्रथवा मूल में दोनों एक हैं।

इस विषय में यह स्मरण रखना चाहिये, ग्राघुनिक विज्ञान समस्त विश्व का उपादान कारण-प्रोटोन इलैंक्ट्रान् न्यूट्रॉन्-नामक तीन प्रकार के तत्त्वों को मानता है। इनकी परिभाषा बताता है, प्रोटोन तत्त्व ग्राकर्षण शक्ति का पुञ्ज है। इसके विपरीत इलैंक्ट्रान् ग्रपकर्षण-स्वरूप है। पहला ग्रपनी ग्रोर दूसरे को ग्राकुष्ट करता है, पर दूसरा ग्रपने को ग्रपकर्षण [दूर हटने या रहने] में प्रवृत्त रखता है, इनको यथाकम पाजिटिव ग्रीर नॅगेटिव पावर कहा जाता है। तीसरे तत्त्व न्यूट्रॉन् में ये दोनों बात नहीं होतीं। समस्त विश्व के मूल में ये ही पदार्थ हैं, इन्हींसे सब जगत् बना है।

भारतीय दर्शन में मूलतत्त्व 'सत्त्व-रजस्-तमस्' माने हैं। समस्त जड़ जगत् इन्हीं तत्त्वों से परिणत होकर बना है। दर्शनकार किपल ने इनका स्वरूप इसप्रकार बताया है। सत्त्व प्रीतिरूप है; प्रीति का ग्रर्थ है, दूसरे को ग्रपनी ग्रोर ग्राकृष्ट करना। इसके विपरीत रजस् ग्रप्रीतिरूप है, दूर हटने की प्रवृत्ति रखता है। तीसरा तमस् विषादरूप है, ग्रर्थात् न प्रीतिरूप है ग्रौर न ग्रप्रीतिरूप। मूलतत्त्व के विषय में ये दोनों [ग्रायुनिक विज्ञान ग्रौर भारतीय दर्शन] कितनी ग्रिधिक समान परिभाषा को प्रस्तुत करते हैं, यह ध्यान देने योग्य है। यह स्थिति मूलतत्त्व-विषयक जानकारी की सचाई को प्रकट करती है।

इस सन्तुलन के ग्राघार पर न हम यह कहना चाहते हैं, कि ग्राघुनिक विज्ञान ने जो ग्राज कहा है, उसे तत्त्वचिन्तक भारतीय ऋषियों ने पहले ही कह दिया था; ग्रौर न हमारी इसमें ग्रास्था है, कि कौन बात पहले कही गई तथा कौन श्रव। यहां केवल सचाई को खोजना ग्रौर समभना ही मुख्य लक्ष्य है। इसके साथ उक्त सन्तुलन का यह ग्रिभिप्राय भी न समभना चाहिये, कि 'सत्त्व-रजस्-तमस्' यथाक्रम सर्वात्मना 'प्रोटोन्-इलैक्ट्रॉन्-च्यूट्रॉन्' हैं। ग्राघुनिक विज्ञान ने सर्गरचना-क्रम में जिस स्तर पर विद्यमान इन तत्त्वों को समभने का यत्न किया है; सम्भव है, भारतीय दर्शनकार ऋषियों का चिन्तन उससे ग्रधिक मूल श्रवस्था की ग्रोर हो। पर इसमें सन्देह नहीं, कि दोनों विचारधारा मूलतत्त्व के वास्तविक ठिकाने पर पहुंची हैं।

## पृथिवी का गुण रूप

वैशेषिक के अनुसार रूप गुण तेजस्-आपस् और पृथिवी में समवेत बताया गया है। तेजस् में भास्वर शुक्ल रूप है, आपस् में अभास्वर शुक्ल तथा पृथिवी में सात प्रकार का रूप मानागया है। जो इसप्रकार है—श्वेत, रक्त, हरित, नील, पीत, किपश, चित्र। वैशेषिक के प्रक्रियाग्रन्थों में निर्दिष्ट यह रूपक्रम ध्यान में रखना चाहिये। रूप-निर्देश का यह कम रूप-विषयक विशेष स्थित का संकेत करता है।

श्राघुनिक विज्ञान ने रूप (रंग) के विषय में एक विशेष परिस्थित का उद्बोधन कराया है। वह कहता है, विभिन्न प्रकार का रूप सूर्य-िकरणों में पायाजाता है। इस कारण यह तेजस् श्रयवा प्रकाश का धर्म है। श्रन्य पदार्थ जो रूपयुक्त प्रतीत होते हैं, वह प्रकाश का प्रभाव व चमत्कार समक्षना चाहिये। वातावरण में जब सूक्ष्म फुहार [जलकण] भरे हों, तब यदि सूर्य पूर्वक्षितिज की श्रोर है, तो पिंछम की श्रोर की फुहारों में; श्रीर सूर्य यदि पिंछम क्षितिज की श्रोर है, तो पूर्व श्रोर की फुहारों में सूर्यकरण प्रतिबिम्बत होकर सतरंगी रेखाश्रों को धनुषाकार में प्रकट करती हैं। इन रेखाओं को भारतीय परम्परा में 'इन्द्रधनुष' कहाजाता है।

भारतीय साहित्य में श्राधिभौतिक दृष्टि से इन्द्र पद सूर्य के लिये तथा वर्षां के श्रिधिष्ठातृदेव के लिये प्रयुक्त होता है। इस भावना में सतरंगी रेखाश्रों का सूर्यिकरणों से स्पष्ट सम्बन्ध ज्ञात होता है। श्रांग्लभाषा में इसके लिये पद Rain-Bow [रेन्-बो] है, जो इन रेखाश्रों का सम्बन्ध वर्षा से प्रकट करता है। संभव है, वर्षा ऋतु में इन सतरंगी रेखाश्रों के प्रायः श्रिधिकता से देखे जाने के कारण उसे यह नाम [Rain Bow] दिया गया हो। इन्द्रधनुष में सात रंगों का कम ऊपर से नीचे की श्रोर इसप्रकार दिखाई देता है—

| लाल    | Red    | [रेंड]     |
|--------|--------|------------|
| नारंगी | Orange | [ग्रोरेंज] |
| पीला   | Yellow | [यलो]      |
| हरा    | Green  | [ग्रीन]    |
| नीला   | Blue   | [ब्ल्यू]   |
| आसमानी | Indigo | [इन्डिगो]  |
| वेंजनी | Violet | [बायोलेट]  |

श्राधुनिक विज्ञान का कहना है, कि न केवल ये सात रूप, श्रापितु प्रकृति में पाये जानेवाले समस्त रूप तीन प्राथमिक रूपों—लाल, हरा और नीला—से मिल-कर बनते हैं। इन तीन प्राथमिक रूपों को मिलाने की दो विधियां हैं। एक—योज्य विधि [Additive Method ऐडिटिव मैथड्] तथा दूसरी—शेष विधि [Subtractive Method सब्ट्रैक्टिव् मैथड्]। इसके अतिरिक्त इन दोनों विधियों के सम्मिलित प्रभाव द्वारा भी नये रूप बनते हैं।

१. योज्य विधि—इस विधि में रूपयुक्त [रंगीन] प्रकाश मिलाया जाता है। यदि सफेद दीवार या चादर पर दो भिन्न रूपों का प्रकाश पड़े, तो वहां एक अन्य रूप की प्रतीति होती है। लाल और हरे रूप का प्रकाश मिलाया जाय, तो पीला दिखाई देता है। सभी रूप उपर्युक्त तीन प्राथमिक रूपों को विभिन्न अनुपात में मिलाने से वनते हैं। तीनों रूपों को एक विशेष अनुपात में मिलाने से सफेद रूप बनजाता है।

पूरक रूप (Complimentary Colours = किस्प्लमैंटरी कलस्ं) — तीन प्राथमिक रूपों-लाल, हरा ग्रीर नीला में से किन्हीं दो रूपों को मिलाने से जो रूप बनता है, उसे तीसरे रूप का पूरक रूप कहाजाता है। पीला रूप नीले रूप का पूरक है; क्योंकि पीला रूप, शेष दो प्राथमिक रूप-लाल ग्रीर हरा-मिलाने से बनता है। किसी रूप में उसका पूरक रूप मिला देने से तीनों रूप इकट्ठे होजाते हैं, ग्रीर सफेद रूप बनजाता है। इसीलिये इसका नाम 'पूरक रूप' कहाजाता है। किसी रूप को सफेद बनाने के लिये जिस रूप की कमी होती है, उसे पूरक रूप पूरा करता है। निम्न समीकरणों द्वारा इसे ग्रच्छी तरह समक सकते हैं।

लाल + हरा + नीला = सफेद लाल + हरा = पीला = नीले का पूरक ग्रब नीला + नीले का पूरक = नीला + पीला = नीला + लाल + हरा = सफेद

इसप्रकार लाल ग्रौर नीला मिलाने से मंजीठा [Magenta = मजेंटा] रूप बनता है, यह हरे रूप का पूरक होगा। ऐसे ही हरा ग्रौर नीला मिलाकर ग्रास-मानी [Cyan = सिग्रान] रूप बनता है; लाल रूप का पूरक होगा। इस प्रसंग में रूप ग्रथवा रंग से ग्रभिप्राय रूपयुक्त ग्रथवा रंगीन प्रकाश से है, किसी पदार्थ से नहीं। रूपों के परस्पर मिश्रण की यह पहली 'योज्य विधि' है।

२. शेष विधि-इस पद्धति में रूपयुक्त पदार्थ मिलाये जाते हैं, चाहे वे पार-

दर्शी हों अथवा अपारदर्शी। रूपयुक्त पदार्थं सफेद प्रकाश में से किसी रूप का प्रकाश हटा सकते हैं, उनमें रूप [रूप का प्रकाश ?] जोड़ने की क्षमता नहीं होती। इसलिये यह विधि 'शेष विधि' कहलाती है।

शेष विधि में सफेद प्रकाश में से तीन प्राथमिक रूप [लाल, हरा ग्रौर नीला] हटाये जाते हैं। किसी वस्तु पर रंगीन पदार्थ का लेप, रंगीन छपाई, या रंगीन फोटोग्राफी शेष विधि के कारण ही रंगीन दिखाई देने हैं। इनमें तीन प्राथमिक रंग के पदार्थ होते हैं। जिनके रंग ग्रासमानी (Cyan), मर्जेटा तथा पीला हैं। ये तीनों रंग योज्य विधि के पूरक रंग हैं। रंगीन छपाई में भी इन्हों तीन रंगों की स्याहियां प्रयुक्त होती हैं। इन रंगों को इनके अवयवों द्वारा, या उस रंग द्वारा व्यक्त किया जासकता है, जो सफेद प्रकाश में नहीं है; ग्रर्थात् उसमें से रंगीन पदार्थ द्वारा हटा दियागया है। उदाहरण के लिये:—

पीला = लाल + हरा = --नीला

इसका तात्पर्य हुन्ना, सामने पीला-रंगीन पदार्थ दिखाई दे रहा है, उसने ग्रपने पर पड़ने वाले सफेद प्रकाश में से नीला हटा दिया है; शेष लाल ग्रौर हरा रह-गया है। वे मिला देने से पीला बनजाता है, इसी कारण पदार्थ पीला दीखता है। इसीप्रकार जब पदार्थ मजेंटा है, तब — मजेंटा — लाल — नीला =: — हरा; सम-फना चाहिये सफेद प्रकाश में से उस रंगीन पदार्थ ने हरे रंग को हटा दिया है। ऐसे ही—सिग्रान — हरा — नीला — लाल; यहां सिग्रान रंगीन पदार्थ ने सफेद प्रकाश में से लाल रंग को हटा दिया है; ग्रतः ऐसे प्रकाश से प्रकाशित वह पदार्थ सिग्रान रंग का दिखाई दे रहा है।

सफेद प्रकाश में से तीनों रंग निकाल लेने से काला दिखाई देता है। अर्थात् कोई प्रकाश दिखाई नहीं पड़ता, [यहां भी 'रंग' का अर्थ रंगीन प्रकाश है।] रें

सप्तरिक्ष सूर्य — आधुनिक विज्ञान की मान्यताओं के अनुसार प्रस्तुत विवरण द्वारा स्वष्ट कियागया, कि सब प्रकार का रूप प्रकाशगत धर्म है। प्रकाश के केन्द्र सूर्य की किरणों में सात प्रकार के रूप देखने में आते हैं, जिनका उल्लेख प्रथम कर दियागया है। रूपविषयक यह मान्यता भारतीय ज्ञान-परम्परा में

१. रूप-विषयक यह विवरण 'हिन्दी विश्वकोष' में 'रंग' पद पर दियेगये विवरण के ग्राधार पर है। वहां सर्वत्र विवरण में 'रंग' ग्रथवा 'रंगीन' पदों का प्रयोग हुग्रा है। यहां उनके स्थान पर ग्रनेकत्र 'रूप' तथा 'रूपयुक्त' पदों का प्रयोग कर दिया है; क्योंकि भारतीय दर्शन में ग्रभिमत प्रस्तुत ग्रथं के लिये इसी पद का प्रयोग मान्य है।

ग्रविदित नहीं है। भारत के ग्रितिशाचीन साहित्य वेदों में ग्रनेकन सूर्य के लिये 'सप्तरिम' पद का स्पष्ट प्रयोग हुग्रा है। निर्धारित 'सप्त' संख्या का प्रयोग पदार्थ की किसी विशेषता पर ही आधारित होसकता है। वह विशेषता सूर्य रिश्मयों में सप्तविध रूप के श्रस्तित्व के ग्रितिरक्त ग्रीर कुछ कल्पना नहीं की जासकती।

भारतीय साहित्य में 'सप्तरिशम' पद के अतिरिक्त सूर्यं के अर्थ में 'सहस्ररिश्म' पद का प्रयोग बहुतायत से देखा जाता है। यद्यपि वेदों में यह पद प्रयुक्त
नहीं हैं; पर वहां इसी अर्थ को अभिन्यक्त करने वाले 'सहस्रश्रुङ्ग' पद का
अनेकत्र प्रयोग हुआ है। इससे जिज्ञासा होती है, क्या 'सप्तरिश्म' पद के समान
'सहस्रश्रुङ्ग' पद के लिथे कोई ऐसा आधार है, जिससे सूर्य के सहस्र श्रुङ्ग
अथवा रिश्म का प्रामाणिक व्याख्यान कियाजासके ? वस्तुतः इस विषय में यह
स्पष्ट है, कि 'सप्त' पद एक नियत संख्या का बोध कराता है। इसकी तुलना में 'सहस्र' पद अपिरिमित संख्या का वाचक है। वह नियत सहस्र संख्या का बोध
नहीं कराता। वेद के व्याख्याकारों ने उक्त पद का यही अर्थ किया है; लोक
व्यवहार में भी इस पद का प्रयोग ऐसे ही अर्थ में होता है। फलतः अपिरिमित
किरणों वाले सूर्य का 'सप्तरिश्म' नाम किसी विशेष आधार का द्योतक है,
जिसके अनुसार इस नाम की सार्थकता स्पष्ट होती है। वह आधार है, सूर्य
किरणों का सप्तविध—रूपयुक्त होना।

कणाद का तेजस् द्रव्य — ऐसी स्थित में यह गम्भीरतापूर्वक विचारणीय होजाता है, कि कणाद ने तेजस् द्रव्य को एक भास्वर-शुक्ल रूपयुक्त किस ग्राधार पर कहा है। विचारने पर तथा ग्राधुनिक विज्ञान के ग्रनुसार भी यह स्पष्ट है, कि जहां सब रूप मिलजाते हैं, वह सफेद [शुक्ल] दीखता है। क्योंकि रूप का ग्राधार प्रकाश है, इसलिये वह प्रकाश शुक्ल रूपयुक्त होगा। प्रकाश की जो प्राकृतिक रचना है, वह समस्त रूपों के साथ है, ग्रतः प्रकाश निरन्तर शुक्लरूप युक्त रहेगा। उसे इसप्रकार फाड़ा नहीं जासकता, कि यह नीला प्रकाश है, ग्रौर यह पीला। यह कहना, कि रंगीन पदार्थ पर जब प्रकाश पड़ता है, तो वह पदार्थ प्रकाश के ग्रन्य विजातीय रूप को ग्रवशोषित करलेता है, ग्रौर उस प्रकाश में रंगीन पदार्थीय रूप ग्रवभासित होता है, नितान्त क्लिष्ट कल्पना है।

१. द्रष्टच्य, ऋ० १।१६४।१॥२।१२।१२॥४।५०।४॥६।४४।२४॥ स्रथवं ६।४।१४॥ ११।१।३६॥१६।४३।१॥२०।३४॥१३॥ तं० सा० रादाराणा जं० उ० सा० १।६।१।२॥१।६।२।७--६॥

२. ऋ० ७।४५।७॥ ग्रथर्व० ४।४।१॥१३।११११॥

पहले यह विचारना चाहिये, कि पदार्थ रंगीन कैसे है ? रंग या रूप तो केवल प्रकाश का धर्म है। वह पदार्थ में कैसे आया ? फिर यह भी घ्यान देने की बात है, आधुनिक विज्ञान के श्रनुसार पदार्थ का रूपयुक्त होना किसी अन्य बाह्य निमित्त से होसकता है। प्रकाश निसर्गतः रूपयुक्त है। उसीको रूप का स्रोत कहाजासकता है, वह अन्य किसी नैमित्तिक स्थिति के पदार्थ से अभिभूत व अवशोषित होजाय, यह वस्तुस्थिति का शीर्पासन कर देने के समान है।

व्यवहार में देखाजाता है, फूल की एक पंखुड़ी में तीन-तीन चार-चार विभिन्न रूप दिखाई देते हैं। प्रत्येक उतने ग्रंश से प्रकाश किरण परावित्तत होकर चक्षु इन्द्रिय से संयुक्त होने पर उन-उन रूपों का पंखुड़ी के ग्रलग-ग्रलग भागों में प्रत्यक्ष होता है। क्या वह रूप पंखुड़ी में न होकर प्रकाश में स्वीकार करना चाहिये? प्रकाश न रहने पर क्या पंखुड़ी में रूप का ग्रस्तित्व नध्ट हो जाता है? इस विषय के एक विद्वान् से चर्चा होने पर उन्होंने कहा था, वस्तुतः फूल का वह रूप उस दशा में नध्ट होजाता है, नहीं रहता। क्या ग्राधुनिक विज्ञान की वस्तुतः यही मान्यता है? यदि ऐसी बात है, तो प्रकाश के ग्रभाव में क्या वस्तु का भी नाश मानना होगा? क्या न दीखने की दशा में देखनेवाले की आंख को भी समाप्त मानना होगा? यह स्थिति ग्रम्भीरतापूर्वक विचारणीय है।

वस्तुतः प्रकाश सदा शुक्लरूपयुक्त है। देखने का साधन चक्षु इन्द्रिय किसी भी वस्तु को देखने के लिये प्रकाश की अपेक्षा रखता है। चक्षु रूप एवं रूपयुक्त बस्तु को देखसकता है। जब प्रकाश नहीं है, घोर अन्धेरा है, हाथ को हाथ नहीं सूभता; तब भी त्वक् इन्द्रिय के द्वारा वस्तु को स्पर्शकर पहचाना जासकता है; शब्द को श्रोत्र इन्द्रिय से सुनाजासकता है; रसन इन्द्रिय से स्वाद चखाजासकता है। इसका अभिप्राय है, प्रकाश का सहयोग केवल चक्षु इन्द्रिय द्वारा रूप तथा रूपयुक्त पदार्थ को देखने में होता है। इस रीति पर प्रकाश रूप का स्रोत है।

भारतीय दर्शन की मान्यता है, कि रूप का उद्भव सर्वप्रथम तेजस् द्रव्य द्वारा होता है। तेजस् द्रव्य सदा एकरूप युक्त इसीलिये रहना चाहिये, क्योंिक वहां सब रूप सम्मिलत रहते हैं, श्रीर उस सम्मिलन को किसी प्रकार विश्वं खिलत नहीं कियाजासकता। जैसा पहले कहा गया, समस्त वस्तुरूप पदार्थ पृथिवी-जल-तेज-वायु एवं इनके किसी प्रकार के विकाररूप में उपलब्ध होते हैं, जो जगह को घरते हैं। जगह घरनेवाला कोई पदार्थ इनसे श्रतिरक्त नहीं है। सर्वप्रथम तेजस् द्रव्य में उद्भूत रूप का पृथिवी तक पहुंचना समभने के लिये इन पदार्थों के मूलतत्त्वों की श्रोर दृष्टिपात करना होगा।

पृथिवी में सात रूप-दर्शन के उच्चस्तरीय चिन्तन में पहुंच कर इस

भावना को प्रायः सब ग्रोर से मान्यता प्राप्त रही है, कि कोई वस्तु जब ग्रपने व्यक्तित्व में उद्भूत होती है, उससे पूर्व भी उसका ग्रव्यक्त ग्रथवा ग्रनभिव्यक्त ग्रस्तित्व रहता है । सर्वात्मना ग्रसत् का कभी सद्भाव संभव नहीं । तेजस् द्रव्य के उदभव में आने पर जब रूप वहां प्रकाश में आता है, तब इसका तात्पर्य है, वह ग्रपने मूल उपादान तत्त्वों से यथाकम यात्रा करता हुन्ना यहां ग्रापहुंचा है। तेजस् श्रौर पृथिवी के उपादान तत्त्वों में से श्रनेक उपादान तत्त्व प्रत्येक में समान हैं। उन्हीं तत्त्वों से इन पदार्थों में रूप का उद्भव होता है। पृथिवी पदार्थ के प्रत्येक कण में उपयुक्त अनुपात से उन तत्त्वों का समावेश ठीक उसीप्रकार नहीं होता, जैसा तेजस द्रव्य के कण में होता है। तेजस् में उपादान तत्त्वों के अनुपात के अनुरूप समस्त रूप व्यवस्थित कम से समवेत रहते हैं; परन्तु पृथिवी की रचना में वैसा अनुपात नहीं रहता, कि सर्वत्र समस्त रूपों का व्यवस्थित कम उदभव में आये । जहां ऐसा होता है, वहां नेजस् के समान शुक्ल रूप अभिव्यक्ति में आयेगा। जैसे कपास का फोला। कपास के फोले में भी मूल उपादान तत्त्वों के विपर्यास से रूपान्तर होजाता है। समस्त वनस्पति जगत्-जो पूर्वोक्त पदार्थ की चार विघात्रों का विकार है, विविध रूपों का ग्राधार इसी कारण है। प्रत्येक पत्ते और फूल की पंखुड़ियों के विविध रूप उनके उपादान तत्त्वों के कारण है। प्रकाश केवल उनके देखने में चक्ष-साधन का सहयोगी होता है, इनके रूप का न उपादान है, न प्रयोजक।

पृथिबी-रूपों का निर्दिष्ट कम—वैशेषिक के प्रिक्रया-ग्रन्थों में पृथिवी के सात रूपों का जिस कम से उल्लेख रहता है, उसमें रूप गुणसम्बन्धी कुछ ग्रन्तिहत रहस्य की कलक प्रतीत होती है। कम है—गुक्ल, रक्त, हरित, नील, पील, किपश, चित्र। गत पंक्तियों में ग्राधुनिक विज्ञान निर्दिष्ट रूप विषयक मिश्रण विधि के निर्देश से स्पष्ट है, प्राथमिक तीन रूपों के ग्रानुपातिक मिश्रण से ग्रन्य विविध रूपों की प्रतीति हुआ करती है। जहां सब प्राथमिक रूप मिल जाते हैं, तब सफेद रूप प्रतीत होता है। क्योंकि समस्त रूपों का सर्वप्रथम उद्भव तेजस् तत्त्व में होता है, इसलिये तेजस् तत्त्व प्रकाशरूप से सदा श्वेत प्रतीत होता है। इसी कारण उक्त कम में सबसे पहले 'श्वेत' रूप का निर्देश है। वह श्वेत जिन प्राथमिक रूपों के समवाय—परस्पर मिथुनीभाव—से उभरता है, उनका निर्देश ग्रागे किया गया—रक्त,हरित, नील। रक्त-हरित के मेल से पीत बनता है, ग्रतः उनके ग्रागे 'पीत' का निर्देश है। लाल ग्रौर नीले को मिलाने से मजेंटा [मिटयाला सा] रूप बनता है, उसको ग्रागे 'कपश' पद से निर्दिष्ट किया है। यह दिशामात्र बताकर ग्रन्त में विविध रूपों के मेल से जो विभिन्न प्रकार के रूपों की

प्रतीति होती है, उसे 'चित्र' पद द्वारा ग्रभिव्यक्त किया है।

विविध रूपों को वैशेपिक द्वारा पृथिवी में समवेत वताने का ग्राधार ग्रमुभव-मूलक व्यवहार है। यह तथ्य ग्रनेकत्र स्पष्ट कर दिया गया है, कि कणाद का तत्त्व-विवेचन सर्गरचनाक्रम के उस स्तर से प्रारम्भ किया गया है, जिसमें प्राणी सांस ले रहा है। मानव तथा ग्रन्य जीव-जगत् सीघा जिस वातावरण में रह रहा है, उसीको लक्ष्य बनाकर वैशेपिक का विवरण है। प्राणी पृथिवी, जल, तेज, वायु से घरा है। उसके सब ग्रोर प्रत्यक्ष में यही तत्त्व हैं। जगत् की इस स्थित का जैसा ग्रमुभव होता है, वैशेपिक के तत्त्व-विवेचन में वह एक मान्य ग्राधार है।

उस अनुभव को भ्रान्तिपूर्ण समभना तथ्य न होगा। पायिव विकारों में रूप का म्रस्तित्व कारणगत विशेषताओं से ही उभार में म्राता है। प्रकाशनिष्ठ रूप को ही विभिन्न पदार्थों में प्रतीत होने की म्रावुनिक विज्ञान-निर्दिष्ट पद्धति नितान्त क्लिष्ट कल्पना है। वैशेषिक का पृथिवीगत रूप विषयक विवरण प्रत्यक्ष मनुभव के सर्वथा अनुकूल है।

सुवर्णादि धातु और पञ्चभूत—वैशेषिक शास्त्र की मान्यता है, कि समस्त जगत् की उत्पत्ति पांच भूतों अथवा चार प्रकार के परमाणुओं से होती है। इस-लिये यह जगत् पाञ्चभौतिक अथवा चातुभौं तिक है। आधुनिक तत्त्वविदों का कहना है, कि वैशेषिक की यह मान्यता ठीक नहीं है। क्योंकि अनेक पदार्थ ऐसे हैं, जिनमें पृथिव्यादि भूतों का कोई अंश नहीं है। उदाहरण के लिये सुवर्ण को लीजिये, इसका विश्लेषण करने पर अन्तिम कण तक यह केवल सुवर्ण है, इसमें अन्य किसी भूत आदि का कोई अंश या संमिश्रण उपलब्ध नहीं होता।

ग्राधुनिक तत्त्वविदों का ऐसा कथन अनुपयुक्त नहीं है, पर सुवर्ण में पृथिवी ग्रादि भूतों की तलाश करना ऐसा ही हैं, जैसे कपास के फोले में कुर्ले का ढूंढना। सर्ग-रचना के जिस स्तर पर सुवर्ण का कम ग्राता है, उसके ग्रनन्तर पृथिवी ग्रादि के ग्रणु-कणों की रचना होती है। ग्राधुनिक विज्ञान-संमत ऐलीमेन्ट [Element -तन्मात्र] की रचना के ग्रनन्तर पृथिवी ग्रादि की रचना का कम ग्राता है। सुवर्ण एक ऐलीमैन्ट है। उसमें पृथिवी ग्रादि भूत का तलाश करना बेकार है।

इस सन्दर्भ में यह अवश्य विचारणीय है, कि सुवर्णादि धातुश्रों का अन्तर्भाव वैशेषिक द्वारा तैजस पदार्थों में मानेजाने का आधार क्या होसकता है ? जगह घेरने वाले सब पदार्थों को वैशेषिक शास्त्रं चंपर वर्गों में विभक्त करता है पृथिवी, जल, तेज, बागु, अति स्थूल पदार्थ पृथिवी वर्ग में, तरल जल वर्ग में, ज्वलनशील तेजस् वर्ग में तथा गैसिज् को दायु वर्ग में माना है। स्थूल पदार्थों में से धातु समुदाय को तैजस वर्ग में गिना गया है। ऐसा क्यों माना गया ? इसका उपपादन निम्न प्रकार संभव है।

विभिन्न पदार्थों से ग्रग्नि का संपर्क होने पर सब जनह ताप का प्रभावसमान नहीं होता । विभिन्न पदार्थों में ताप के प्रभाव व गित के ग्राधार पर पदार्थ दो भागों में बंट गये है । एक-कुचालक-Bad conductor दूसरा-सुचालक-Good conductor । काष्ठ ग्रादि पदार्थ कुचालक हैं, उन्नि का संपर्क होने पर ताप को ग्रागे बढ़ने से रोकते हैं । ताप की गित में बाघा उपस्थित करने से काष्ठ ग्रादि का तेजस् से विजातीय होना प्रकट होता है । घातुवर्ग इससे विपरीत हैं, ग्रार्थात् ताप का सुचालक है । सुवर्णादि धातु-पिण्ड या छड़ के एक भाग से तेजस् का संपर्क होने पर समस्त धातुपिण्ड ग्रादि में ताप का संचार होजाता है । इससे धातुवर्ग ताप को ग्रनुकूलता से चालित कर देने के कारण उसका सजातीय प्रमाणित होता है ।

धातुवर्ग का तैजस-सजातीय होने में यह भी एक उपोढ़लक है, कि धातुवर्ग में ताप के अन्तर्भुक्त करने की शक्ति भी कम होती है। ग्रधातु पदार्थ भिन्नजा-तीय होने से ताप को अधिक अन्तर्भुक्त करलेता है। एक यूनिट ताप के संपर्क से जल में या काष्ठ आदि में जो टैम्प्रेचर होगा, उतने ही ताप से घातु में कई गुना अधिक टैम्प्रेचर होगा। यह स्थिति धातु समुदाय को तैजस वर्ग में माने जाने के लिये बाधित करती है।

पञ्चतत्त्व श्रथवा पञ्चभूत—गत पंक्तियों द्वारा यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया, कि मूलभूत पञ्चतत्त्वों की मान्यता का वास्तिवक आधार क्या है। जगद्रचना की यात्रा में संलग्न तत्त्वों के मूलस्थान एवं मूलरूप को खोजने के लिये ग्रति प्राचीन काल से मानव द्वारा महान एवं सफल प्रयत्न होते रहे हैं। चिन्तनशील मानव ने उसकी जानकारी के लिये स्थूल जगत् से प्रतियात्रा प्रारम्भ की। कितपय तत्त्विद् मनीषियों ने लोककल्याण की भावना से जनसाधारण की ज्ञानग्रहण क्षमता का विचार करते हुए तत्त्वों की सर्वाधिक स्थूल स्थित के प्रथम कण से जगत् की व्याख्या करने का सत्प्रयास किया। उन्होंने पृथिवी, जल, तेज, वायु के प्रथम कणों को मूलतत्त्व मानकर जो जगद्रचना-प्रक्रिया का विवरण प्रस्तुत किया है, उसका यह कारण नहीं है, कि वे तत्त्ववेत्ता मनीषी उस काल में उतना ही जानपाये थे, ग्रथवा उनका इतना जान लेना भी उस ग्रन्धकारमय या ग्रज्ञानमय काल में बहुत महत्त्व रखता था, जबिक ग्राज का केवल भौतिक वादी ग्रहंमन्य मानव उनपर दया दिखाने की दृष्टि से उनके सत्प्रयासों को उक्त आधारों पर बढ़ावा देकर उनको उपहास का विषय बनाना चहता है।

विचारपूर्वक देखा जाय तो उक्त रूप में उनके तत्त्व-विवेचन का मुख्य

ग्राधार यही है, कि इस जगद्रचना के लिये मूलतत्त्व-यात्रा की लम्बी परम्परा के उतने ही ग्रश का विवरण उक्त ग्राचार्यों ने उन तत्त्वज्ञानार्थी ग्रधिकारियों की दृष्टि से प्रस्तुत किया, जो प्रारम्भिक स्तर पर वहीं तक जाने की क्षमना रखते थे। श्रागे कदम बढ़ाने का उन्होंने किसीको निषेध नहीं किया। वे तत्त्वों की वास्तिविक स्थित को जानने थे, उन्होंने ज्ञानपूर्वक ऐसा किया है, ग्रज्ञानवश नहीं। उन मनीषियों का वह काल न ग्रन्थकारमय था न ग्रज्ञानमय। प्रत्येक दिशा में उनकी सतर्कता श्रनुकरणीय रही है, यह उनकी कृतियों से स्पष्ट है। निर्मूल विरोधी भावनाग्रों से रहित कोई भी निष्पक्ष व्यक्ति उन कान्तदर्शी मनीषियों के अगाध ज्ञानाव्य के ग्रनुपम रत्नों का ग्रवलोकन करमकता है।

कणाद गौतम के पञ्चतत्त्वप्रतिपादन का आधार - जिज्ञामु की योग्यता के अनुरूप शास्त्रीय अर्थ का प्रतिपादन उपयोगी होता है, इस भावना से प्रेरित होकर कणाद ग्रीर गीतम ने ग्रपने शास्त्रों का प्रवचन किया। इन शास्त्रों में प्रतिपाद्य विषय के क्षेत्र को व्यक्त जगत् के एक विशिष्ट ग्रंग तक सीमित रक्खा गया है। इसीलिये गौतम ने व्यक्त जगत् की उत्पत्ति व्यक्त कारण से स्वीकार की है । वात्स्यायन मुनि ने उस सूत्र की व्याख्या करते हुए लिखा है —भूत कहे जाने वाले ब्यक्त, परमसूक्ष्म पृथिवी ग्रादि [पृथिवी के परमाणुरूप ग्राद्य कण ] से शरीर श्रादि ग्रन्य व्यक्त द्रव्य उत्पन्न होते हैं। जो इन्द्रियों से जाना जाता है वह व्यक्त है, उसके समान होने से उसका कारण भी व्यक्त है । दोनों में समानता क्या है? रूप ब्रादि गुणों का योग । रूप ब्रादि गुणों से युक्त नित्य पृथिवी [परमाणु] ब्रादि से रूपादि-गुणयुक्त शरीर एवं ग्रन्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण से देखा जाता है, कि रूपादिगुणयुक्त जैसी मिट्टी होती है, वैसा ही घड़ा स्रादि द्रव्य उससे बनता है। इसीके अनुसार न देखे हुए का अनुमान कर लिया जाता है। मूल उपादान ग्रौर उसके विकार में रूप ग्रादि का ग्रन्वय देखे जाने से ग्रतीन्द्रिय पृथिवी [पृथिवी तत्त्व के परमाणुरूप ग्राद्य कण] ग्रादि की कारणता का अनुमान हो जाता है।

इस विवरण से स्पष्ट है, यह स्थूल जगत् जिस रूप में दीखता है, कणाद आदि आचार्यों ने उसीके आधार पर इसकी व्याख्या करने का प्रयास किया है। इसमें सन्देह नहीं, कि इस स्थूल दृश्यमान पृथिवी के पीछे छोटे से छोटा पृथिवी का कण विद्यमान है। यह ऐसा ही स्वीकृत संमान्य मूलतत्त्व है, जैसे आधुनिक रसायन शास्त्र में ऐलीमैन्ट का कण। उस कण की रचना कैसे हुई है, इस विषय १—द्रष्टव्य, गौतमीय न्यायसूत्र— 'व्यक्ताव् व्यक्तानां प्रत्यक्षप्रामाण्यात्' [४।१।

को कणाद ने ग्रपने शास्त्र की सीमा में नहीं लिया। जैसे रसायनशास्त्र ऐलीमैन्ट के कण की रचना का विवरण प्रस्तुत नहीं करता, उसीको मूल मानकर ग्रागे का विवेचन करता है। इस कारण दृश्यमान चारों भूततत्त्वों के परमसूक्ष्म कणों को ही जगत् का मूल मानकर कणाद ने उसके ग्रागे का जगद्रचनाविषयक विवरण प्रस्तुत किया है। उसे इस विवेचन से कोई प्रयोजन नहीं, कि उन कणों की रचना कैसे होती है। इसी कारण उन्हें नित्य मान लिया गया है। फलस्वरूप यह सम-भना निराधार होगा, कि इससे ग्रागे उन तत्त्वों के विषय में उन ग्राचार्यों को जानकारी न थी, वस्तुत: ऐसा कहने या समभने वाले ग्रपनी जानकारी का दिवा-लियापन ही प्रकट करते हैं।

जिन महान पारदर्शी तत्त्विवद् मनीषियों ने ग्रथक परिश्रम एवं दिव्य मेघा के द्वारा उन गहन-गम्भीर ग्रचिन्तनीय विषयों का विवेचन किया, संसार-ग्ररण्य में भटकते मानव के लिये यथार्थ का पथ प्रशस्त किया, केवल लोक-कल्याण की भावना से जिन्होंने ग्रपना स्पृहणीय जीवन ऐसे सत्प्रयासों के लिये ग्रपंण किया है, वे चाहे प्राचीन हैं या नवीन, हमारे लिये सभी वन्दनीय हैं। प्रायः देखा यह जाता है, कि पल्लवग्राहीपाण्डित्य के गर्वपूर्ण पचड़े में पड़े विद्वन्मन्य विभिन्न विज्ञानों के वास्तविक विवेच्य स्तर को जाने विना प्राचीन-ग्रवीचीन पदार्थविज्ञान के संघर्ष में फंसे रहते हैं। यथार्थता तक पहुंचने में यही बाघा सदा उनके सामने विशाची बनी ग्रातंकित करती रहती है।

### वैशेषिक का 'विशेष' नामक पदार्थ

प्रत्येक कार्य द्रव्य ग्रन्य कार्य से भिन्न है, वैशेषिक शास्त्र में इस व्यवस्था का नियामक उस कार्य के ग्रपने कारण-ग्रवयवों को माना जाता है। किन्हों नियत कारण-ग्रवयवों से कोई कार्य उत्पन्न होता है। ग्रन्य कार्य किन्हों ग्रन्य नियत-ग्रव-यवों से उत्पन्न होगा। तात्पर्य है—प्रत्येक कार्य का अन्य कार्य से भिन्न होने का नियामक उसका अवयव-भेद है। उन्हों नियत ग्रवयवों से कोई दो भिन्न कार्य उत्पन्न नहीं हो सकते। यह व्यवस्था उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म द्वचणुक द्रव्य से लगाकर महत द्रव्य पर्यन्त सर्वत्र लागु रहती है।

कार्य द्रव्य के लिये यह व्यवस्था ठीक है, परन्तु जो कार्य द्रव्य नहीं हैं, उनके लिये क्या व्यवस्था होगी ? यह ज्ञातव्य है। वैशेषिक के अनुसार नौ द्रव्यों में आकाश, काल, दिशा, आत्मा मन ये नित्य द्रव्य हैं। पृथिवी, जल, तेज वायु नित्य भी हैं, और अनित्य भी। इनमें कार्यपृथिवी आदि अनित्य हैं, तथा परमाणुरूप पृथिवी आदि नित्य हैं। अनित्य द्रव्यों में अवयवभेद के समान कहीं गुण और किया भी तदाश्रय

द्रव्यके ग्रन्य द्रव्योंसे-भेदक मानेजाते हैं। नित्य द्रव्यों में भी ग्राकाश के लिये शब्द गुण को द्रव्यान्तरों से भेदक कंहा जा सकता है, परन्तु सर्वत्र यह व्यवस्था संभव नहीं। ग्रतः नित्य द्रव्यों में भेदकरूप से ग्रवयवभेद की सर्वथा ग्रसंभावना होने पर वहां एक ऐसे पदार्थ की कल्पना कीगई है, जो उन समस्त प्रत्येक ग्रनन्त नित्य पदार्थ में समवेत रहता है। प्रत्येक पदार्थ में एक विशेष रहने से विशेष भी ग्रनन्त हैं। वह विशेष स्वरूप स्वतः अन्य सब पदार्थों से भिन्न रहता है, उसका स्वरूप ही भेदक माना गया है, ग्रतः उसके ग्रागे ग्रन्य किसी भेदक की कल्पना ग्रनावश्यक है। इसीलिये इसे 'ग्रन्त्य' कहा जाता है, सबसे ग्रन्त में रहने वाला।

विचारणीय है, इसप्रकार के 'विशेष' नामक पदार्थ की कल्पना करना कहां तक अपेक्षित व साधार है। जो बात विशेष नामक पदार्थ के स्वरूप के विषय में कही जाती है, वही उसके ग्राथय-द्रव्य के विषय में क्यों नहीं हो सकती। प्रत्येक नित्य द्रव्य का ग्रपना स्वतः एकमात्र व्यक्तित्व है, वह व्यक्तित्व ग्रन्य कोई नहीं। उसका व्यक्तित्व ही उसको ग्रन्य समस्त से भिन्न रखता है। ऐसा व्यक्तित्व ग्रन्तित्य द्रव्य में संभव नहीं, क्योंकि प्रत्येक ग्रनित्य द्रव्य ग्रनेक ग्रवयवों के सहयोग से बनता है। वहां स्व-तन्त्र एकमात्र व्यक्तित्व नहीं है। ग्रतः वहां ग्रवयवभेद को ग्रन्य से द्रव्य का भेदक मानना ग्रावश्यक है। इसके विपरीत स्व-तन्त्र व्यक्तित्व केवल नित्य द्रव्यों में संभव है। इसलिये नित्य द्रव्य का ग्रपना एकमात्र व्यक्तित्व ही उसको ग्रन्य समस्त से भिन्न रख सकता है। वहां ग्रन्य 'विशेष' नामक पदार्थ की कल्पना करना ग्रनपेक्षित है। ग्रथवा यह कहाजासकता है, कि नित्य द्रव्य के ग्रपने एकमात्र व्यक्तित्व से अतिरिक्त 'विशेष' नामक कोई पदार्थ नहीं है।

संभव है, 'विशेष' नामक पदार्थ की कल्पना के मृल में यह भावना रही हो, कि वस्तुगत्या पृथिवी ग्रादि का आद्यकण परमाणु यद्यपि ग्रन्य मूल तत्त्वों से उद्भव में ग्राता है; फिर भी उस स्थिति को यहां—सीमित स्तर तक पदार्थ-विवेचना की भावना से—ग्रन्तिहित रख परमाणु को नित्य व मूलतत्त्व मानलियाग्या है। इस व्यवस्था को निर्वाध रखने के लिये ग्रावश्यक है, कि प्रत्येक परमाणु में परस्पर व्यवच्छेद का नियमन हो। उसीकें लिये 'विशेष' नामक पदार्थ को स्वीकार कियागया।

# वैशेषिक का 'इंन्द्रिय' विषयक विचार

सांख्य वेदान्त आदि अन्य भारतीय दर्शन तथा शेष प्रायः समस्त वाङ् मय में इन्द्रियों की संख्या ग्यारह बताई जाती है। इसके दो भेद हैं-बाह्य इन्द्रिय तथा आन्तर इन्द्रिय। आन्तर इन्द्रिय के विषय में सभी का ऐकमत्य है। वह आन्तर इन्द्रिय 'मन' है। बाह्य इन्द्रियों को दो वर्ग में रक्खा गया है—ज्ञानेन्द्रिय ग्रौर कर्मेन्द्रिय। ज्ञानेन्द्रिय पांच है -- घ्राण, रसन, चक्षु, त्वक्ं थोत्र। कर्मेन्द्रियभीपांच हैं -- वाक्, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ, इन सब इन्द्रियों के अपने पृथक् कार्य हैं, अथवा कहना चाहिये, इनका उपयोग एक-दूसरे से सर्वथा पृथक् कार्य के लिये होता है, इसितये बाह्य इन्द्रियों की दस संख्या अपरिहार्य है। विविध साहित्य में रूप से इनका उल्लेख उपलब्ध होता है। '

यद्यपि भारतीय विविध-विषयक साहित्य में ग्यारह इन्द्रियों का उल्लेख उपलब्ध होता है, परन्तु अनेकत्र छह इन्द्रियों का भी उल्लेख पाया जाता है। गीता [१५।७,६] में 'मनःषण्ठानीन्द्रियाणि' पदों द्वारा स्पष्ट रूप से छह इन्द्रियों का उल्लेख है। वे छह इन्द्रियों कीन-सी हैं, यह इमीके आगे नवम श्लोक में स्पष्ट किया है। उनका नाम लिखा है—श्रोत्र, चक्षु, स्पर्शन [त्वक्], रसन, ब्राण और मन। इनमें पहली पांच वाह्योन्द्रिय और छठा मन आन्तर इन्द्रिय है। इसीप्रकार महाभारत में अन्यत्र भी इन्द्रियों की छह संख्या का निर्देश देखा जाता है।

संभवतः पौराणिक साहित्यका एक इलोक छात्रावस्था से स्मरण है— वने ऽपि दोषाः प्रभवन्ति रागिणाम्, गृहेऽपि पञ्चेन्द्रियनिग्रहस्तपः । श्रकुत्सिते कर्मणि यः प्रवर्त्तते, जितेन्द्रियाणां स्वगृहं तपोवनम् ।।

ऐसे प्रसंगों में वस्तुतः पांच इन्द्रियों का उल्लेख ज्ञान-साधन की भावना से किया जाता है। वैशेषिक एवं न्याय का इन्द्रियविषयक विचार ज्ञान के साधन रूप में ही हुग्रा है। पांच बाह्य विषयों का ग्रहण करने के लिये बाह्य साधन पांच इन्द्रिय हैं। प्रमाणों की प्रवृत्ति में इन्हींका उपयोग होता है। इनके साथ आन्तर इन्द्रिय मन है। ग्रतः प्रकरणानुकूल होने के कारण इन दर्शनों में केवल छह इन्द्रियों का उपपादन हुग्रा है। ग्रन्य के निषेध या ग्रभाव में इसका तात्पर्य नहीं है।

१. सांख्यसूत्र, २।१६॥ सांख्यसप्तति, ३३॥ जनुस्मृति, २।८६–६२॥ प्रक्नो-पनिषद्, ४।८॥ बृहदारण्यक उपनिषद्, ४।५।१२॥

२. 'चलानि हीमानि षडिन्द्रियाणि' म. भा उद्योग पर्व, ३६।४८॥ गोरखपुर-संस्करण ।

#### पानी का जमना

वैशेषिक सूत्र [४।२।६] में जलों के संघात और विलयन का उल्लेख है। नैसर्गिक स्थिति के अनुकूल जलों की उपलब्धि तरल-रूप में होती है। सूत्रकार ने स्वयं इसका निर्देश किया। इसके विपरीत जलों को वरफ या श्रोले श्रादि के रूप में पत्थर के समान कठोर जमा हुश्रा भी पायाजाता है। जिज्ञासा होती है, स्वभावतः तरल जल जम कैसे जाता है?

मानव द्वारा अपनी प्रतिभा से उद्भावित आधुनिक विज्ञानमूलक उपाय जल को जमाने का इसप्रकार वतायाजाता है। उपयुक्त वन्द वृहत् पात्रों में जलों को भरकर उनके मध्य में निलयों द्वारा अमोनिया गैस को गुजारा जाता है। यान्त्रिक विधि से अमोनिया गैस पर जब धीरे-धीरे दवाव वढ़ना है, तब उसमें उत्तरोत्तर शीताधिक्य वढ़ता जाता है। शीत के उपयुक्त स्तर पर आने की दशा में पानी की तरलता तिरोहित होजाती है, और वह कुछ काल में ठोस जमजाता है। इसी-प्रकार के अन्य उपाय भी यान्त्रिक विधियों द्वारा इस कार्य के लिये प्रयुक्त किये जाते हैं। मानव द्वारा उद्भावित ये कृतिम उपाय हैं। देखना चाहिये, प्राकृतिक अवस्थाओं में यह कैसे होता है? जहां पृथिवी और अन्तरिक्ष में विशाल समुद्र जैसे जमे देखे जाते हैं।

जलों का नैसिंगक तरलभाव उनमें अनुकूल ताप के सहयोग से रहता है। उसमें थोड़ी-बहुत न्यूनाधिकता होने पर जल केवल न्यूनाधिक कीत व उष्ण प्रतीत होते हैं। यदि जलों में तीव ताप का सहयोग होगा, तो वे वाष्प के रूप में चले जायेंगे, तथा पुनः अनुकूल वातावरण पाकर अपने उसी नैसिंगकरूपमें आज्ञायेंगे। इसके विपरीत यदि अत्गुप्र शीत के सहयोग से जलों की तरलता के अनुकूल ताप को अन्तिहत कर दिया जायगा, तो तरलता भी अन्तिहत होकर काठिन्य के उद्भव को अवसर मिलजायेगा। अन्तिरक्ष या पृथिवी पर जहां उतने स्तर का शीताधिक्य प्राकृतिक स्थितियों के अनुसार होजाता है, वहां जलों का तरलभाव अन्तिहत होकर काठिन्य उभर आता है। यह केवल नैमित्तिक है। उस अनुकूल ताप के प्रतिरोधी निमित्तों के न रहने पर जल पुनः तरलभाव को ग्रहण करलेते हैं।

जलविषयक इस विवरण को अभिव्यक्त करने के लिये सूत्रकार ने यह सूत्र लिखा है—

ग्रपां संघातो विलयनं च तेजःसंयोगात्।

१. रूपरसस्पर्शवत्य ग्रापोद्रवाः स्निग्धाः, २।१।२॥

सूत्र में जलों के संघात [जमना] ग्रीर विलयन [द्रवीभाव] दोनों के लिये 'तेज:संयोग' एक ही निमित्त बताया है। यह संभव है, दोनों कार्यों के लिये 'तेज:-संयोग' परस्पर विलक्षण हों; जिससे दो विपरीत कार्यों के सम्पादन में सुविधा व ग्रानुकूलता बनी रहे। प्रायः सभी व्याख्याकारों ने संघात ग्रीर विलयन दोनों कार्यों के लिये 'तेज:संयोग' को निमित्त माना है।

इस विषय में केवल एक व्याख्याकार चन्द्रकान्त भट्टाचार्य का सुभाव है, कि सूत्र को दो भाग में पढ़ना चाहिये। एक-'ग्रपां संघातः'। दूसरा-'विलयनं च तेजःसंयोगात्'। पहले भाग के साथ 'शीताधिक्य' कारण का ग्राक्षेप कर जलों के संघात का उसे कारण मानना चाहिये। विलयन का कारण 'तेजःसंयोग' सूत्र-पठित है। कृत्रिम उपायों से वातावरण को ग्रधिक शीत बनाने में 'तेजःसंयोग' का उपयोग होना संभव है; ग्रौर इस ग्राधार पर संघात के लिये भी 'तेजःसंयोग' को निमत्तता की सीमा में लाया जा सकता है।

द्वितीय परिशिष्ट समाप्त । इति श्री उदयवीर-शास्त्रिणा समुन्नीतस्य वैशेषिकसूत्रभाष्यस्याऽनन्तरं संलग्नं परिशिष्टद्वयं पूर्णतामगात् ।

# **सूत्र–सूची** (अकारादिकमानुसार)

| <b>म्र</b> .                             |          | अन्यतरकर्मज उभयकर्मजः                   | संयोगजश्च    |
|------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|--------------|
| भ्रग्नेरूर्घ्वज्वलनं वायोस्तिय           | र्वयवन-  | संयोगः                                  | २६०          |
| मणूनां मनसक्चाद्यं कर्मादृष्टव           | गरितम    | ग्रन्यत्रान्त्येभ्यो विशेषेभ्यः         | ४८           |
| 9                                        | १६६      | ग्रन्यदेव हेतुरित्यनपदेशः               | १२७          |
| <b>ग्रज्ञानीच्च</b>                      | १२६      | ग्रपरस्मिन्नपरं युगपच्चिरं              | क्षिप्रमिति  |
| ग्रणुमहत्त्वयोरणुत्वमहत्त्वाभाव <u>ः</u> | कर्मगुणै | काललिङ्गानि                             | <i>e</i> 3   |
| र्व्यास्यातः                             | २४४      | <b>ग्र</b> पसर्पणम्पसर्पणमशितपीत        | संयोगाः      |
| ग्रणुत्वमहत्त्वाभ्यां कर्मगुणारच         | न व्या-  | कार्यान्तरसंयोगाश्चेत्यदृष्ट            |              |
| <del>ख्</del> याताः                      | २४६      | •                                       | 200          |
| त्रणु महदिति तस्मिन् विशेष               | भावात्   | ग्रपां संघातो विलयनं च तेजः             | संयोगात्     |
| विशेषाभावाच्च                            | २४३      |                                         | 838          |
| <b>अणुसंयोगस्त्वप्रतिषिद्धः</b>          | \$100    | ग्रपां संयोगाद्विभागा <del>च्</del> य स | तनयित्नोः    |
| ग्रणोर्मे हतश्चोपलब्ध्यनुपलब्घ <u>ी</u>  | नित्ये   |                                         | 238          |
| व्याख्याते                               | 588      | श्रपां संयोगाभावे गुरुत्वात् पत         | नम् १८६      |
| ग्रतो विपरीतमणु                          | 583      | श्रप्रसिद्धोऽनपदेशोऽसन् सन्वि           | रग्धश्चान-   |
| श्रथातो धर्मं व्याख्यास्यामः             | ą        | पदेश:                                   | १३२          |
| भ्रदुष्टं विद्या                         | ३१०      | भ्रप्सु तेजिस वायौ च नित्या             | द्रव्यनित्य- |
| अदृष्टाच्च                               | 375      | त्वात्                                  | २३५          |
| ग्रद्रव्यवत्त्वेन द्रव्यम्               | ७७       | श्रप्सु शीतता                           | इ इ          |
| ग्रद्रव्यत्वेन नित्यत्वमुक्तम्           | 50       | ग्रभिघातजे मुसलादी कर्म                 | णि व्यति-    |
| म्रनित्य इति विशेषतः प्रतिषेधः           |          | रेकादकारणं हस्तसंयोगः                   | १७७          |
|                                          | १६०      | श्रभिघातान्मुसलसंयोगाद्धस्ते            | कर्म १७८     |
| ग्रनित्यश्चायं कारणतः                    | ११३      | म्रभिव्यक्तौ दोषात्                     |              |
| ग्रनित्येऽनित्यम्                        | 280      | अभिषेचनोपवासब्रह्मचर्यगुरुक्            |              |
| श्रनित्येष्वनित्या द्रव्यानित्यत्वात्    |          | , , ,                                   |              |
| अनियतिबग्देशपूर्वकत्वात्                 | १७२      | वानप्रस्थ्यज्ञदानप्रोक्षणदिङ            | •            |
| अनेकद्रव्यवत्त्वेन द्रव्यत्वमुक्तम्      | ६२       | मन्त्रकालनिमाश्चादृष्टाय                |              |
| भ्रनेकद्रव्यसमवायाद् रूपविशे             |          | श्रभूतं नास्तीत्यनर्थान्तरम् १२         |              |
| रूपोपलब्वि:                              | १६३      | ग्रभूदित्यपि                            | ३१६          |

| ग्रयतस्य शुचिभोजनादम्युदयो न विद्यते           | श्रा                                               |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| नियमाभावाद् विद्यते वाऽर्थान्तरत्वाद्          | ग्रादित्यसंयोगाद् भूतपूर्वाद् भविष्यतो             |
| यमस्य २२७                                      | भूताच्च प्राची १०४                                 |
| श्रयमेष त्वया कृतं भोजयैनमिति बुद्धच-          | आत्मकर्मसु मोक्षो व्याख्यातः २३२                   |
| पेक्षम् २७६                                    | ग्रात्मकर्म हस्तसंयोगाच्च १७८                      |
| ग्ररूपिष्वचाक्षुषाणि १६५                       | ग्रात्मन्यात्ममनसोः संयोगविशेषादा-                 |
| ग्रर्थं इति द्रव्यगुणकर्मसु २८१                | त्मप्रत्यक्षम् २६३                                 |
| ग्रर्थान्तरं च २२६                             | ग्रात्ममनसोः संयोगविशेषात् संस्का-                 |
| म्रविद्या १६०                                  | राच्च स्मृतिः ३०२                                  |
| श्रविद्या च विद्यालि क्रम् २४८                 | <b>म्रात्मसमवायादात्मगुणेषु</b> २६५                |
| अशुचीति शुचिप्रतिषेघः २२६                      | त्रात्मसंयोगप्रयत्नाभ्यां हस्ते कर्म <b>१७६</b>    |
| श्रसतः कियागुणव्यपदेशाभावादर्थान्त-<br>रम् २८६ | म्रात्मान्तरगुणानामात्मान्तरेऽ कारण-               |
| ग्रसित चाभावात् २२६                            | त्वात् २१०                                         |
| ग्रसित नास्तीति च प्रयोगात् २६४                | <b>त्रात्मेन्द्रियमनोऽर्थसन्निकर्षात्</b> सुखदुःखे |
| श्रसदिति भूतप्रत्यक्षाभावाद भूतस्मृते-         | 039                                                |
| विरोधिप्रत्यक्षवत् २८८                         | आत्मेन्द्रियार्थसन्निकर्षाद्यन्निष्पद्यते          |
| असमवायात् सामान्यकार्यं कर्म न                 | तदन्यत् १३४                                        |
| विद्यते ४७                                     | श्रात्मेन्द्रियार्थसन्निकर्षे ज्ञानस्य भावोऽ-      |
| ग्रसमाहितान्तःकरणा उपसंहृतसमा-                 | भावश्च मनसो लिङ्गम् १४०                            |
| घयस्तेषां च २६४                                | ग्रार्षं सिद्धदर्शनं च धर्मे भ्यः ३११              |
| ग्रस्येदमिति बुद्धचपेक्षितत्वात् ३०१           | इ                                                  |
| ग्रस्येदं कार्यकारणसंबन्धश्चावयवाद्            | इच्छाद्वेषपूर्विका धर्माधर्मयोः प्रवृत्तिः         |
| भवति २६७                                       | 230                                                |
| ग्रस्येदं कार्यं कारणं संयोगि विरोधि           | इत इदमिति यतस्ति इश्यं लिङ्गम्                     |
| चेति लैङ्गिकम् २६६                             | १०१<br>इन्द्रियदोषात् संस्कारदोषाच्चाविद्या        |
| ग्रहमिति प्रत्यगात्मिनि भावात् परत्रा-         | 308                                                |
| भाषादर्थान्तरप्रत्यक्षः १५०                    | इन्द्रियार्थप्रसिद्धिरिन्द्रियार्थेम्योऽर्थान्त-   |
| श्रहमिति मुख्ययोग्याभ्यां शब्दवद् व्य-         | रस्य हेतुः १२३                                     |
| तिरेकाव्यभिचारात् विशेषसिद्धेर्ना-             | इषावयुगपत् संयोगविशेषाः कर्मान्यत्वे               |
| गमिक: १५३                                      | हेतुः १८४                                          |
| म्रहमिति शब्दस्य व्यतिरेकान्नागमि-             | इष्टानिष्टकारणविशेषाद् विरोधाच्च                   |
| कम् १४७                                        | मिथः सुखदुःखयोरर्थान्तरभावः ३१३                    |
|                                                |                                                    |

| इहेदमिति यतः कार्यकारणयोः स सम-          | एतेन हीनसमविशिष्टधार्मिकेभ्यः पर-       |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| वायः २७०                                 | स्वादानं व्याख्यातम् २१४                |
| ਰ                                        | एतेनाघटोऽगौरधर्मञ्च व्याख्यात:२६०       |
| उगुक्तणाः २३४                            | एतेनाप्सूष्णता व्याख्याता ६४            |
| उत्क्षेपणमवक्षेपणमाकुञ्चनं प्रसारणं      | क                                       |
| गमनमिति कर्माणि २०                       | कर्म कर्मसाध्यं न विद्यते २७            |
| उभयथा गुणाः २६                           | कर्मभिः कर्माणि २७०                     |
|                                          | कर्मभिः कर्माणि गुणैर्गुणा श्रणुत्वमह-  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    | त्त्वाभ्यामिति २६२                      |
| एककालत्वात् २४४                          | कर्मभि: कर्माणि गुणैश्च गुणाव्याख्याताः |
| एकत्वाभावाद्भक्तिस्तु न विद्यते २५५      | २४६                                     |
| एकत्वैकपृथक्त्वयोरेकत्वैकपृथक्त्वाभा-    | कर्मसु भावात्कर्मत्वमुक्तम् ६४          |
| वोऽणुत्वमहत्त्वाभ्यां व्याख्यातः २५७     | कारणकारणसमवायाच्च ३२२                   |
| एकदिक्काभ्यामेककालाभ्यां सन्तिकृष्ट-     | कारणगुणपूर्वकः कार्यगुणो दृष्टः ५५      |
| विप्रकृष्टाभ्यां परमपरं च २६८            | कारणगुणपूर्वकाः पृथिव्यां पाकजाः        |
| एकदेश इत्येकस्मिन् शिरः पृष्ठमुदरं       | २३६                                     |
| मर्माणि तद्विशेषस्तद्विशेषेभ्यः ३१७      | कारणं त्वसमवायिनो गुणाः २०५             |
| एकद्रव्यत्वात् २३८                       | कारणपरत्वात् कारणापरत्वाच्च २६६         |
| एकद्रव्यत्वान्न द्रव्यम् १११             | कारणबहुत्वाच्च २४२                      |
| एकद्रव्यमगुणं संयोविभागेष्वनपेक्षका-     | कारणभावात् कार्यभावः १५८                |
| रणमिति कर्मलक्षणम् ३६                    | कारणमिति द्रव्ये कार्यसमवायात्          |
| एकार्थसमवायिकारणान्तरेषु दृष्टत्वात्     | ३१८                                     |
| ₹ १ ६                                    | कारणसमवायात् संयोगः पटस्य ३२२           |
| एतदनित्ययोर्व्यातम् २६०                  | कारणसामान्ये द्रव्यकर्मणां कर्माकारण-   |
| एतेन कर्माणि गुणाश्च व्याख्याताः २०४     | मुक्तम् ५०                              |
| एतेन गुणत्वे भावे च सर्वेन्द्रियं ज्ञानं | कारणाज्ञानात् १२५                       |
| व्याल्थातम् १६६                          | कारणानुक्लृप्तिवैधर्म्याच्च ८६          |
| एतेन दिगन्तरालानि व्याख्यातानि १०५       | कारणाभावात्कार्याभावः ५१                |
| एतेन दीर्घत्वह्रस्वत्वे व्याख्याते २४७   | कारणायौगपद्यात् कारणक्रमाच्च घट-        |
| .एतेन नित्येषु नित्यत्वमुक्तम् २३५       | पटादिबुद्धीनां क्रमो न हेतुफलभावात्     |
| एतेन विभागो व्याख्यातः २६१               | २७६                                     |
| एतेन शाब्दं व्याख्यातम् २६८,             | कारणे कालः २५४                          |

| कारणेन कालः                        | २०६       | च                                 |          |
|------------------------------------|-----------|-----------------------------------|----------|
| कारणे समवायात् कर्माणि             | 398       | चातुराश्रम्यमुपद्या स्रनुपद्याश्च | २२४      |
| कार्यकारणयोरेकत्वैकपृथक्त्वाभा     | वादेक-    | ল                                 |          |
| त्वैकपृथक्त्वं न विद्यते           | 325       | जातिविशेयाच्च                     | २३०      |
| कार्यं कार्यान्तरस्य               | 358       | ज्ञाननिर्देशे ज्ञाननिष्पत्तिविधि  | रुक्तः   |
| कार्यविरोधि कर्म                   | 30        |                                   | २७४      |
| कार्यविशेषेण नानात्वम्             | 803       | त<br>े                            | _        |
| कार्यान्तराष्ट्रादुर्भावाच्च शब्दः | स्पर्श-   | त ग्राकाशे न विद्यन्ते            | ७२       |
| ं वतामगुणः                         | 55        | 9 0                               | त्रिविघं |
| कार्येषु ज्ञानात्                  | १२५       | शरीरेन्द्रियविषयसंज्ञकम्          | १६७      |
| क्रियागुणवत् समवायिकारणमिति        | ा द्रव्य- | तत्र विस्फूर्जयुलिङ्गम्           | 838      |
| लक्षणम्                            | 3 8       | तत्र शरीरं द्विविधं योनिजमयोगि    | १७०      |
| क्रियागुणव्यपदेशाभावात् प्रागसत्   | [ २५४     | तत्रात्मा मनश्चाप्रत्यक्षे        | २७३      |
| क्रियावत्त्वाद् गुणवत्वाच्च        | ७८        | तत्वं भावेन                       | 83       |
| 77                                 |           | तत्त्वं भावेन                     | 33       |
| ग                                  |           | तत्त्वं भावेन                     | १०२      |
| गुणकर्मसु गुणकर्माभावाद् गुणक      |           | तत्त्वं भावेन                     | २७१      |
| न विद्यते                          | २७७       | तत्समवायात् कर्मगुणेषु            | 288      |
| गुणकर्मसु च भावान्न कर्म न गुण     |           | तत्संयोगो विभागः                  | २३२      |
| गुणकर्मसु सन्निकृष्टेसु ज्ञाननिष्प |           | तथा गुणः                          | ३५       |
| कारणम्                             | २७४       | तथा गुणेषु भावाद्गुणत्वमुक्तम्    | EX       |
| गुणत्वात्                          | २६४       | तथात्मसंयोगो हस्तकर्मणि           | १७५      |
| गुणवैधम्यन्ति कर्मणां कर्म         | ४५        | तथा दक्षिणा प्रतीची उदीची च       | १०४      |
| गुणस्य सतोऽपवर्गः कर्मभिः साध      | धर्म्यम्  | तथा दग्धस्य विस्फोटने             | १८२      |
|                                    | ११२       | तथा द्रव्यान्तरेषु प्रत्यक्षम्    | 783      |
| गुणान्तराप्रादुर्भावाच्च न त्र्यात | सकम्      | तथापस्तेजोवायुश्च रसरूपस्पश       |          |
|                                    | 338       | षात्                              | २५३      |
| गुणैर्गुणाः                        | २७०       | तथा पृथक्तवम्                     | २५६      |
| गुर्णेदिग् व्याख्याता              | २०६       | तथा प्रतिग्रहः                    | 305      |
| गुणैर्दिग् व्याख्याता              | २४४       | तथाऽभावे भावप्रत्यक्षत्वाच्च      | 325      |
| गुणोऽपि विभाव्यते                  | २६४       | तथा रूपे कारणैकार्थसमवायाच्य      | ſ        |
| गुरुत्वप्रयत्नसंयोगानामुत्क्षेपणम् | 38        |                                   | 328      |
|                                    |           |                                   |          |

| तथा विरुद्धानां त्यागः             | २१५               | तेजो रूपस्पर्शवत्                   | 00              |
|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------|
| तथा स्वप्नः                        | ३०२               | तेन रसगन्धस्पर्शेषु ज्ञानं व्याख्या | तम्             |
| तथा हस्तसंयोगाच्च मुसले कर्म       | र १७७             |                                     | १६४             |
| तददुष्टे न विद्यते                 | ₹₹₹               | त्रपुसीसलोहरजतसुवर्णानामग्नि        | <b>संयोगाद्</b> |
| तदनारम्भ ग्रात्मस्थे मनसि          | शरीरस्य           | द्रव्यत्वमद्भिः सामान्यम्           | ७३              |
| दुःखाभावः स योगः                   | ११६               | व                                   |                 |
| तदनुविघानादेकपृथक्त्वं चेति        | 83                | दिक्कालावाकाशं च क्रियावद्वं        | धर्म्या-        |
| तदभावादणु मनः                      | २५३               | न्तिष्क्रियाणि                      | २०३             |
| तदभावे संयोगा भावोऽप्रादुर्भाव     | श्च               | दुष्टं हिंसायाम्                    | 282             |
| मोक्षः                             | २०१               | दृष्ट ग्रात्मनि लिंगे एक एव द       | ढत्वात्         |
| तदलिङ्गमेकद्रव्यत्वात् कर्मणः      | <b>≈</b> ξ        | प्रत्यक्षवत् प्रत्ययः               | 388             |
| तद् दुष्टज्ञानम्                   | 380               | दृष्टं च दृष्टवत्                   | १०७             |
| तद्दुष्टभोजने न विद्यते            | 266               | दृष्टादृष्टप्रयोजनानां दृष्टाभावे   | ो प्रयो-        |
| तद्वचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्      | 5                 | जनमभ्युदयाय                         | २१=             |
| तद्वचनादाम्नायस्य प्रामाण्यमि      | ते ३२६            | दृष्टानां दृष्टप्रयोजनानां दृष      | _               |
| तद्विशेषेणादृष्टकारितम्            | १८८               | प्रयोगोऽभ्युदयाय                    | 328             |
| तन्मयत्वाच्च                       | 378               | दृष्टान्ताच्च                       | २४४             |
| तयोनिष्पत्तिः प्रत्यक्षलेङ्गिकाभ्य |                   | ृ<br>दृष्टेषु भावाददृष्टेष्वभावात्  | २८१             |
|                                    | ३१४               | देवदत्तो गच्छति यज्ञदत्तो गच्छ      |                 |
| तस्मादागमिकः                       | 5 R.P             | चाराच्छरीरे प्रत्ययः                | १५०             |
| तस्मादागमिकम्                      | <b>4</b> 3        | देवदत्तो गच्छतीत्युपचारादभिमा       | नात्ताव         |
| तस्य कार्यं लिङ्गम्                | १४८               | च्छरीरप्रयक्षोऽहंकारः               | १५१             |
| तस्य द्रव्यत्वनित्यत्वे वायुना व्य | गरूयाते<br>१४२    | द्रवत्वात् स्यन्दनम्                | 039             |
| तस्य द्रव्यत्वनित्यत्वे वायुना व्य | ८०५<br>ग्राख्याते | द्रव्यगुणकर्मणां द्रव्यं कारणं सा   |                 |
| तस्य प्रव्यत्यानत्यत्य यायुना व्य  | १४६               | •                                   | ३७              |
| तस्य समभिव्याहारतो दोषः            | २१२               | द्रव्यगुणकर्मनिष्पत्तिवैघर्म्यादभाव | <b>क्तमः</b>    |
| तस्याभावादव्यभिचारः                | १६४               |                                     | २०१             |
| तुल्यजातीयेष्वर्थान्तरभूतेषु विशे  | ाषस्यो-           | द्रव्यगुणकर्मभ्योऽर्थान्तरं सत्ता   | ६०              |
| भयथा दृष्टत्बात्                   | ११०               | द्रव्यगुणयोः सजातीयारम्भकत्व        | वं सा-          |
| तृणे कर्म वायुसंयोगात्             | १८४               | धर्म्यम्                            | २४              |
| तेजसो द्रव्यान्तरेणावरणाच्च        | २०३               | द्रव्यत्वं गुणत्वं कर्मत्वञ्च सामान | यानि            |
| तेजस्युष्णता                       | ६६                | विशेषाश्च                           | ሂና              |

| द्रव्यत्वगुणत्वप्रतिषेधो भावेन        |                  | न द्रव्याणां कर्म                  | ४३              |
|---------------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------|
| व्याख्यातः                            | २७१              | नाड्यो वायुसंयोगादारोहणम्          | 038             |
| द्रव्यत्वनित्यत्वे वायुना व्याख्याते  | 83               | नापि कर्माऽचाक्षपत्वात् प्रत्ययस्य | 888             |
| द्रव्यत्वनित्यत्वे वायुना व्याख्याते  | 33               | नास्ति घटो गेहे इति सतो घटस्य      | गेह-            |
| द्रव्यत्विनत्यत्वे वायुना व्याख्याते  | १०२              | संसगंप्रतिषेघः                     | २६२             |
| द्रव्याणां द्रव्यं कार्यं सामान्यम्   | 88               | नित्यं परिमण्डलम्                  | २४६             |
| द्रव्याणि द्रव्यान्तरमारभन्ते गु      | [णाश्च           | नित्यवैधर्म्यात्                   | ११३             |
| गुणान्तरम्                            | 2                | नित्ये नित्यम्                     | २४७             |
| द्रव्याश्रय्यगुणवान् संयोगविभ         | ागेष्व-          | नित्येष्वभावादनित्येषु भावात्      | कारणे           |
| कारणमनपेक्ष इति गुणलक्षणम्            |                  | कालाख्येति                         | १००             |
| द्रव्ये द्रव्यगुणकर्मापेक्षम्         | २७६              | निष्क्रमणं प्रवेशनमित्याकाशस्य वि  | लङ्गम्          |
| द्रव्येषु ज्ञानं व्याख्यातम्          | २७३              |                                    | <b>5</b> X      |
| द्रव्येषु पञ्चात्मकत्वं प्रतिषिद्धम्  | २८२              | निष्क्रियत्वात्                    | २६४             |
| द्रव्येष्वनितरेतरकारणाः               | २७५              | निष्क्रियाणां समवायः कर्मभ्यो वि   | नेषिद्धः        |
| द्वयोस्तु प्रवृत्योरभावात्            | ११७              |                                    | 508             |
| द्वित्वप्रभृतयः संख्याः पृथक्तव       | संयोग-           | निःसंख्यत्वात् कर्मगुणानां सर्वे   | कत्वं न         |
| विभागाश्च                             | ४६               | विद्यते                            | २५७             |
| घ                                     |                  | नोदनविशेषादुदसनविशेषः              | १८०             |
| घर्मविशेषप्रसूताद् द्रव्यगुणकर्मस     | ामान्य-          | नोदनविशेषाभावान्नोर्घ्वं न वि      | तेर्यग्ग-       |
| विशेषसमवायानां पदार्थानां स           | <b>ाध</b> र्म्य- | मनम्                               | 250             |
| वैधर्म्याभ्यां तत्त्वज्ञानान्निःश्रेय | ासम्             | नोदनादाद्यमिषोः तत् कर्मकारित      | गच्च            |
|                                       | 88               | संस्कारादुत्तरं तथोत्तरमुत्तरं     | च               |
| <b>धर्म</b> विशेषाच्च                 | 803              |                                    | १८६             |
| धर्माच्च                              | ३०६              | नोदनापीडनात् संयुक्तसंयोगाच्च      | 939 ₹           |
| न                                     |                  | नोदनाभिघातात् संयुक्तसंयोग         | <b>च्च</b>      |
| न च दृष्टानां स्पर्श इत्यदृष्टलिङ्    | हो वायुः         | पृथिव्यां कर्म                     | १८७             |
|                                       | ७७               | Я                                  |                 |
| न चासिद्धं विकारात्                   | ११३              | परत्र समवायात् प्रत्यक्ष           | त्वा <b>च्च</b> |
| न तु कार्याभावात्कारणाभावः            | प्र              | नात्मगुणो न मनोगुणः                | 58              |
| न तु शरीरविशेषाद् यज्ञदत्तविष         | ज्युमित्र-       | परत्वापरत्वयोः परत्वापरत्वाभ       |                 |
| योज्ञानं विषयः                        | <b>१</b> ५२      | ऽणुत्वमहत्वाभ्यां व्याख्यातः       | २६९             |
| न द्रव्यं कार्यं कारणं च वधति         | २५               | परिशेषाल्लिङ्गमाकाशस्य             | 83              |
|                                       |                  |                                    |                 |

| पुनर्विशिष्टे प्रवृत्तिः                                    | 285               | भूतमभूतस्य                         |                            | १३०                       |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| पुष्पवस्त्रयोः सति सन्निकर्षे ग्                            | <u>र</u> ुणान्तरा | - भूतो भूतस्य                      |                            | १३०                       |
| प्रादुर्भावो वस्त्रे गन्धाभा                                | विलिङ्गम्         | भूयस्त्वाद्                        | गन्धवत्वाच्च               | पृथिवी                    |
|                                                             | ₹3                | गन्धज्ञाने :                       | प्रकृतिः                   | २८२                       |
| पृथिवीकर्मणा तेजःकर्म वायु                                  | <b>कर्म</b> च     | भान्तं तत्                         |                            | २४८                       |
| व्याख्यातम्                                                 | १६५               |                                    | म                          |                           |
| पृथिव्यादिरूपरसगन्धस्पर्शा द्रव                             | यानित्य-          | मिलिसमार्च स                       | च्यभिसर्पणमित              | ਜ <b>ਟ</b> ਨਡ             |
| त्वादनित्याश्च                                              | २३४               |                                    |                            | वपुण्ड-<br>१८४            |
| पृथिव्यापस्तेजोवायुराकाशं क                                 | ालो               | कारणकम्                            |                            | *                         |
| दिगात्मा मन इति द्रव्याणि                                   | १४'               | महत्यमकप्रव्य                      | गवत्वात् रूपाच             |                           |
| प्रत्यक्षप्रवृत्तत्वात् संज्ञाकर्मणः                        | 58                |                                    | य                          | १६१                       |
| प्रत्यक्षाप्रत्यक्षाणां संयोगस्याप्रत्य                     | ाक्षत्वात्        | यच्चान्यदसद                        |                            | २८७                       |
| पञ्चात्मकं न विद्यते                                        | १६८               |                                    |                            | यक्षाभावाद्               |
| प्रथमाशब्दात्                                               | ११८               | दृष्टं लिङ्ग                       |                            | यदामाया <u>य</u> ्<br>१४६ |
| प्रयत्नविशेषान्नोदनविशेषः                                   | १८०               |                                    |                            | •                         |
| प्रयत्ना यौगपद्याज्ज्ञानायौगपद्या                           | <b>च्चैकम्</b>    | वताउम्युपवाग                       | <sup>:श्रेयससिद्धि :</sup> | स यमः<br>४                |
|                                                             | 885               |                                    |                            |                           |
| प्रवृत्तिनिवृत्ती च प्रत्यगात्मनि                           | दृष्टे            | -                                  | प्तस्य चलनम्               |                           |
| परत्र लिङ्गम्                                               | 358               | यथादृष्टमयथ                        |                            | ००१                       |
| प्रसिद्धा इन्द्रियार्थाः                                    | <b>१</b> २३       | _                                  | क्षमहं देवदत्तोऽ           |                           |
| प्रसिद्धिपूर्वेकत्वादपदेशस्य                                | १३१               | इति<br>                            |                            | १४८                       |
| ्र<br>प्राणापाननिमेषोन्मेषजीवनमनोग                          |                   | _                                  | ान्धस्पर्श प्रोरि<br>      | _                         |
| यान्तरविकाराः सुखदुःखेच्छ                                   | गद्घेष-           | क्षितं च तच्छ्                     | _                          | २२४                       |
| प्रयत्नाश्चात्मनो लिङ्गानि                                  | 888               | यस्माद्विषाणी                      |                            | <b>१</b> ३२               |
| a                                                           |                   |                                    | तस्माद्गोरिति              |                           |
| बुद्धिपूर्वा वाक्यकृतिर्वेदे                                | २०७               | कान्तिकस्योद<br>-                  | ाहरणम्                     | <b>१</b> ३३               |
|                                                             |                   | युतसिद्धचभावा                      | त् कार्यक                  | ारणयो :                   |
| बुद्धिपूर्वो ददातिः                                         | २०८               | संयोगिव भागौ                       | न विद्येते                 | २६३                       |
| ब्राह्मणे संज्ञाकर्म सिद्धिलङ्गम्<br>भ                      | २०७               |                                    | र                          |                           |
|                                                             | ออน               | Samuel and                         |                            | 610                       |
| भावदाप उपयाज्यापाज्युपया<br>भावोऽनुवृत्तेरेव हेतुत्वात् साम | २२५               | रूपरसगन्धस्पर्श<br>रूपरसगन्धस्पर्श | _                          | ₹ <i>७</i>                |
| मावाञ्चुपृरारव हतुरवात् साम<br>मेव                          |                   |                                    | व्यात रकादथार              |                           |
| 11                                                          | xx                | त्वम्                              |                            | २४४                       |

|                                        | _     |                                   |       |  |
|----------------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|--|
| रूपरसगन्धस्पर्शाः संख्याः परिमाणानि    |       | श्रोत्रग्रहणो योऽर्थः स शब्दः १०६ |       |  |
| पृथकत्त्वं संयोगविभागौ परत्वापरत्वे    |       | स                                 |       |  |
| बुद्धयः सुखदुःखे इच्छाद्वेषौ प्रयत     | नाश्च | संख्याः परिमाणानि पृथक्तवं        |       |  |
| गुणाः                                  | १७    | संगोगविभागौ परत्वापरत्वे क        | र्म   |  |
| रूपरसस्पर्शवत्य ग्रापो द्रवाः स्नि     | ग्धाः | च रूपिसमवायाच्चाक्षुषाणि          | 167   |  |
|                                        | 33    | संख्याभावः सामान्यतः              | १२१   |  |
| रूपाणां रूपम्                          | ४८    | संज्ञा कर्म त्वस्मद्विशिष्टान     | Ť     |  |
| ल                                      |       | लिङ्गम्                           | 28    |  |
| लिङ्गाच्चानित्यः शब्दः                 | ११७   | संज्ञाया ग्रादित्वात्             | 808   |  |
| ••                                     | , , , | संदिग्धाः सति बहुत्वे             | 388   |  |
| व                                      |       | संप्रतिपत्तिभावाच्च               | 388   |  |
| वायुसन्निकर्षे प्रत्यक्षाभावाद् दृष्ट  | Ė     | संयुक्तसमवायादग्नेवें शेषिकम्     | ३२३   |  |
| लिङ्गं न विद्यते                       | = 8   | संयोगविभागयोः संयोगविभागा         | भावो- |  |
| वायोर्वायुसंमूर्च्छनं नानात्वलिङ्ग     | म्    | ऽणुत्वमहत्त्वाम्यां व्याख्यातः    | २६२   |  |
|                                        | 50    | संयोगविभागवेगानां कर्म समान       |       |  |
| विद्याविद्यातश्च संशय:                 | १०५   | संयोगविभागाश्च कर्मणाम्           | પ્ર   |  |
| विभवान्महानाकाशस्तथा चात्मा            | 388   | संयोगादभावः कर्मणः                | द ६   |  |
| विरोध्यभूतं भूतस्य                     | 358   | संयोगाद्वा                        | 388   |  |
| विशिष्टे ग्रात्मत्याग इति              | २१६   | संयोगाद् विभागागच्च शब्दाच        |       |  |
| विषाणी ककुद्मान् प्रान्तेवालिधः        |       | शब्दनिष्पत्तिः                    | ११६   |  |
| सास्नावानिति गोत्वे लिङ्गम्            | 98    | संयोगानां द्रव्यम्                | 85    |  |
| वृक्षाभिसर्पणमित्यद् ष्टकारितम्        | 538   | संयोगाभावे गुरुत्वात्पतनम्        | 308   |  |
| वेदलिङ्गा <sup>च</sup> न               | १७५   | संयोगिनो दण्डात् समवायि           | _     |  |
| वैदिकं च                               | ×38   | विशेषाच्च                         | २६५   |  |
| व्यतिरेकात्                            | 83    | संयोगि समवाय्येकार्थसमवा          |       |  |
| व्यवस्थातो नाना                        | १५५   | विरोधि च                          | १२८   |  |
| व्यवस्थितः पृथिव्यां गन्धः             | K3    | संशयनिर्णयान्तराभावश्च            |       |  |
| হা                                     |       | ज्ञानान्तरत्वे हेतुः              | 388   |  |
| शब्दलिङ्गाविशेषाद् विशेषलिङ्ग          | 1-    | संस्काराभावे गुरुत्वात् पतनम्     | १८६   |  |
| भावाच्च                                | . 83  | सच्चासत्                          | २८७   |  |
| भाषाण्य<br>शब्दार्थावसम्बन्धी          | २६५   | सति च कार्यादर्शनात्              | ३१६   |  |
| शब्दायावसम्बन्धाः<br>शास्त्रसामध्याच्च | १५६   | सतो लिङ्गाभावात्                  | ११२   |  |
| शास्त्रसाम्ब्याव्य                     | 171   |                                   |       |  |
|                                        |       |                                   |       |  |

| सत्यपि द्रव्यत्वे महत्त्वे रूपस   | ांस्कारा-    | सामान्यप्रत्यक्षाद् विशेषा      | प्रत्यक्षाद्             |
|-----------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------------|
| भावाद् वायोरनुपलब्धिः             | १६२          | विशेषस्मृतेश्च संशयः            | १०६                      |
| सदकारणवन्नित्यम्                  | १ ५ ७        | सामान्यं विशेष इति बुद्धः       | चपेक्षम् ५४              |
| सदनित्यं द्रव्यवत्कार्यं व        | गरणं         |                                 | (व्यगुण-                 |
| सामान्यविशेषवदिति द्रव्यगु        | पुणकर्म-     | कर्मसु                          | २७६                      |
| णामविशेष:                         | <b>२२</b>    | सामान्यविशेषाभावेन च            | ₹ १                      |
| सदसत्                             | २८६          | सामान्यविशेषाभावेन च            | ६३                       |
| सदिति यतो द्रव्यगुणक              | <b>म</b> ंस् | सामान्यविशेषाभावेन च            | ÉR                       |
| सा सत्ता                          | 3 %          | सामान्यविशेषाभावेन च            | ६४                       |
| सदिति लिङ्गाविशेषाद् विशेष        | লিক্সা-      | सामान्यविशेषेषु सामान्या        | वेशेपा-                  |
| भावाच्चैको भावः                   | ं ६४         | भावात्तत एव ज्ञानम्             | २७४                      |
| सन्त्ययोनिजाः                     | १७४          | सुखदुःखज्ञाननिष्पत्त्यविशेष     | गर्दै-                   |
| सन्दिग्धस्तूपचारः                 | १५०          | कात्म्यम्                       | १५४                      |
| सन्दिग्घस्तूपचारः                 | १५१          | सुखाद्रागः                      | २२८                      |
| समवायिनः श्वैत्यात् श्वैत्यबुद्धे |              | सोऽनपदेशः                       | १२४                      |
| श्वेते बुद्धिस्ते एते कार्यकार    |              | स्पर्शवान् वायुः                | 60                       |
| भूते                              | २७७          | स्पर्शश्च वायोः                 | ७५                       |
| समाख्याभावाच्च                    | १७३          | स्वप्नान्तिकम्                  | ₹0₹                      |
| समे ब्रात्मत्यागः परत्यागो वा     | २१६          | ह                               |                          |
| समे हीने वा प्रवृत्तिः            | 288          | हस्तकर्मणा दारककर्म व्या<br>तम् | <del>ख्</del> या-<br>१८१ |
| सर्पिजंतुमघूच्छिष्टानामग्निसंयो   | -            | हस्तकर्मणा मनसः कर्म व्य        | • •                      |
| गाद् द्रवत्वमद्भिः सामान्यम्      | ७२           | तम्                             | १८७                      |
| सामयिकः शब्दादर्थप्रत्ययः         | २६६          | हीने परे त्यागः                 | <b>२१</b> ४              |
| सामान्यतोदृष्टाच्चाविशेषः         | 53           | हेतुरपदेशो लिङ्गं प्रमाणं व     |                          |
| सामान्यतोदृष्टाच्चाविशेषः         | १४७          | मित्यनथान्तरम्                  | ₹00                      |
| -                                 |              |                                 | *                        |

## विषय-निर्देशिका

(त्रकारादिकमानुसार)

| श्र                                                                   | ग्रिधभूत रचना में तन्मात्र ४०५              |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ग्रक्रिय पदार्थी में क्रियानिरूपित                                    | ग्रनित्य नहीं, मूलकारण        १६०           |
| समवाय नहीं २०४-०५                                                     | 'ग्रनुपधा' का तात्पर्य २२५                  |
| श्रक्रिय हैं-दिक्, काल, श्राकाश २०३                                   | स्रन्मान का प्रकार ७४-७५                    |
| म्रणु की रचना (वैशेषिक) ३६६                                           | ग्रनुमान की परीक्षा २६६-६७                  |
| म्रणुतत्व की रचना ३५४                                                 | श्रनेकद्रव्य-समवेत गुण ४६-४७                |
| श्रणुतत्त्वों की सारिणी ३८९-६६                                        | ग्रनेकद्रव्याश्रित नहीं, कर्म ४८            |
| म्रणु परिमण्डलाकार ३८८                                                | भ्रनेक द्रव्यों का एक द्रव्य कार्य ४४       |
| म्रणु परिमाण क्या है २४३                                              | ग्रनेक रूपों का कार्य, एक रूप ४६            |
| म्रणु-महत् व्यवहार एक वस्तु में २४४                                   | भ्रन्तराल दिशा १०५                          |
| भ्रत्यन्ताभाव का प्रत्यक्ष २६१                                        | ग्रन्याश्रित है शक्ति ३५४                   |
| ध्रत्यन्ताभाव क्या है २८७-८८                                          | म्रन्योऽन्याभाव का प्रत्यक्ष २६०            |
| 'ग्रथ' पद का प्रयोग व ग्रर्थ ३                                        | म्रन्योन्याभाव क्या है २५७                  |
| 'ग्रदृष्ट' का तात्पर्यं वृक्षों में १६२-६३                            | अपरत्व-गुण परीक्षा २६८-७०                   |
| ग्रदृष्ट कारण से कर्म १८४-८४                                          | अभाव का प्रत्यक्ष कैसे २८८                  |
| म्रदृष्टकारित कियाएँ २००                                              | अभाव द्रव्यादिरूप नहीं २५६                  |
| ग्रदृष्टकारित किया कहां १६६                                           | ग्रभावप्रत्यक्ष में सन्निकर्ष २६२-६३        |
| ग्रदष्टकारित है पृथिवी-किया १८८                                       | ग्रभिधातज मुसल-कर्म में हस्तसंयोग           |
| श्रदृष्टकारित है वृक्षों में जलाभि-                                   | कारण नहीं १७७                               |
| सर्पण १६२                                                             | ग्रभिव्यक्ति व उत्पत्ति ३७८                 |
| 'ग्रदृष्ट' की विशिष्ट व्याख्या २१६                                    | 'अम्युक्षित' पद का अर्थ" २२६                |
| श्रदृष्ट, धर्म-अधर्म २१६                                              | 'ग्रम्युदय' का अर्थ ६                       |
| 'म्रदृष्ट' पद का तात्पर्य १८८-८६                                      | श्चम्युदय का मार्ग २२ न                     |
| ग्रदृष्ट फल वाले कर्म २१६-२३                                          | 'म्रम्युदय'क्या हैं ?                       |
| श्रदोष [समाज] का मूल धर्म २२४                                         | त्रयुतसिद्ध हैं, कार्य-कारण                 |
| ग्रघमं की ओर प्रवृत्ति २२८-३०                                         | ग्रयोनिज देह में प्रमाण १७२-७५              |
| State for the contract of                                             | ग्ररूपी द्रव्य में संख्या ग्रादि गुण चक्षु- |
| ग्रवर्म, दृष्ट-ग्रदृष्ट २१६<br>ग्रवर्म में प्रवृत्ति, इच्छा द्वेषमूलक | र्ग्राह्म नहीं १६५                          |
| श्रधम म प्रवृति, २००। ४ ५ ४ ५ १ २३०-३१                                | अर्थ का उपयुक्त वितरण 'दान' २१७             |

| v | v |   |
|---|---|---|
| ō | ō | 5 |

| 'ग्रर्थं' पद के वाच्य २८                  | त्रात्मसिद्धि में सामान्यतोदृष्ट हेतु                            |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| श्रर्थिकयाकारिता ३७०                      | *                                                                |
| श्रर्थ-प्रत्यक्ष के प्रयोजक १६            | र ग्रात्म-सिद्धि विवेचन १४८-५१                                   |
| श्रविद्या का स्वरूप ३१०                   |                                                                  |
| अविशेष से विशेष ४०६                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                            |
| 'ग्रशुचि' क्या है २२६-२७                  |                                                                  |
| म्रश्विनी एवं विद्युत् ४१३                |                                                                  |
| श्रसत्कार्यवाद ३७६                        |                                                                  |
| श्रसत्कार्यवाद के उद्भावन का ग्राधार      |                                                                  |
| ३                                         |                                                                  |
| भसत्कार्य, सत्कार्य का प्रतिद्वन्द्वी नही |                                                                  |
| ३८१                                       |                                                                  |
| ग्रसत्कार्य-स्वरूप ३७७                    | स्रात्मा, जीवात्मा-परमात्मा दोनों <b>१</b> ६                     |
| श्रसमवायिकारण ३७३-७४                      | <ul> <li>त्र्यात्मा द्रव्य है, नित्य है,</li> <li>१४६</li> </ul> |
| ग्रसमवायिकारण गुण-कर्म ३१६                |                                                                  |
| श्रसमवायिकारण गुण, द्रव्यादि तीनो         |                                                                  |
| का ३८                                     | या पतन तक अनेक कर्म १८५-८६                                       |
| असमवायिकारण गुण होते हैं २०५              |                                                                  |
| श्रसमवायिकारण संयोग का, कर्म   ४०         | नहीं २७८                                                         |
| _                                         | म्राम्नाय का प्रामाण्य ८-६;३२६-२७                                |
| झा                                        | ग्राम्नाय [वेद] ईश्वर की रचना ह                                  |
| भाकाश, एक तत्त्व है ११-६२                 | भ्राधिक सहयोग का त्याग २१५                                       |
| ब्रात्माका गुण नहीं, शब्द <u>८</u> ६-६०   | ग्रार्थिक सहयोग किन से न ले २१६                                  |
| श्राकाशका साधन ५४                         | श्रार्थिक सहयोग व्यवस्थानुसार २१५                                |
| म्राकाश कियाहीन है २०३                    | म्राधिक सहयोग सब को २१४                                          |
| म्राकाश द्रव्य है, नित्य है ६१            | म्रार्थिक सहयोग स्वीकारने में                                    |
| श्राकाश ब्वनि का स्राश्रय ४११             | विकल्प २१६                                                       |
| त्राकाश परममहत्परिमाण                     | त्रार्ष-ज्ञान क्या है ३११                                        |
| श्राकाश में गन्धादि गुण नहीं ७२           | म्राश्रयनाश से द्रव्यनाश २६                                      |
| श्रागमबोध्य नहीं केवल, श्रात्मा १५३       | Action of Newson                                                 |
| श्रात्मसिद्धि में दृष्ट लिङ्ग नहीं १४६    | 鹭                                                                |
| आत्मसिद्धि में शब्द प्रमाण १४७            | इन्द्र एवं विद्युत् ४१३                                          |
|                                           |                                                                  |

| इन्द्रिय-ग्रर्थ सम्बन्ध से कर्त्ता का |            | एकत्व में एकत्व नहीं          | २५७         |
|---------------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| बोच १                                 | २३-२४      | एकपृथक्तव, एकपृथक्तव का       | 7           |
| इन्द्रिय-विचार                        | 830        | कार्य न कारण                  | ३५६         |
| इन्द्रियों के विषय                    | १२३        | एकपृथक्त्व में एकपृथक्त्व नह  | ीं २५७      |
| 2.                                    |            | एक रूप गुण के अनेक रूप        |             |
| 44                                    |            | कारण                          | 38          |
| ईश्वर के साधक, संज्ञा-कर्म            | 58         | एक वस्तु में, एक काल में,     | अणु-        |
| ईश्वरोक्त होने से वेद प्रमाण          | १०         | महत् व्यवहार कैसे             | २४४-४४      |
| ਤ                                     |            | एकादशक्षण-प्रक्रिया           | ३५३         |
| उत्क्षेपण-कर्म के कारण                | 86-X0      | ġ                             |             |
| उत्पत्ति,गीतम-विचार                   | 305        | ऐककालिक ग्रणु-महत् व्यवह      | ार          |
| उत्पत्ति व ग्रभिव्यक्ति               | ३७८        | वस्तु में कैसे                | १४४-४४      |
| उदसन का कारण नोदन                     | १८०        | ऐलीमैन्ट का वर्गीकरण          | ३८७         |
| 'उपघा' का तात्पर्य                    | २२४        | ऐलीमैन्ट मूलतत्त्व नहीं       | ३८६         |
| उपादान तत्त्व विश्व का                | ४१८        | 46                            |             |
| उपाधि ग्रौर जाति                      | १६         | कणाद का तेजस् द्रव्य          | ४२३         |
| उष्णता, जल में ग्रीपाधिक              | 88-8X      | कणाद की भावना                 | ?           |
| उष्णता, तेज में व्यवस्थित             | ६६         | कर्म ग्रकिय हैं               | 508         |
| 35                                    |            | कर्म, ग्रनेकद्रव्याश्रित नहीं | ४८          |
|                                       | ४१६-१७     | कर्म, ग्रसमवायिकारण           | ₹ 8-20      |
| ऊर्जा के उपादान                       | ४१७        | कर्म श्रसमवायिकारण,संयो       | η-          |
| कर्जा के भेद                          | 888        | विभाग-वेग का                  | Yo          |
| ऊर्जा गतिज                            | ४१५        | कर्म एक ही द्रव्य में होता है |             |
| ऊर्जा नाराज<br>ऊर्जा तत्त्व गुण है    | 308        | कर्म और संज्ञा ईश्वर के स     |             |
| ऊजा पारित्रक, वैशेषिक दृष्टि          |            | कर्म, कर्म से उत्पाद्य नहीं   | २७-२=       |
| कर्जा स्थितिज                         | ४१४        | कर्म का नाशक उसका कार         |             |
| ऊर्धा स्थातन<br>ऊर्ध्वगति नोदन से     | १८०        | कर्म का लक्षण                 | ₹           |
|                                       | •          | कर्म [किया] की उत्पत्ति       | १७६         |
| у<br>— Э ==                           |            | कर्म, जिनका फल अदृष्ट है      |             |
| एक के श्रम का ग्रन्य को फल            | नहा<br>२१० | कर्मज्ञान में कर्म-गुण विशेष  |             |
| एकत्व, एकत्व का न कार्य न             |            | नहीं                          | २७ <b>७</b> |
| द्वारव, द्वारव का न न न               | २५६        | कर्म-ज्ञान में द्रव्य कारण    | २७४         |

| कर्मज्ञान विशेषणयुक्त                                                                                                                                                                                                                                      | २७६                                                     | कार्यं के स्रनेक कारण                                                                                                                                                                                                                                        | ५२                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| कर्मत्व-सामान्य कर्मों से वि                                                                                                                                                                                                                               | मन्न ६४-६५                                              | कार्य के ग्रभाव से कारणा                                                                                                                                                                                                                                     | भाव                                                                                                              |
| कर्मत्व, सामान्यविशेष                                                                                                                                                                                                                                      | ሂፍ                                                      | नहीं                                                                                                                                                                                                                                                         | ५२                                                                                                               |
| कर्म, द्रव्य ग्रीर कर्म का क                                                                                                                                                                                                                               |                                                         | कार्य के गुण कारणगुणपूर्वक                                                                                                                                                                                                                                   | 55                                                                                                               |
| नहीं                                                                                                                                                                                                                                                       | ४०-४१                                                   | कार्यनाश से कर्म-कारणनाश                                                                                                                                                                                                                                     | ₹ 0                                                                                                              |
| कर्म, द्रव्य का ग्रसमवायिक                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         | कार्यमात्र में कारण, काल                                                                                                                                                                                                                                     | १०१                                                                                                              |
| नहीं                                                                                                                                                                                                                                                       | 83                                                      | कार्य, मूलकारण का बोधक                                                                                                                                                                                                                                       | १५८                                                                                                              |
| कर्म-निर्देश ग्रीर गणना                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         | काल, एक तत्त्व है                                                                                                                                                                                                                                            | 008-33                                                                                                           |
| कर्म में परिमाण नहीं                                                                                                                                                                                                                                       | 580                                                     | काल, कार्यमात्र का कारण                                                                                                                                                                                                                                      | १००,२०६                                                                                                          |
| कर्म में संख्याका व्यवहार                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         | काल के बोधक लिङ्ग                                                                                                                                                                                                                                            | 23-03                                                                                                            |
| ग्रयवा भाक्त                                                                                                                                                                                                                                               | २४८                                                     | काल कियाहीन है                                                                                                                                                                                                                                               | २०३                                                                                                              |
| कर्म में संख्या नहीं रहती                                                                                                                                                                                                                                  | २५७                                                     | काल द्रव्य है, नित्य है                                                                                                                                                                                                                                      | 33                                                                                                               |
| कर्म, विभाग का ग्रसमवा                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         | कालपरममहत्परिमाण                                                                                                                                                                                                                                             | २४४                                                                                                              |
| कर्म, वेग का ग्रसमवायिक                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         | कियानिरूपित समवायकिया                                                                                                                                                                                                                                        | हीनों                                                                                                            |
| कर्मों का कार्य, कर्म नहीं                                                                                                                                                                                                                                 | ४४                                                      | में नहीं                                                                                                                                                                                                                                                     | 208-0X                                                                                                           |
| कर्मों में कर्म नहीं                                                                                                                                                                                                                                       | २४६                                                     | क्रियाहीन हैं दिक्, काल, ग्रा                                                                                                                                                                                                                                | काश                                                                                                              |
| कारण                                                                                                                                                                                                                                                       | ३७०                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              | २०३                                                                                                              |
| कारण के ग्रभाव से कार्याः                                                                                                                                                                                                                                  | भाव ५१                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | η                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                  |
| कारण के भेद                                                                                                                                                                                                                                                | ३७३                                                     | <b>ग</b><br>गतिज ऊर्जा                                                                                                                                                                                                                                       | ४१४                                                                                                              |
| कारणगुणपूर्वक हैं कार्यगुण                                                                                                                                                                                                                                 | ३७३<br>55                                               |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                  |
| कारणगुणपूर्वक हैं कार्यगुण<br>कारणता का स्राधार कार्यों                                                                                                                                                                                                    | ३७३<br><b>८</b> ८<br>त्यादन-                            | गतिज ऊर्जा                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |
| कारणगुणपूर्वक हैं कार्यगुण<br>कारणता का स्राधार कार्यों<br>क्षमता                                                                                                                                                                                          | ३७३<br>८८<br>द्यादन-<br>५३                              | गतिज ऊर्जा<br>गन्ध, पृथिवी में क्या नैमित्ति<br>गन्धादि गुण आकाश में नहीं                                                                                                                                                                                    | क है ६३<br>७२                                                                                                    |
| कारणगुणपूर्वक हैं कार्यगुण<br>कारणता का स्नाधार कार्यों<br>क्षमता<br>कारण तीन प्रकार के                                                                                                                                                                    | ३७३<br>= = =<br>त्पादन-<br>५३<br>४६                     | गतिज ऊर्जा<br>गन्ध, पृथिवी में क्या नैमित्ति<br>गन्धादि गुण आकाश में नहीं<br>गन्ध, पृथिवी में व्यवस्थित                                                                                                                                                      | क है ह ३<br>७२<br>१४                                                                                             |
| कारणगुणपूर्वक हैं कार्यगुण<br>कारणता का ग्राधार कार्यों<br>क्षमता<br>कारण तीन प्रकार के<br>कारणद्वयविभागज कारणाव                                                                                                                                           | ३७३<br>==<br>त्पादन-<br>५३<br>४६<br>हारण-               | गतिज ऊर्जा<br>गन्ध, पृथिवी में क्या नैमित्ति<br>गन्धादि गुण आकाश में नहीं                                                                                                                                                                                    | क है है<br>७२<br>६४                                                                                              |
| कारणगुणपूर्वक हैं कार्यगुण<br>कारणता का स्राधार कार्यों<br>क्षमता<br>कारण तीन प्रकार के<br>कारणद्वयविभागज कारणाव<br>विभाग                                                                                                                                  | ३७३<br>८<br>१<br>१<br>१३<br>४६<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१ | गतिज ऊर्जा गन्ध, पृथिवी में क्या नैमितिः गन्धादि गुण आकाश में नहीं गन्ध, पृथिवी में व्यवस्थित गन्धादि गुण, पृथिवी ग्रादि मे ग्रपने                                                                                                                           | 手多 費 市<br>マシ<br>ド<br>ド<br>リ<br>マ<br>マ<br>マ<br>マ<br>マ<br>マ<br>マ<br>マ<br>マ<br>マ<br>マ<br>マ<br>マ<br>マ<br>マ<br>マ<br>マ |
| कारणगुणपूर्वक हैं कार्यगुण<br>कारणता का स्नाधार कार्यों<br>क्षमता<br>कारण तीन प्रकार के<br>कारणद्वयविभागज कारणाव<br>विभाग<br>कारणभेद से देहाङ्गों में भेद                                                                                                  | ३७३                                                     | गतिज ऊर्जा<br>गन्ध, पृथिवी में क्या नैमिति<br>गन्धादि गुण आकाश में नहीं<br>गन्ध, पृथिवी में व्यवस्थित<br>गन्धादि गुण, पृथिवी ग्रादि मे                                                                                                                       | 手多 費 市<br>マシ<br>ド<br>ド<br>リ<br>マ<br>マ<br>マ<br>マ<br>マ<br>マ<br>マ<br>マ<br>マ<br>マ<br>マ<br>マ<br>マ<br>マ<br>マ<br>マ<br>マ |
| कारणगुणपूर्वक हैं कार्यगुण<br>कारणता का ग्राधार कार्यों<br>क्षमता<br>कारण तीन प्रकार के<br>कारणद्वयविभागज कारणाव<br>विभाग<br>कारणभेद से देहाङ्गों में भेद<br>कारण-विचार                                                                                    | ३७३                                                     | गतिज ऊर्जा गन्ध, पृथिवी में क्या नैमितिः गन्धादि गुण आकाश में नहीं गन्ध, पृथिवी में व्यवस्थित गन्धादि गुण, पृथिवी ग्रादि मे ग्रपने गन्धादि गुण, पृथिवी के गन्धादि पृथ्वी-गुण पाकज                                                                            | क है ह ३<br>७२<br>६ ५<br>१ ७ १<br>६ ७ - ६ ८                                                                      |
| कारणगुणपूर्वक हैं कार्यगुण<br>कारणता का स्नाधार कार्यों<br>क्षमता<br>कारण तीन प्रकार के<br>कारणद्वयविभागज कारणाव<br>विभाग<br>कारणभेद से देहाङ्गों में भेद<br>कारण-विचार<br>कारण से ही कार्य                                                                | ३७३<br>===================================              | गतिज ऊर्जा गन्ध, पृथिवी में क्या नैमितिः गन्धादि गुण आकाश में नहीं गन्ध, पृथिवी में व्यवस्थित गन्धादि गुण, पृथिवी ग्रादि मे ग्रपने गन्धादि गुण, पृथिवी के गन्धादि पृथ्वी-गुण पाकज गुण, ग्रसमवायिकारण २०                                                      | क है ह इ<br>७२<br>६ ४<br>७१<br>६७-६ द<br>०४,३१६                                                                  |
| कारणगुणपूर्वक हैं कार्यगुण<br>कारणता का ग्राधार कार्यों<br>क्षमता<br>कारण तीन प्रकार के<br>कारणद्वयविभागज कारणाव<br>विभाग<br>कारणभेद से देहाङ्गों में भेद<br>कारण-विचार<br>कारण से ही कार्य<br>कारणाकारणविभागज काय                                         | ३७३                                                     | गतिज ऊर्जा गन्ध, पृथिवी में क्या नैमितिः गन्धादि गुण आकाश में नहीं गन्ध, पृथिवी में व्यवस्थित गन्धादि गुण, पृथिवी ग्रादि मे ग्रपने गन्धादि गुण, पृथिवी के गन्धादि पृथ्वी-गुण पाकज गुण, ग्रसमवायिकारण २० गुण, ग्रसमवायिकारण कहां                              | क है ह ३<br>७२<br>६ ४<br>१<br>७ १<br>६ ७ - ६ म<br>० ४,३१६<br>३२१ - २२                                            |
| कारणगुणपूर्वक हैं कार्यगुण<br>कारणता का स्नाधार कार्यों<br>क्षमता<br>कारण तीन प्रकार के<br>कारणद्वयविभागज कारणाव<br>विभाग<br>कारणभेद से देहा ङ्गों में भेद<br>कारण-विचार<br>कारण से ही कार्य<br>कारणाकारणविभागज कार्य<br>कार्याविभाग                       | 303<br>===================================              | गतिज ऊर्जा गन्ध, पृथिवी में क्या नैमितिः गन्धादि गुण आकाश में नहीं गन्ध, पृथिवी में व्यवस्थित गन्धादि गुण, पृथिवी ग्रादि मे ग्रपने गन्धादि गुण, पृथिवी के गन्धादि पृथ्वी-गुण पाकज गुण, ग्रसमवायिकारण २०                                                      | क है ह ३<br>७२<br>६ ४<br>१ ७ १ ८<br>१ ७ १ ८<br>१ ९ १ ८<br>१ २ १ २ २<br>१ व १ २ १ २                               |
| कारणगुणपूर्वक हैं कार्यगुण<br>कारणता का ग्राधार कार्यों<br>क्षमता<br>कारण तीन प्रकार के<br>कारणद्वयविभागज कारणाव<br>विभाग<br>कारणभेद से देहाङ्गों में भेद<br>कारण-विचार<br>कारण से ही कार्य<br>कारणाकारणविभागज कार्य<br>कार्यविभाग<br>कार्य-कारण अयुतसिद्ध | ३७३                                                     | गतिज ऊर्जा गन्ध, पृथिवी में क्या नैमितिः गन्धादि गुण आकाश में नहीं गन्धादि गुण आकाश में नहीं गन्धादि गुण, पृथिवी ग्रादि मे ग्रपने गन्धादि गुण, पृथिवी के गन्धादि पृथ्वी-गुण पाकज गुण, श्रसमवायिकारण कहां गुण ग्रसमवायिकारण कहां गुण ग्रसमवायिकारण, द्रव्य गु | क है ह ३<br>७२<br>६ ४<br>१ ७१<br>६ ७-६ ८<br>१ ९ ०<br>१ २१-२<br>१ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १             |
| कारणगुणपूर्वक हैं कार्यगुण<br>कारणता का स्नाधार कार्यों<br>क्षमता<br>कारण तीन प्रकार के<br>कारणद्वयविभागज कारणाव<br>विभाग<br>कारणभेद से देहा ङ्गों में भेद<br>कारण-विचार<br>कारण से ही कार्य<br>कारणाकारणविभागज कार्य<br>कार्याविभाग                       | ३७३                                                     | गतिज ऊर्जा गन्ध, पृथिवी में क्या नैमितिः गन्धादि गुण आकाश में नहीं गन्ध, पृथिवी में व्यवस्थित गन्धादि गुण, पृथिवी ग्रादि मे ग्रमने गन्धादि गुण, पृथिवी के गन्धादि पृथ्वी-गुण पाकज गुण, ग्रसमवायिकारण कहां गुण ग्रसमवायिकारण, द्रव्य गु कर्म का               | क है ह ३<br>७२<br>६ ४<br>१ ७१<br>६ ७-६ ८<br>१ ९ ०<br>१ २१-२<br>१ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १             |

| गुण, कारणगुण का नाशक            | 35      | चुम्बकत्व                                                | 888            |
|---------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|----------------|
| गुण, कार्यगुण का नाशक           | 35      | . ज                                                      | •              |
| गुण का लक्षण                    | 38-3X   | जगत्कर्त्ता ही वेदकर्त्ता                                | 3              |
| गुण कियाहीन हैं                 | २०४     | जगत् का दान (रचना) ज्ञान-                                |                |
| गुण, गुणान्तर के ब्रारम्भक      | २६-२७   |                                                          | 30-2           |
| गुणग्राहक इन्द्रिय से गुणवृत्ति | T       | जगत् [-धर्म]ईश्वर की रचना                                | 3              |
| जाति का ग्रहण                   | १६६     | जन्म-मरण, घर्माऽघर्ममूलक                                 | २३२            |
| गुण, जो स्रनेक द्रव्यों में सम  | वेत     | जल का लक्षण                                              | इह             |
| रहते हैं                        | ४६-४७   | जल के उपादान तत्त्व                                      | 808            |
| गुणज्ञान में गुण-कर्म विशेष     | ण       | जल जमता कैसे है                                          | ४३२            |
| नहीं                            | २७७     | जल में उष्णता ग्रीपाधिक ह                                | x3-8x          |
| गुणज्ञान में द्रव्य कारण        | २७४     | जलाभिसर्पण वृक्षों में अदृष्टकारि                        |                |
| गुणज्ञान विशेषणयुक्त            | २७६     |                                                          | १६२            |
| गुणत्व-सामान्य गुणों से भि      | न्न ६४  | जलारोहण नोदनापीडन से                                     | 939            |
| गुणत्व, सामान्यविशेप            | ४८      | जलों का जमना पिघलना                                      | 838            |
| गुण-नाश के कारण                 | ₹ १     | जलों का पतन गुरुत्व से                                   | 3=8            |
| गुण, निमित्तकारण कहां           | ३२३     | जलों का बहना द्रवत्व से                                  | 980            |
| गुण-निर्देश ग्रीर गणना          | 39-08   | जलों में ग्रग्निसंयोग का वेद-प्रा                        |                |
| गुण-परीक्षाका प्रारम्भ          | २३४     | जलों में शीतता व्यवस्थित                                 | 8EX            |
| गुण में गुण नहीं                | २४६     | जाति [पर, ग्रपर] क्या हैं                                | ६६<br>४४       |
| गुण में परिमाण नहीं             | २४७     | 0                                                        | ६- <u>५</u> ७  |
| गुण में संख्या का व्यवहार       | भ्रान्त | जाति [सामान्य] ग्रीर उपाधि                               |                |
| ग्रथवा भाक्त                    | २५८     | जीवात्मा अणु है                                          | २५४            |
| गुण में संख्या नहीं रहती        | २५७     |                                                          |                |
| गुणों का विशिष्ट कम             | 38      | ज्ञान,ग्रात्मसिद्धि में लिङ्ग<br>ज्ञान आत्मा से भिन्न है | २७४<br>१२७     |
| गुरुत्व से जलों का पतन          | 3=8     | ज्ञान का आश्रय देहादि नहीं                               | १२४            |
| गुरुत्व से वस्तु का पतन         | 308     | ज्ञानकारणकमानुसार ज्ञानकम                                | 110            |
| घ                               |         |                                                          | 30-≂e          |
| घ्राण का उपादान पृथिवी          | २८२     | ज्ञान कैसे होता है                                       | २७४            |
| च                               |         | ज्ञान-गुण परीक्षा                                        | २७३            |
| चक्षु का उपादान तेज             | २५३     | ज्ञान में, पूर्वज्ञान कारण कहां                          |                |
| 'चित्र' रूप का विवेचन           | 238-80  |                                                          | 9 <b>६-</b> ५१ |
|                                 |         |                                                          |                |

| ज्ञान से ग्रात्मा का ग्रनुमान | १२६             | दिशा कियाहीन है                 | २०३,२०६    |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------|
| त                             |                 | दिशा द्रव्य है, नित्य है        | १०२        |
| तत्त्व की चार विधा            | <b>१-</b> २     | दिशा परममहत्परिमाण              | २५४        |
| तत्त्वज्ञान का स्वरूप         | <b>१</b> २      | दिशा, प्राची म्रादि कैसे        | १०४        |
| तत्त्वज्ञान ले ग्रभ्युदय      | 23              | दुःख का सुख से भेद              | ३१३        |
| तत्त्वज्ञान से निःश्रेयस      | 83-88           | दुःखज्ञान के कारण               | 038        |
| तत्त्वों के ज्ञान का साधन     | 83              | दुवंल ग्रादि के लिये ग्रायि     | क          |
| 'तन्मात्र' का रचना स्तर       | 808             | सहयोग                           | 568        |
| तन्मात्र से परमाणु-उत्पति     | 800             | दुर्वलों के प्रति वर्त्ताव      | २१४        |
| तमस् क्या है?                 | 08-05           | दुष्ट कौन हैं                   | २१२        |
| तियंग् गति नोदन से            | 250             | दुष्टों का श्रेष्ठ-समान श्राव   | दर,        |
| तृणादि में कर्म वायुसंयोग से  | १८४             | समाज में दोपोत्पादक             | २१२        |
| तेज का स्रभाव है तम २         | ο <b>१-</b> ο ३ | दुष्टों द्वारा ऐश्वर्य भोग में, | समाज       |
| तेज का लक्षण                  | ও 💿             | का अभ्युदय नहीं                 | 288        |
| तेज में उष्णता व्यवस्थित      | 33              | दृष्ट, धर्म-ग्रधर्म             | २१=        |
| तेज में क्रिया के कारण १      | £ 4-8 &         | देह-अयोनिज में प्रमाण           | १७२-७४     |
| तेजस् द्रव्य, कणादप्रोक्त     | 853             | देह के दो प्रकार                | १७०-७१     |
| 'त्रिघातु' वैदिक पद           | 808             | देह त्रभौतिक नहीं               | 378        |
| त्वक् का उपादान वायु          | २८३             | देह पाञ्चभीतिक नहीं             | १६८        |
| -                             |                 | देहभेद में भी ज्ञान समान        | १५२        |
| द                             |                 | देहभेद से खात्मभेद मे शब्द      | ī          |
| दशक्षण-प्रित्रया              | ३४२             | प्रमाण                          | १५६        |
| दान [जगद्रचना] ज्ञानपूर्व     |                 | देहाङ्गभेद कारणभेद से           | ३१७-१८     |
| 7                             | 30-20           | दोष का मूल अधर्म                | २२४        |
| 'दान' वास्तविक क्या है        | २१७             | द्रवत्व के कारण जलों का         | बहना १६०   |
| दारक [स्तनपायो शिशु] की       |                 | द्रवत्व नैमित्तिक गुण पृथि      | वीमें ७२   |
| करचरणादि क्रिया               | १८१             | द्रव्य, ग्रनेकों का कार्य       | ४५         |
| दिशा, एक तत्त्व है            | १०३             | द्रव्य एक कार्य, भ्रतेक द्रव्यं | ों का ४४   |
| दिशा का नाना होना कार्यभेद    | से              | द्रव्य ग्रीर गुणों का साधम्य    | र्भ रेप    |
|                               | १०३             | द्रव्य कारण है, गुण-कर्मज्ञ     | ान में २७५ |
| दिशा का बोधक लिङ्ग            | १०१             | द्रव्य कार्य-कारण का नाश        |            |
| दिशा के अन्तराल भेद           | १०४             | द्रव्य-कार्य, कारणसमूहमाः       | नहीं ४४    |
|                               |                 |                                 |            |

| द्रव्य-कार्य के उपादान सजाती        | य             | द्वित्वादि उत्पत्ति का प्रकार       | ३३२        |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|------------|
| द्रव्य १                            | ६५-६६         | द्वित्वोत्पत्ति-विवरण [तृतीय]       |            |
| द्रव्य, कार्यमात्र का समवायि-       |               |                                     | ५-३६       |
| कारण                                | ३७            | द्वित्वोत्पत्ति-विवरण [द्वितीय]     | ३३४        |
| द्रव्य-कार्योत्पत्तिमें विजातीय द्र | व्य           | द्वित्वोत्पत्ति-विवरण (प्रथम)       |            |
| का सहयोग                            | 900           |                                     | 7-33       |
| . द्रव्य का लक्षण                   | 38-38         | ध                                   |            |
| द्रव्य के उपादान सजातीय द्रव        | व्य २८२       | घर्म ग्रौर धर्मी द्रव्यादि पदार्थ   | X          |
| द्रव्य-गुण-कर्म का असमवायिव         | नारण          | 'धर्म' श्रीर प्रशस्तपाद             | ×          |
| गुण                                 | ३८            | 'धर्म' ग्रीर व्याख्याकार            | હ          |
| द्रव्य, गुण, कर्म का साधम्यं        | २२-२५         | 'धर्म' का ग्रर्थ यहां 'सत्-आचार     | ,          |
| द्रव्यज्ञान में, द्रव्य-गुण-कर्म    |               | <b>म्रादि नहीं</b>                  | 8          |
| विशेषण का ज्ञान अपेक्षित            | है २७७        | धर्म का स्वरूप ४                    | , २१७      |
| द्रव्यज्ञान विशेषणयुक्त             | २७६           | धर्म, दृष्ट-ग्रदृष्ट                | २१८        |
| द्रव्यत्व-सामान्य द्रव्य से भिन्न   | ६२-६३         | धर्म में प्रवृत्ति, इच्छा ढ़े षमूलक |            |
| द्रव्यत्व, सामान्यविशेष             | ሂട            | २३                                  | 9 5-0      |
| द्रव्य, द्रव्यान्तर के ग्रारम्भक    | २६            | धर्म, वस्तु-तत्त्व है               | Ę          |
| द्रव्यनाश, आश्रयनाश से              | २६            | 'धर्मविशेष' क्या है                 | <b>१</b> ३ |
| द्रव्यनिर्देश व गणना                | १५            | 'धर्मविशेष' योगज धर्म है            | 88         |
| 'द्रव्य' पद व्याख्या                | <b>१</b> ६-१७ | घर्मविशेष से तत्त्वज्ञान            | <b>१</b> ३ |
| द्रव्य विजातीय, किसी द्रव्य वे      | ī             | धर्म-व्याख्यान की प्रतिज्ञा         | ३          |
| उपादान नहीं                         | २५२           | घर्माऽघर्ममूलक हैं, जन्म-मरण        | २३२        |
| द्रव्य, समवायिकारण                  | ३१५           | घातुत्रों में 'द्रवत्व' नैमित्तिक   | ७३         |
| द्रव्य-समवायिकारण, सजाती            | य             | ध्वनि                               | 850        |
| द्रव्य                              | १६५-६६        | घ्वनिका भाश्रयक्या ?                | 888        |
| द्रव्यादि-ज्ञान से निःश्रेयस        | ७१५           | व्याम न नाए                         | १०-१२      |
| द्रव्यादितत्त्वज्ञान नया है         | १२            | घ्वंसाभाव का स्वरूप                 | २८६        |
| द्रव्यादि घर्म-धर्मी हैं            | ¥             | न                                   | Via 1/9    |
| द्रव्यादि पदार्थ-ज्ञान से निःश्रे   | यस ११         | नवक्षण-प्रिक्या में विवेच्य ३       |            |
| द्रव्यादि से भिन्न है सत्ता         | ६•            | नित्य का लक्षण                      | १५७<br>३७६ |
| द्वित्व भादिका प्रत्यक्ष            | 3 3 8         | निमित्तकारण                         | <b>294</b> |
| द्वित्व संख्या की उत्पत्ति          | 37€-30        | निरीश्वरवादी नहीं वैशेषिक           | \$ \$      |

| निःश्रेयस के पथिक                  | 5             | परमाणु में इयाम-रक्त रूप         | 3 = 5     |
|------------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------|
| निःश्रेयस, द्रव्यादिज्ञान से कैसे  | <b>19-5</b>   | परमाणु वैशेषिक का                | ७३६       |
| निःश्रेयस द्रव्यादि-तत्त्वज्ञान से | ११            | परमात्मा परममहत्परिमाप           | ग २५२-५३  |
| निष्कमण ग्रादि ग्राकाश के वि       | <b>रङ्ग</b>   | परिमाण ग्रनित्य द्रव्य में ग्र   | नित्य २४७ |
| कैसे                               | 50            | परिमाण की परीक्षा                | 288       |
| निष्कमण ग्रादि का समवायिक          | ारण           | परिमाण नित्य द्रव्य में नित्य    | र २४७     |
| नहीं, ग्राकाश                      | <b>द</b> ६    | परिमाण में परिमाण नहीं           | २४४       |
| नैमित्तिक 'द्रवत्व' पृथिवी-तेज     | में           | परिशिष्ट (१) का प्रारम्भ         |           |
| •                                  | <b>७</b> २-७३ | पाकज-गुण                         | ३३७-४६    |
| नोदन क्या है ?                     | 250           | पाकज गुण चार                     | १८        |
| नोदन से उदसन                       | 250           | पाक-प्रक्रियागत भेद              | ३३७       |
| नोदन से ऊर्घ्व-तिर्यग् गति         | १५०           | पाक में ग्रग्नि का प्रसार        | 386-85    |
| नोदनापीडन से जलारोहण               | 939           | पानी का जमना                     | ४३२       |
| न्याय का प्रतिपाद्य विषय           | ?             | पिठर-पाक प्रक्रिया               | ३३७-३८    |
| न्याय का स्वरूप                    | २             | पीलु-पाक नव-क्षण प्रक्रिया       | ३४५-४६    |
| q                                  |               | पीलु-पाक प्रक्रिया               | ३३८-४०    |
|                                    |               | पीलु-पिठर उभयवाद विवेच           | न         |
|                                    | (४-५६         |                                  | ३४०-४४    |
| पञ्चतत्त्व का ग्राधार              | ४२६           | पुष्प-गन्घ, वस्त्र में ग्रीपाधिः | क ६३-६४   |
| पञ्चतत्त्व या पञ्चभूत              | ४२७           | पूरक रूप                         | ४२१       |
| पञ्चभूत ग्रीर सुवर्णादि            | ४२६           | पृथक्त्व गुण, रूपादि से भिन      |           |
| पञ्चावयव वाक्य                     | २६५           | पृथिवी ग्रादि ग्रनित्य द्रव      |           |
| ्पतन का कारण (वस्तु के)            | 308           | रूपादि गुण अनित्य                |           |
| पतन का कारण वेगनाशपूर्वक           |               | पृथिवी ग्रादि नित्य द्रव्यों में | रूपादि    |
| गुरुत्व                            | १८६           | गुण नित्य                        | २३५       |
| पतन जलों का गुरुत्व के कारण        | 3=8           | पृथिवी का गुण-रूप                | 388       |
| पदार्थ विज्ञान के भेद              |               | पृथिवी का परमाणु                 | ४०३       |
| परत्व-गुण परीक्षा २६               | 5-190         | पृथिवी का लक्षण                  | ६७        |
| परदेह में ग्रात्मा का लिङ्ग १३     |               | •                                | ति १८८    |
|                                    | 808           | •                                | 800       |
|                                    | १६४           | पृथिवी-परमाणु में रूपादि         | गुण       |
| परमाणु नित्य है                    | २४८           | पाकज होने से ग्रनित्य            | २३६-३5    |
|                                    |               |                                  |           |

| पृथिवी में कर्म के कारण                | १८७            | बुद्धिसिद्ध है कार्य, उत्पत्ति रे | ते .                       |
|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------------|
| पृथिवी में गन्ध क्या नैमित्तिक है      | ₹3 €           | पूर्व                             | 308                        |
| पृथिवी में गन्ध व्यवस्थित              | 23             | भ                                 |                            |
| पृथिवी में 'द्रवत्व' नैमित्तिक         | 90             | भूत ग्रौर सुवर्णादि घातु          | ४२६                        |
| पृथिवी में सात रूप                     | 858            |                                   | 805-88                     |
| पृथिवी -रूपों का निर्दिष्ट कम          | 858            | म                                 |                            |
| पृथिव्यादि कार्य के तीन प्रकार         | १६७            | गन गण गरियाण                      | อนจ                        |
| प्रकाश ४                               | 08-30          | मन ग्रणु परिमाण                   | <b>२</b> ५३                |
| प्रतिग्रह (दान का स्वीकार) ज्ञ         | ान-            | मन एक है, एक देह में              | <b>\$</b> 85-83            |
| पूर्वक                                 | 309            | मन का गुण नहीं, शब्द              |                            |
| प्रतिग्रह, भोग का स्वरूप               | 305            | मन की सिद्धि में हेतु             | १४२<br>१४०-४१              |
| प्रत्यक्षज्ञान आत्मा का साधक           | १३४            | मन द्रव्य है, नित्य है            | 2°7<br>289                 |
| प्रत्यक्ष ज्ञान का स्वरूप १            | 38-34          | मन में किया का कारण               | २४२                        |
| प्रत्यक्ष ज्ञान में इन्द्रियार्थसन्निक | र्ष            | महत् परिमाण की उत्पत्ति           | 388                        |
| का विवरण १                             | 38-38          | महत् में ऋणु व्यवहार गौण          | 3                          |
| प्रत्यक्ष ज्ञान समाधि से २             | 83- <i>ξ3</i>  | मानव का ज्ञान अपूर्ण              | _                          |
| प्रत्यक्ष, वस्तु का कब होता है         | १६१            | मुसलकर्म-ग्रमिघातज में            |                            |
| प्रमाण में साध्य-साधन भाव              | 308            | संयोग कारण नहीं                   | १७७                        |
| प्रयत्न के भ्रभाव में किया             | १८२            | मुसल-कर्म में हस्तसंयोग हेतु      |                            |
| प्रशस्तपाद ने 'धर्म' क्या बताय         | Τ Х            | मूलकारण अनित्य नहीं               | <b>१</b> ६०<br><b>१</b> ६५ |
| प्रसुप्त का चलना-फिरना १               | द <b>२-</b> द३ | मेघ-ध्वित के कारण                 | २०१                        |
| प्रागभाव का प्रत्यक्ष                  | २58            | मोक्ष का स्वरूप                   | २३२<br>२३२                 |
| प्रागभाव क्या है                       | २५४            | मोक्ष के साधन                     | 747                        |
| प्राची ग्रादि दिशा-भेद कैसे            | १०४            | य                                 |                            |
| 'प्रोक्षित' पद का ग्रर्थ               | २२६            | यान्त्रिक ऊर्जा, नाम क्यों        | ४१६                        |
| 95                                     |                | योगज धर्म ही 'धर्मविशेष'          | 88                         |
|                                        |                | 'योग' पद का अर्थ                  | 7                          |
|                                        | 39-208         | योग [समाघि] का स्वरूप             | 33-238                     |
| फूलों के रंग                           | ४२४            | योगी को द्रव्यगत कर्मों व         | गुणों                      |
| ब                                      |                | का ज्ञान                          | 787                        |
| बादलों में बिजली की कड़क               | 838            | योगी को प्रत्यक्ष ज्ञान           | 83-68                      |
| बिजली की कड़क बादलों में               | 838            | योज्य विधि, रूप की                | ४२१                        |
|                                        |                |                                   |                            |

| ₹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      | वायु के अनुमान में दृष्ट हि                                                                                                                                                                                                 | रङ्ग नहीं                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| रस ग्रादि जल के गुण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 33                                                   | •                                                                                                                                                                                                                           | <br>५१-५२                                                                        |
| रसन का उपादान जल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २८३                                                  | वायु के घटक तत्त्व                                                                                                                                                                                                          | 808-05                                                                           |
| रसादि ज्ञान के प्रयोजक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १६४                                                  | वायु द्रव्य है                                                                                                                                                                                                              | 30-00                                                                            |
| रूप स्रादि तेज के गुण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 90                                                   | वायु नाना है                                                                                                                                                                                                                | <b>५०-</b> ८१                                                                    |
| रूप जो पूरक है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ४२१                                                  | 'वायु' नाम वेदानुसार                                                                                                                                                                                                        | دع                                                                               |
| रूप-निर्माण विधि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 870-78                                               | वायु [परमाणु] नित्य है                                                                                                                                                                                                      | 50                                                                               |
| रूप, फूलों में                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ४२४                                                  | वायु में किया के कारण                                                                                                                                                                                                       | १९ <b>५-</b> ६६                                                                  |
| रूप, विज्ञान की दृष्टि में                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ४२०                                                  | वायु संयोग से तृणादि-कर्म                                                                                                                                                                                                   | 2=×                                                                              |
| रूप सात, पृथिवी में                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ४२४                                                  | वायुसंयोग से वाष्प का ग्रा                                                                                                                                                                                                  | रोहण १६०                                                                         |
| रूपादि गुण पृथिवी ग्रादि ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | में ग्रपने                                           | वाष्प का वायुसंयोग से ग्र                                                                                                                                                                                                   | रोहण                                                                             |
| हैं, ग्रन्य संसर्ग से नहीं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ७१                                                   |                                                                                                                                                                                                                             | 038                                                                              |
| रूपी द्रव्य में संख्या ग्रादि गु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ण                                                    | वेज्ञान भेद के स्राधार                                                                                                                                                                                                      | ३८३-८८                                                                           |
| चक्षुग्रीह्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १६५                                                  | विद्या का स्वरूप                                                                                                                                                                                                            | ३१०                                                                              |
| रूपों का निर्दिष्ट कम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ४२४                                                  | विद्युत्                                                                                                                                                                                                                    | 885                                                                              |
| रूपोपलब्धि के प्रयोजक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>१</b> ६३                                          | विद्युत् एवं ग्रश्विनी                                                                                                                                                                                                      | 883                                                                              |
| ल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      | विद्युत एवं वैदिक इन्द्र                                                                                                                                                                                                    | 883                                                                              |
| <b>ल</b> ंइट्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 09-308                                               | विद्युत् का प्राचीन काल में                                                                                                                                                                                                 | man de                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.61.                                                | विधुत् कर श्रापाम काण म                                                                                                                                                                                                     | त्रयाग                                                                           |
| लिङ्ग-लिङ्गी का व्याप्य-व्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                                                                                                             | 883                                                                              |
| लिङ्ग-लिङ्गी का ब्याप्य-व्या।<br>भाव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      | विभाग का श्रसमवायिकारः                                                                                                                                                                                                      | 883                                                                              |
| लिङ्ग-लिङ्गी का व्याप्य-व्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पक                                                   | विभाग का श्रममवायिकारः<br>कर्म                                                                                                                                                                                              | 883                                                                              |
| लिङ्ग-लिङ्गी का व्याप्य-व्याः<br>भाव<br>लिङ्ग-लिङ्गीभाव किन का<br>व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | पक<br>२ <b>१</b> ७                                   | विभाग का श्रसमवायिकारः<br>कर्म<br>विभागज-विभाग                                                                                                                                                                              | ४१३<br>ग,                                                                        |
| लिङ्ग-लिङ्गी का व्याप्य-व्याः<br>भाव<br>लिङ्ग-लिङ्गीभाव किन का<br>व<br>वर्णों की नियत संख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पक<br>२६७<br>१२१<br><b>१</b> २१                      | विभाग का श्रममवायिकारः<br>कर्म<br>विभागज-विभाग<br>विभाग में परिमाण नहीं                                                                                                                                                     | ४१३<br>ग,<br>४०<br>३५७<br>२६२-६३                                                 |
| लिङ्ग-लिङ्गी का व्याप्य-व्याः<br>भाव<br>लिङ्ग-लिङ्गीभाव किन का<br>व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | पक<br>२६७<br>१२१<br><b>१</b> २१                      | विभाग का असमवायिकार<br>कर्म<br>विभागज-विभाग<br>विभाग में परिमाण नहीं<br>विभाग में विभाग नहीं रहत                                                                                                                            | ४ <b>१</b> ३<br>ग,<br>४०<br>३५७<br>२६२-६३                                        |
| लिङ्ग-लिङ्गी का व्याप्य-व्याप्<br>भाव<br>लिङ्ग-लिङ्गीभाव किन का<br>व<br>वर्णों की नियत संख्या<br>वस्तु का प्रत्यक्ष, किस दशा व<br>वस्तु के पतन का कारण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | पक<br>२६७<br>१२१<br><b>१</b> २१                      | विभाग का श्रममवायिकार<br>कर्म<br>विभागज-विभाग<br>विभाग में परिमाण नहीं<br>विभाग में विभाग नहीं रहत<br>विभाग-विनाश विवरण                                                                                                     | ४ <b>१</b> ३<br>ग,<br>४०<br>३५७<br>२६२-६३<br>ग २६२                               |
| लिङ्ग-लिङ्गी का व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-वय्य-व्याप्य-वयाप्य-वयाप्य-वय्य-वयाप्य-वय्य-वय्य-वय्य-वय्य-वय्य-वय्य-वय्य-व | पक<br>२६७<br>१२१<br><b>१</b> २१<br>मं <b>१</b> ६१    | विभाग का असमवायिकार<br>कर्म<br>विभागज-विभाग<br>विभाग में परिमाण नहीं<br>विभाग में विभाग नहीं रहत<br>विभाग-विनाश विवरण<br>विभागोत्पत्ति के कारण                                                                              | ४१३<br>ग,<br>४०<br>३५७<br>२६२-६३<br>ग २६२<br>३६४-७०<br>२६१                       |
| लिङ्ग-लिङ्गी का व्याप्य-व्याप्<br>भाव<br>लिङ्ग-लिङ्गीभाव किन का<br>व<br>वर्णों की नियत संख्या<br>वस्तु का प्रत्यक्ष, किस दशा व<br>वस्तु के पतन का कारण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | पक<br>२६७<br>१२१<br>१२१<br>में १६१<br>१७६            | विभाग का श्रममवायिकार<br>कर्म<br>विभागज-विभाग<br>विभाग में परिमाण नहीं<br>विभाग में विभाग नहीं रहत<br>विभाग-विनाश विवरण                                                                                                     | ४१३<br>ग,<br>४०<br>३५७<br>२६२-६३<br>ग २६२<br>३६४-७०<br>२६१                       |
| लिङ्ग-लिङ्गी का व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-वय्य-व्याप्य-वयाप्य-वयाप्य-वय्य-वयाप्य-वय्य-वय्य-वय्य-वय्य-वय्य-वय्य-वय्य-व | पक<br>२६७<br>१२१<br>१२१<br>में १६१<br>१७६<br>६३      | विभाग का श्रममवायिकारण<br>कर्म<br>विभागज-विभाग<br>विभाग में परिमाण नहीं<br>विभाग में विभाग नहीं रहत<br>विभाग-विनाश विवरण<br>विभागोत्पत्ति के कारण<br>विशिष्टज्ञान में सर्वत्र विशेष<br>कारण                                 | ४१३<br>ग,<br>४०<br>३५७<br>२६२-६३<br>ग २६२<br>३६४-७०<br>२६१<br>गिज्ञान<br>२७७-७=  |
| लिङ्ग-लिङ्गी का व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-विद्या की नियत संख्या वस्तु का प्रत्यक्ष, किस दशा वस्तु के पतन का कारण वस्तु-तत्त्व ही धर्म है वस्त्र में पुष्प-गन्धग्रौषाधिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | पक<br>२६७<br>१२१<br>१२१<br>में १६१<br>१७६<br>६३      | विभाग का असमवायिकार<br>कर्म<br>विभागज-विभाग<br>विभाग में परिमाण नहीं<br>विभाग में विभाग नहीं रहत<br>विभाग-विनाश विवरण<br>विभागोत्पत्ति के कारण<br>विशिष्टज्ञान में सर्वत्र विशेष                                            | ४१३<br>ग,<br>४०<br>३५७<br>२६२-६३<br>ग २६२<br>३६४-७०<br>२६१<br>गिज्ञान<br>२७७-७=  |
| लिङ्ग-लिङ्गी का व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-विद्याः की नियत संख्याः वस्तु का प्रत्यक्ष, किस दशाः वस्तु के पतन का कारणः वस्तु-तत्त्व ही धर्म है वस्त्र में पुष्प-गन्धग्रीषाधिक वायु का ग्रनुमान मामान्यतोदृ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | पक<br>२६७<br>१२१<br>१२१<br>में १६१<br>६३<br>टट       | विभाग का श्रममवायिकारण<br>कर्म<br>विभागज-विभाग<br>विभाग में परिमाण नहीं<br>विभाग में विभाग नहीं रहत<br>विभाग-विनाश विवरण<br>विभागोत्पत्ति के कारण<br>विशिष्टज्ञान में सर्वत्र विशेष<br>कारण                                 | ४१३<br>ग,<br>४०<br>३५७<br>२६२-६३<br>ग २६२<br>३६४-७०<br>२६१<br>गिज्ञान<br>२७७-७=  |
| लिङ्ग-लिङ्गी का व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-विद्यानिया किन का व्याप्य-विद्यानिया किन का प्रत्यक्ष, किस दशा विद्यानिया के पतन का कारण वस्तु-तत्त्व ही धर्म है वस्त्र में पुष्प-गन्ध श्रौषाधिक वायु का श्रनुमान मामान्यतोदृ लिङ्ग से वायु का चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं वायु का लक्षण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | पक<br>२६७<br>१२१<br>१२१<br>में १६१<br>६३<br>टट       | विभाग का असमवायिकार<br>कर्म<br>विभागज-विभाग<br>विभाग में परिमाण नहीं<br>विभाग में विभाग नहीं रहत<br>विभाग-विनाश विवरण<br>विभागोत्पत्ति के कारण<br>विशिष्टज्ञान में सर्वत्र विशेष<br>कारण                                    | ४१३<br>ग,<br>४०<br>३५७<br>२६२-६३<br>ग २६२<br>३६४-७०<br>२६१<br>ग्यज्ञान<br>२७७-७= |
| लिङ्ग-लिङ्गी का व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-व्याप्य-विङ्ग-लिङ्गीभाव किन का व्याप्य वस्तु का प्रत्यक्ष, किस दशा वं वस्तु के पतन का कारण वस्तु-तत्त्व ही धर्म है वस्त्र में पुष्प-गन्धग्रौषाधिक वायु का ग्रनुमान मामान्यतोदृ लिङ्ग से वायु का चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | पक<br>२६७<br>१२१<br>१२१<br>में १६१<br>६३<br>टट<br>इस | विभाग का असमवायिकार<br>कर्म<br>विभागज-विभाग<br>विभाग में परिमाण नहीं<br>विभाग में विभाग नहीं रहत<br>विभाग-विनाश विवरण<br>विभागोत्पत्ति के कारण<br>विशिष्टज्ञान में सर्वत्र विशेष<br>कारण<br>विशिष्ट व्यक्तियों की स्रोर प्र | ४१३<br>ग,<br>४०<br>३५७<br>२६२-६३<br>ग २६२<br>३६४-७०<br>२६१<br>गिज्ञान<br>२७७-७=  |

| 'विशेष' पदार्थ                    | 358            | शब्द भ्रनित्य है               | 883          |
|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------|
| 'विशेष' पदार्थरचना में एक स्तर    |                | शब्द अर्थ का सम्बन्ध           | २६४-६७       |
|                                   | ४०६            | शब्द, ग्राकाश का लिङ्ग         | 93           |
| विशेष से पूर्व ग्रविशेष           | ४०६            | शब्द, भ्रात्मा का गुण नहीं     | 03-32        |
| विश्व का उपादान तत्त्व            | ४१८            | शब्द, कर्म नहीं                | १११-१२       |
| वृक्षों में ग्रदृष्ट का स्वरूप १६ | £3-F3          | शब्दका श्रोत्रग्राह्यत्व, शब्द | के गुण       |
| वृक्षों में जलाभिसर्पण श्रदृष्टका | रित            | होने में संशयजनक               | ११०          |
|                                   | 987            | शब्द का स्वरूप                 | 308          |
| वेग का ग्रसमवायिकारण, कर्म        | 80             | शब्द की ग्रनित्यता में लिङ्ग   | ११७          |
| वेगनाश सेपतन                      | १८६            | शब्द की ग्रभिव्यक्ति में दोष   | 668          |
| वेदमूलक हैं वैशेषिक सिद्धान्त     | १०             | शब्द की नित्यता में हेतु       | 39-099       |
| वेद में वाक्यरचना ज्ञानपूर्वक     | २०७            | शब्द गुण नहीं, स्पर्शवालीं व   | ना           |
| वेदरचना बुद्धिपूर्वक              | २०७            |                                | <b>55-58</b> |
| वेद सिद्धान्त, जगत् प्रयोग        | १०             | शब्द, द्रव्य नहीं              |              |
| वैदिक वाक्यकृति की ज्ञानपूर्व     | क्ता           | शब्दिनत्यता के हेतु अनैका      | न्तिक        |
|                                   | 09-05          |                                | १२०          |
| वैशेषिक-ग्रणु की रचना             | 335            | शब्द नित्य नहीं                | ११२          |
| वैशेषिक एवं ग्राघुनिक पदार्थ-     |                | शब्दप्रमाण की परीक्षा          | ३१-८६        |
| विज्ञान ३९                        |                | शब्दप्रमाण से आत्मसिद्धि       | 1880         |
| वैशेषिक का परम-श्रणु              | 03 ह           | शब्द, मन का गुण नहीं           | 5-3≥         |
| वैशेपिक का विवेच्य                | 803            | शब्दोत्पत्ति के कारण           | ११६          |
| वैशेषिक दृष्टि, ऊर्जा-विषयक       | ४१६            | शास्त्र का उपक्रम              | 8            |
| -                                 | ४०६-०७         | शास्त्र का निगमन               | 358-58       |
| वैशेषिक निरीश्वरवादी नहीं         | ११             | शास्त्र-सिद्धान्त वेदमूलक      | १०           |
| वैशेषिक भौतिक शास्त्र             | १४             | शास्त्रीय मान्यताऐं            | 385-88       |
| वैशेषिक सिद्धान्त वेदमूलक         | १०             | शीतस्पर्श जलों में व्यवस्थि    | त ६६         |
| व्यवस्थानुसार ग्राधिक सहयो        | ग २१४          | 'शुचि' क्या है                 | २२५-२६       |
| व्याप्त हेतु ग्रर्थ- साधक         | १३१            | शुचि-भोग से अभ्युदय कड         | । नहीं २२७   |
| व्याप्तिरहित हेतु हेत्वाभास       | -              | शेष विधि, रूप की               | 858          |
| 2, 43                             | १३२-३४         | अम का फल श्रमकर्त्ता को        | २१०-११       |
| হা                                |                | श्रेष्ठों के श्रादर में सामाजि | ाक दोष       |
| शक्ति ग्रन्याश्रित                | ষ্ <u>ন</u> ধ্ | नहीं '                         | २१३          |
|                                   |                |                                |              |

| स                              |                 | समवायिकारण                       | ३७३                |
|--------------------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------|
| संख्या एकत्व, रूपादि से वि     | भन्न २५५        | समवायिकारण केवल द्रव्य           |                    |
| संख्या कर्म में समवेत नहीं     | २५७             |                                  | ३१८                |
| संख्या गुण में समवेत नहीं      | २५७             | समवायिकारण द्रव्य, कार्यम        |                    |
| संख्या, व्यासज्यवृत्ति         | ₹ <i>₹</i> २    | का<br>समवेतसमवाय सन्निकर्ष       | হও                 |
| संज्ञा कर्म,ईश्वरसत्ता के व    |                 | समाज में दोष तथा श्रदोष          | १३ <i>६</i><br>२२४ |
| संयुक्तसमवाय सन्निकर्ष         | १३६             | समाधिजन्य प्रत्यक्ष ज्ञान        | 74°<br>783-88      |
| संयुक्तसमवेतसमवाय सन्नि        |                 | साजण्ड                           | 880                |
| संयोग का असमवायिकारण           |                 | साघा ए व्यक्तियों में वर्ताव     |                    |
| संयोग की उत्पत्ति के कारण      |                 | साध्य-साघनभाव प्रत्येक प्रम      |                    |
| संयोगनाश से द्रव्यनाश          | 35              | में                              | ३०१                |
| संयोग में परिमाण नहीं          | <b>२</b> ६२-६३  | न<br>सामयिकाभाव क्या है          | 787                |
| संयोग में संयोग नहीं रहता      | २६२             | सामान्य का ज्ञान द्रव्यघटित      |                    |
| संयोग विभाग के कारण            | ५०              | सन्निकर्ष से                     | २७४                |
| संयोग-सन्निकर्ष                | <b>१</b> ३६     | सामान्य [जाति] का स्वरूप         |                    |
| संज्ञय, भ्रदृश्यमानधर्मिक      | 800             | सामान्यतोदृष्ट लिङ्ग से वार      |                    |
| संशय, भ्रान्तरविषयक            | १०८             | अनुमान                           | ड रा<br>इ.स.       |
| संशय का स्वरूप                 | 80€             | सामान्यतोदृष्ट हेतु से म्रात्म   |                    |
| संशय, दृश्यमानधर्मिक           | 900             | 2 43                             | 880                |
| सत्कार्य-ग्रसत्कार्यवाद प्रतिः | <b>स्</b> नदी   | सामान्यविशेष का ज्ञान विश        |                    |
| नहीं                           | ३८१             | युक्त नहीं                       | २७६                |
| 'सत्ता' एक जाति, द्रव्यादि     | तीनों में       | सिद्धदर्शन क्या है               | 388                |
|                                | ६६              | सुख का दुःख से भेद               | 3 8 3              |
| सत्ता, गुण-कर्म नहीं           | Ę <b>?</b>      | सुखज्ञान के कारण                 | 289                |
| सत्ता जाति                     | ४४-४६           | सुख-दुःख ज्ञान नहीं              | ३१४-१७             |
| सत्ता, द्रव्यादि से भिन्न      | ६०              | सुवर्ण ग्रादि में 'द्रवत्व' नैमि |                    |
| 'सत्ता' सामान्य का लक्षण       | 3 %             | सुवर्णादि घातु और पञ्च           | र्त ४२६            |
| सप्तरिंम सूर्यं                | ४२२             | सुवर्णादि धातु तैजस              | ४२७                |
| समवाय एकमात्र                  | २७ <b>१</b> -७२ | सूर्य-किरणों में सात रंग         | ४२२                |
| समवाय का स्वरूप                | <i>२७०-७१</i>   | सोते व्यक्ति का चलना-फिर         |                    |
| समवाय न द्रव्य है न गुण        | २७४             |                                  | १८२-८३             |
| समवाय सन्तिकर्ष                | १३७             | स्थितिज-ऊर्जा                    | 888-88             |
|                                |                 |                                  |                    |

### विषय-निर्देशिका

४५५

| स्पर्श वायु का गुण              | 90        | स्वप्न स्मृतिज्ञान है        | 307-03 |
|---------------------------------|-----------|------------------------------|--------|
| - सार्वतालों का गण नहीं, शब्द   | द ५५-५१   | स्वप्नान्तिक का स्वरूप       | ३०४    |
| स्वर्शविशेष पृथिवी स्नादि क     | । नहीं ७७ | स्वप्नान्तिक ज्ञान स्मृतिरूप | 303-08 |
| स्पर्श से वायु का अनुमान        | ७४        |                              |        |
| स्मृतिज्ञान के कारण             | 307       | ह                            |        |
| स्वप्न के अन्य निमित्त          | ७०६       | हस्त-कर्म के विभिन्न कारण    | १७६    |
| स्वप्न में बाह्य न्द्रिय-प्रभाव | ₹09-05    | हाथ में किया कैसे            | १७८    |
| स्वप्न में भविष्यत् का ज्ञान    | ₹05-0€    | हेतु के ग्रर्थ में ग्रन्य पद | ३००    |
| स्वप्न शुभाशुभस्चक              | ३०६       | हेतु-साध्य का संबन्घ         | १२८-३० |





### ग्रन्थ-संकेत-सूची

ग्रध्याय भ्र० ग्रथवंवेद ग्रथर्व ० अज्ञातकर्त्तृक प्राचीन व्याख्या (वैशेषिक, मिथिला अ० प्रा० विद्यापीठ, दरभाङ्गा-प्रकाशन) म्रार्धेय बाह्मण आर्षे० ब्रा० ऋग्वेद 液の एशियाटिक सोसायटी (कलकत्ता) ए० सो० ऐतरेय ब्राह्मण ऐ० हा० कठ उपनिषद क०, कठ० काशिका वृत्ति কাত বুঞ कौटलीय अर्थशास्त्र कौट ० ग्रर्थ ० ख्रीस्ट (ईसवी सन्) खी० (वैशेषिक, बडीदा-चन्द्रानन्द कृत व्याख्या चन्द्रा० प्रकाशन) जैमिनीय उपनिषद् बाह्मण जै० बा०, जै० उ० बा० तैतिरीय संहिता तै० सं० दिनाङ्क दि० निरुक्त (यास्कीय) निरु० न्यायदर्शन (गौतमीय) न्याय ० पाणिनि OTP o पातञ्जल योगदर्शन पा० यो० द० 90 विद्ध प्रश् भा०, प्र० पा० भा० प्रशस्तपाद भाष्य प्रश्न० प्रश्न उपनिषद भा० प० भाषापरिच्छेद म्वा० प० अ० भ्वादिगण परस्मैपद म्रनुदात्तेत् मनु० मनुस्मृति

मैत्रायणी संहिता

no.

### प्रन्य-संकेत सूची

यजु॰ वा॰ श॰ बा॰ स्वेता॰ सं॰ सां॰ सू॰ साम॰ सू॰ यजुर्वेद वात्तिक शतपथ ब्राह्मण स्वेतास्वतर उपनिषद् भंवत् (विकमी) सांख्यसूत्र सामवेद सूत्र



# TATACACATICAC



विजयकुमार ओविन्द्रशंस हासानन्द